प्रकाशक — उमेदीलाल वैश्य, अध्यक्तः— दी ज्यामसुन्दर-रमायनशाला गायघाट, वनारस सिटी।

> द्में अपनी मनाशित रसायनमार तथा अनुपानाविधि-अनुभूतमाग आदि आंधेर्वेदोपयोगी पुस्तको के अधिक प्रचारार्थ पुस्तक-विकेताओं व प्रचारको (एजेन्टो) की आवश्यकता है। आयुवेद-विद्यालयों तथा लाइवेरीयों कर्माशन आदि पंत्र द्वारा पृष्ठिये।

> > सुत्रक — स्मा० रा० काले श्री ल-भीनारायण प्रेस जननवर, काशी।

# श्रीमते रामानुजाय नमः











तादक्षासुरकोटिभारितभुव स्वस्थीकरिष्यन्कलौ । प्रादुष्यिन्नह वासुदेवसुयशाः श्रीसात्त्वताग्रेसरः ॥ सद्वृन्दावनित्यसंस्थितिज्ञष तीर्थं श्रितो यामुन । श्रीरङ्गार्यपदास्पदो विजयते रामानुजः श्रीगुरुः ॥

# (४) शोधनार्थ-भ्राष्ट्री ( देखो पृ० २३ )



क से ख तक भट्टी का भितरी अवकाश एक हाथ की लग्वाई चौडाई। (२) ८ अगुल भट्टी का तैयारी दीवाल ।

ख से ग तक १ हाथ दीवाल की कॅचाई ।

ख से घ तक ८ अगुल गहुा भट्टी के भीतर जमीन में ।

स-घग कुल १ हाथ ८ अगुल।

- (१) पूर्व दिशा वाला लकडी जलाने का दरवाजा।
- (४) भट्टो के माप का छिट्ट युक्त छत्
- (५) लोहे की मोटी चादर का उक्कन
- (६) अटारी में पूर्व की भीर एक छोटा दरवाजा
- (७) छोहे के छड का अटारी पर वर्डेरा
- (८) वहारी का छप्पर
- (९) रसायनशाला और भट्टी की दीवाल मं छूटी हुई गली को धन्द करने **बाढी पतली दीवा**ल
  - (१०) उत्तरी खिडकी से निकलता हुआ ध्रभाँ।

# (५) तालादिभस्मकरी-भ्राष्ट्री ( देखो ए० २९ )



(१ ईच का पुरु भाग वरावर है १ अगुरू के)

क से ख तक जमीन में ६ अगुल का गहा ग से घ तक अभ्यन्तर तलभाग १८ अंगुल च से छ तक अभ्यन्तर ऊपरी भाग ११ अंगुल ज से स तक भट्टी की पूरी ऊँचाई १८ अंगुल (१) सुसजितत खल्बसुधादि-यन्त्र

### (६) सर्वार्थकरी-भ्राष्ट्री ( देखो पृ० ३० ) ( सामने का वित्र )



(चित्र वा माप १ ईच दराइर १ हाथ के हैं)

क में ज तक १ई हाथ का अभ्यत्तर तटमाग

ग दे य तक १ विलोद का गृहा

च हे छ तक २२ अगुल का अन्यन्तर छ गी भाग

ह प ज तक १ हाय चौंडी कची हैंडें की टीवाल

प से प तक । हाय ४ अगुल दीवाल की जैंचाई

झ से ट तक १८ अगुल पर छोहे 🗃 टडा

ठ से ड तक १ हाथ का छोहे का टडा

द से द तक ६ अगुल दीवाल के दाहर नहीं के तीउसा शोर निकला हुआ देंदा

त से घ तक २२ अगुल गोलाई की जारी

द संघ तक १ हाय लम्बी नही

े चून्च (६) हाय माहि की नाँद (१) पूर्व काहि बनाने पास्ते कडाही

### ७ (७) **गजपुर (** देखो पृ० ३४ )

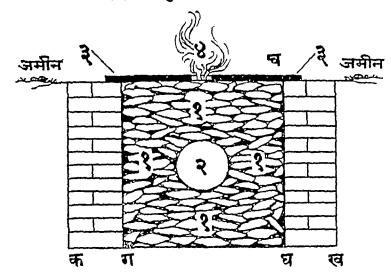

क से ख तक २६ हाथ का गोल गहा ख से ग तक १ पिलांद चोड़ी कचे ईटों की दीवाल ग से घ तक १६ हाथ गहें की लम्बाई चौड़ाई च से छ तक १६ हाथ गहें की गहराई

(१) उपले (२) सम्प्रट (२) गहुँ के माप का, लोह की मोटी चादर का उक्कन (४) उक्कन के बोच में हाथ घुसन लायक छिद्र ।

(८) वालुकायन्त्र (देखो पृ० ४८)

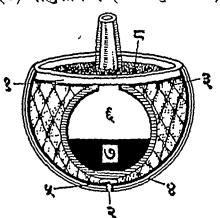

(१) नांद (२) छिद्र तलभाग में (३) लपेटे हुये लोहे के तार (४) कपरमष्टी (५) छिद्र पर ठिकरा या अभ्रक पत्र (६) भातशीशीशी कपरीटी की हुई (७) कजली (८) बाल्स

नोट- वराहपुट- गजपुट के नकरों की भांति हो बनेगा परन्तु प्रमाण में आधा हो। कुसकुटपुट- भी वैसा ही बनेगा परन्तु प्रमाण में वराहपुट से आधा हो।

# (९) दोलायन्त्र ( टेखो पृ० ४९ )



(१) चूरुहा (२) कपरौटी भी हुई हाडी (१) ढडा (४) स्वेदनीय द्रव्य की पोटली (५) गोभूत्रांद (६) अप्र

(१०) खल्वसुधादि यन्त्र (देखो पृ० ५०)

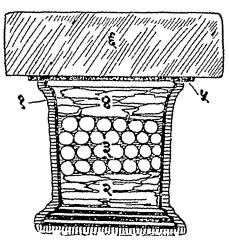

(१) कपरीटी की हुई १ रोहे की खरळ (२) चूना (३) हरितालादिक की दिकिया (४) पुन चूना (५) रोहा का दक्षन (६) भारी पत्थर

# (११) बालुकागर्भ- पातालयन्त्र (देखो पृ० ५१)

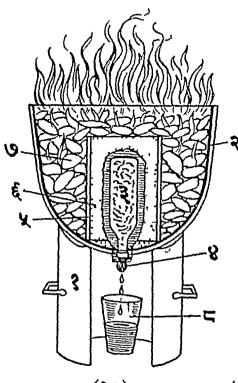

(१) चूल्हा (२) तलभाग में छिद्रयुक्त कपरोटी की हुई बडी नॉंद (३) भोंधी शीशी कपरमटी की हुई भोंपिंध सहित (४) जाली का काग शीशी के मुख पर (५) महाबली (६) बाल्स (७) गोहरा (८) गिलास

(१२) तलपात-यन्त्र (देखो पृ० ५३)



(१) १ क्टोरा चीनी आदि या (२) नवीन पतला कपडा बाँघा हुआ (२) कपढ़े पर मध्य में दवा (४) मिनारों पर अश्रक के दुकढ़े (५) अंगारों से भरी हुई थाली।

### (१३) पाताल - यन्त्र ( देखो पृ० ५४ )

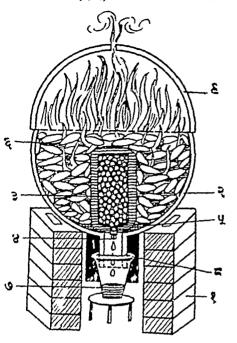

(१) ईंटों का चूल्हा (२) तलमाग में लोह नाली नहीं हुई लोह की नाँद (१) भोंबी लोह शीशी कपरमिष्टी की हुई भोंपीय सहित (४) लोह के तार के जाली का काग (५) शीशी व नाँट के सन्धिपर वज्रमुद्रा (६) टफ्टे (७) १ चौटे मुँह का शीशे का गिलास जिसमें लोह नाली घुसी है (८) नली व गिलास के दर्ज में मीजा हुआ कपडा (९) तलमाग में छिद्र- युक्त कपरोटी की हुई नाँद का दक्षन।

### (१४) डमरू-यन्त्र ( देखो पृ० ५५ )

(६) चूटहा (२) कपरीटी की हुई है े ज हंटी (३) कजरी (४) कपरीटी की हुई कर की हुई कर की हुई (५) टोनों हिडियों के मुख के जोड पर बज्रमुद्दा आदि (६) अग्न (७) टडा हुआ द्रव्य



## (१५) नलिका-डमरू-यन्त्र ( देखो पृ० ५६ )



(१) चूल्हा (२) कपरौटी की हुई नीचे की हांडी (३) कञ्जली आदि (४) छिद्रयुक्त कपरौटी की हुई जपर की हांडी (५) खडियामट्टी की घनाई हुई नली (६) बज्रमुद्रा (७) अग्नि (८) उहा हुआ द्रव्य।

(१६) उष्म-यन्त्र ( देखो पृ० ५७ )

(1) चूल्हा (२) कपर-मिट्टी की हुई हांडी (३) कॉजी, सिरका आदि (४) ढंढा (५) औपघ की पोटली (६) भग्नि (७) उप्मा (भाप)



# (१७) स्वरस-यन्त्र ( देखो ५० ५८)



(1) लोह का च्ल्हा (२)
कडाई। (३) ईंटे ३ कडाही में
(४) औपधि भरा हुआ लोह का
तसला (५) तसले पर ढका
हुआ लोह का तवा (६) पिटारी
से नीचे तक कडाही में भरा
हुआ जल (७) अग्नि

# (१८) नलिका-यन्त्र (भवका) ( देखो पृ० ५९ )

(१) चूल्हा (२) कलई किया
हुआ ताम्बे का पात्र (३) ढक्कन
में जहा हुआ औधा करोरा
(४) औंघे करोरे पर जटा हुआ
ढक्कन (५) औंघे फरोरे में से
लगी हुई नल जिसके द्वारा अर्क
क्विलता है (६) टक्कन में भरा
हुआ दहा जल (७) अग्नि
(८) प्रस्म जल निकालने वाली
नली (६) दोतल जिसमें अर्क
हक्करा होता है

नोट —अर्क इन हा होने वाली योतल को किसी जल से भरे इन पात्र में रखना चाहिये। तथा िंदी सार नली के सुख के लोट पर भीगा कपडा ल्पेट दौना चाहिये।



### (१९) क्षार-स्रति ( देखो पृ० ६५ )



(१) ढेंद हाथ ऊँचा चब्तरा (२) क्षार वाली नॉय (३) कप दे द्वारा क्षार का जल टपकता है। (४) नॉद जिसमें क्षार गिरता है।

### (२०) पिठर-यन्त्र (लोह का) ( देखो ए० ३२८)

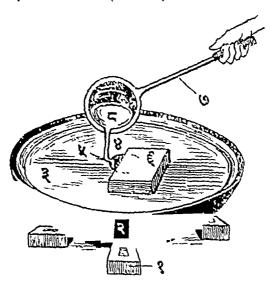

(१) ईंटों का ऑडगन (२) लोह का तसला (२) तसला की थाली नुमा उक्तन (४) उक्तन के ठीक बीच में १ छिद्र (५) छिद्र के किनारे का नीचा हिस्सा (६) छिद्र को ढॉकने चाका पत्थर (७) कलछा (८) हुत (पिघला हुआ) धातु

### (२१) पिठर- यन्त्र (मट्टी का) ( देखो ए० ३३३ )

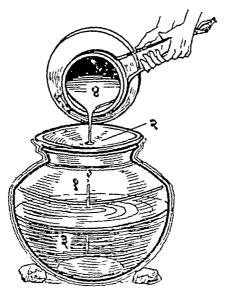

(१) लोह के तारों से बाँधी और कपरोटी की हुई मही की हुडी (२) बीच में छित्र ओर कपरोटी किया हुआ सटी दा सकीरा (टक्कन) (२) काथ स्वरस धारि (४) कपरोटी की हुई हाँडी से हुन धाहु।

# वृतीयावृत्ति की प्रस्तावना

#### -9*4*9 (446-

काशो के सुप्रसिद्ध रसायनशास्त्री स्वर्गीय पंडित श्रीश्यामसुन्दरा-चार्यजी वैश्य ने छः वर्ष के परिश्रम तथा दस हजार रुपये खर्च करने के उपरान्त आयुर्वेदीय "रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना" में जो अनुभव प्राप्त किया; उसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट देने वाले उन्हीं के श्लोकबद्ध लिखे हुए महत्वपूर्ण अन्थ जिसकी भाषा टीका भी स्वयं उन्हों ने ही की है। उस रसायनसार की तृतीयावृत्ति की प्रस्तावना के रूप मे उनके दौहित्र श्री उमेदोलालजी वैश्य के उत्साह को देख कर इस प्रन्थ की श्रेष्ठता तथा वैशिष्ट्य के सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार पाठकों के सन्मुख उपस्थित करता हूँ। वैसे तो इस प्रन्थराज की दो आवृत्तियों के अल्प समय मे संमाप्त होने से ही इसकी उपयोगिता स्पष्टतया सिद्ध हो चुकी है। तथापि इस तृतीयावृत्ति मे कागज, छपाई, वाइंडिंग और उपयोगी यन्त्रों के चित्र आदि विपयों में पहले की अपेचा बहुत कुछ सुधार करते हुए भी मुल्य के न बढाने से इस प्रनथ की लोकप्रियता और भी वढ़ गयी है। इसमे तनिक भी सन्देह नही है। मुक्ते पूर्ण आशा है कि परीत्तार्थी छात्र तथा आयुर्वेदानुरागी सज्जन इस ग्रन्थ की एक एक प्रति अपने पास रखकर इससे अमित लाभ उठा सकेंगे।

ग्रन्थ तथा ग्रन्थकर्ता के सम्बन्ध में कुछ विशेष लिखने की आव-श्यकता नहीं हैं। अष्टांगहृदय-कर्ता वाग्मट के दिये हुए लक्षणों के अनुसार स्वर्गीय पण्डित श्यामसुन्दराचार्यजी "दक्षस्तीर्थात्तशासार्थों "हष्टकर्मा शुचिर्भिषक" होने के कारण सर्वगुण-सम्पन्न वैद्य थे। तत्कालीन काशी की विद्वन्मण्डली से आपने न्याय-सांख्य-व्याकरणादि शास्त्रों एवं साथ ही साथ सम्पूर्ण आयुर्वेद का भी अध्ययन किया था। तत्पश्चात् चिकित्साशास्त्र में भी आपने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। स्व० पण्डितजी के समकालीन काशीस्थ तथा अखिल भारतवर्ष के प्रमुख पण्डितों ने आपकी योग्यता पर मुग्ध होकर कई मानपत्र तथा उपाधियाँ आपको समर्पित की हैं। उनमें से कुछ इस पुस्तक में छुपी हैं जिनकों पढ़ने से आपके पाण्डित्य तथा श्रन्थ कर्तृत्व के सम्बन्ध में लिखने के लिये कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता।

किन्तु मेरी दृष्टि से शास्त्रीजो का श्रेष्टत्व केवल उनके पाण्डित्य के ही कारण नहीं है परश्च आपको आयुर्वेदीय रसशास्त्र मे विशेष प्रेम होने के कारण आपने रसौषधियों के निर्माण मे जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसको संसार के सामने ख़ुह्मम् ख़ुह्मा रख दिया है यही वात आपके वैशिष्ट्य की द्योतक है। कई शताब्दियों से स्वयं स्वतन्त्र प्रयोग करके प्रंथरचना करने के गुण का भारतवर्ष में लोप सा हो गया है। अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक ग्रन्थों से उपगुक्त अंश को लेकर संग्रह ग्रन्थ वनवा कर तथा पुराने ग्रन्थों पर टीका टिप्पणियाँ लिखकर विद्वान लोग अपना पाण्डित्य प्रकट करते आये हैं। किन्तु पण्डित श्यामसुन्दराचार्यजी स्वतन्त्र बुद्धि के पण्डित होने के कारण इन्होंने प्राचीन रसग्रन्थों को पढ़ कर उनमें से महत्व-पूर्ण अंश को लेकर उसको प्रयोगों के कसौटी पर कस लिया; उत्तमोत्तम औपिधयों को वनाने की सरल, सुगम तथा धन और समय की वचत करने वाली विधियाँ ज्ञात कर लीं, क्लिए और जटिल प्रयोगों को सुलझाने की चेष्टा की, और जो कुछ आपको ज्ञात हुआ उसको वैसा ही छिख कर इस प्रन्थ के रूप में संसार के सामने उपस्थित कर दिया। उसमें न तो फुछ वढ़ाया है न घटाया है। आपकी प्रतिक्षा है कि ( देखिये रसायन-सार पृष्ठ ६५) "विना मान कथ नाम श्रद्दध्याच्छयामसुन्दरः"— अर्थात् विना प्रमाण की वार्तो में श्यामसुन्दर श्रद्धा नहीं कर सकता, तथा (पृष्ठ १२३ पर देखिये )। ''विना अनुमृत किये लिखना मेरी आदत नहीं है"।

आपके इस परिश्रम से जारण आदि जिटल तथा किए विषय सरल हो गये हैं, जो वार्ते पहले से ही सरल तथा सुगम थीं, उनमें निर्माण में समय तथा धन के वचाने के उपाय सोच कर प्रयोगों द्वारा उन्हें सिद्ध कर दिया, और विना किसी वात को छिपाये अपना छान-भाण्डार संसार के हित के लिये सवके सामने इस मन्थ के रूप में खोल दिया है। जिन सज्जनों ने उनके लेख पर आद्योप किये, उनका बड़े प्रेम तथा विनय से खण्डन किया है, इस शास्त्रार्थ का भी वर्णन जो इस मन्ध में दिया है बड़े ही महत्व का है। आपके लेखों के सच्चे प्रयोगों की भित्ति पर खड़े होने के कारण जगह २ आपके प्रतिस्पिधयों को ही हार माननी पड़ी है, और उन प्रतिस्पिधयों ने जब स्वयं प्रयोग करके देखा तब शास्त्री जी के कार्य का श्रेष्ठत्व उनको प्रत्यच्च ही अनुभूत हो गया । आपके कार्य को महत्व-पूर्ण समझ कर कितपय विद्वानों ने आपको 'नन्य नागार्जुन' 'रसायन-भास्कर' 'रसायनशास्त्री' 'रसायनिवशारद' आदि उपाधियाँ भी दी हैं, वे सब मेरी सम्मित में पूर्णतया यथार्थ है। समस्त आयुर्वेदीय विद्वानों ने आजतक यदि इस दिए से कार्य किया होता, और अपने अनुभव संसार के सामने सत्यस्वरूप में रख प्रसिद्ध कर दिये होते तो भारतवर्ष में स्वराज्य के न होते हुए भी आज चिकित्सा संसार में आयुर्वेद ही अत्युचत अवस्था में दिखलाई देता। नवीन प्रयोगों द्वारा ही किसी शास्त्र की उन्नित होती है। मुभे विश्वास है कि शास्त्री जी ने संसार के लिये जो कुछ कर दिखाया है उसके लिये हम लोग आपके कृत्वा रहकर यदि आपका अधूरा कार्य पूरा करने को

५ रसायनसार तृतीयावृत्ति पृष्ठ १४२ पर भारत के मान्य वैद्यराज श्री जीवाराम कालीदास, गोंडल से जो स्वर्गाय शास्त्रीजी का शास्त्रार्थ छपा हुआ है, उसके विषय में प्रन्थ (तृतीयावृत्ति) मुद्रित होने की खबर मुन कर मान्यवर वैद्यराज ने हमें एक पत्र द्वारा स्चित करने की छपा की है कि उनका शास्त्रार्थ के समय जो स्वर्ण-प्राप्त के विषय में मत था, उसे रसायनसार कथित अनुभव करने के पथात् उन्होंने बदल दिया है और वे अब स्वर्गाय शास्त्रीजी के मत से पूर्णतया सहमत हैं। हमें देद है कि उक्त पत्र प्रन्थ के मुद्रित हो चुकने पर हमें मिला। इस कारण हम उसे यथास्थान प्रकाशित न कर सके, अत हम उक्त पत्र का सारांश यहाँ प्रकाशित कर देते हैं।

कटिवद्ध हो जायँगे तो आपकी स्वर्गस्थ आतमा को अवश्य ही शान्ति मिल जायगी।

अपने अनुभवों को पाँच भागों में लिखने के लिये शास्त्रीजी का प्रथम संकल्प था। उसमें से केवल एक ही भाग प्रसिद्ध होने के वाद आपका स्वर्गवास हो गया यह वड़े ही खेद की वात है। आपके असामियक देहावसान से आयुर्वेट रसशास्त्र की अमित हानि हुई है। मुक्ते यह भी आशा है कि शास्त्रीजों के कागज पत्रों को दूँढने से अवश्य कुछ ऐसी वातें मिल जायेंगी जिनसे दूसरा भाग सरलता से वन सकेगा।

इस प्रन्थ की तृतीयावृत्ति के प्रकाशक शास्त्रीजी के दौहित्र श्री उमेदीलालजी वैश्य वड़े ही उत्साही तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। संभव है कि वे शास्त्रीजी के अप्रकाशित कार्य का भी शीघ्र ही प्रकाशन करके आयुर्वेद संसार वो कृतज्ञ वनाने का प्रयत्न करेंगे।

'रसायनसार' की तृतीयावृत्ति की प्रस्तावना लिखने के लिये प्रवृत्त कर मुसे शास्त्रीजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि समर्पण करने का जो अवसर दिया है, उसके लिये में श्री उमेदीलालजी वैश्य को वहुत ही धन्य-वाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे अपने पूज्य मातामह के अपूर्ण कार्य को तन मन तथा धन लगा कर पूरा करने के लिये तत्पर होंगे।

विजयादशमी सम्वत् १९९२ दत्तात्रय अनन्त कुलकर्णी एम्०एस्-सी० बायुर्वेदाचार्य, प्रोफेसर, बायुर्वेदिक कालेज, हिन्दू- विश्वविद्यालय, काशी।

# तृतीयावृत्ति पर प्रकाशक का निवेदन

### 

प्रिय वैद्यवृन्द ? रसायनशास्त्री गोलोकवासी पूच्य मातामह पं० क्यामसुन्दराचार्यजी वैक्य छत रस श्रौषि निर्माण की विधियो पर उनके द्वारा किये गये श्रानुभवों के सार रूप इस अनुपम श्रन्थ-रल (रसायनसार) को तृतीय वार प्रकाशित कर आप सज्जनों की सेवा मे रखते हुये मुझे अपार हर्ष होता है।

प्रथम और द्वितीय श्राष्ट्रितियों को जिस प्रकार आप महानुभावों ने हाथों हाथ उठा लिया तथा उनके समाप्त हो जाने पर शीघ्र ही तृतीय सुद्रण न करा सकने पर जिस प्रकार हम वैद्य मण्डली के खेद और कोप के भाजन वने उसने हमारे उत्साह को अत्याधिक जागृत कर दिया। जिससे कि हमने इस आदृत्ति में यथेष्ट द्रव्य व्यय करके अनेक, न्तन संशोधन और परिवर्तन किये हैं। जिन कतिपय अनिवार्थ कारणों से हम इधर दो वर्ष तक इस प्रन्थ का पुनर्भुद्रण न कर सके, उन्हे यहाँ पर लिखना पाठकों के लिये कुछ प्रयोजन की वस्तु सिद्ध न होगी। हम इस विलम्ब के लिये प्रिय पाठकों से क्षमा माँग कर ही संतोष किये लेते हैं।

पूर्व संस्करणों में तत्कालीन परिपाटी के श्रनुसार लीथों के चित्र और वोल-चाल की भापा और च्लेपकों तथा ब्राकिटों की भरमार थी जिनसे आजकल के पाठकों को असुविधा तथा श्रम होने की शिकायत थी। मेने यथाशक्ति इन्हें हटा कर और अर्थ असद्भत न हो, इसका ध्यान रखते हुये परिमार्जित भापा में सम्पादन किया है, तथा ख्याति श्राप्त चित्रकारों द्वारा श्राष्टी यन्त्र इत्यादि के चित्र बनवा कर यथा स्थान लगा दिये हैं। पूर्वापेक्षया कागज जिल्द इत्यादि में सुमनोहर परिवर्तन करके अब इस प्रन्थ को मैंने आधुनिक रुचि के अनुकूल बना दिया है। इतना सब करते हुये भी दो बातो पर विशेष ध्यान रक्खा गया है। १— प्रन्थ की प्राचीन विशेषताएँ कम न हों। २— प्रन्थ का मूल्य बढ़े नहीं।

हमे हुई है की इन दोनों वातों में हमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई है और उसका साक्षी यह प्रन्थ आपके करकमलों में उपस्थित है

हमारा नम्र निवेदन है कि इसमें जो ब्रुटियाँ आपको दिखलाई पढ़ें, उन्हें सूचित करने की कृपा अवश्य करें, जिससे आगे सुधार किया जा सके।

अन्त में हम श्रीमान आयुर्वेदाचार्य दत्तात्रय अनन्त कुळकर्णी M. Se. प्रोफेसर आयुर्वेदिक काळेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अत्यन्त कृतव्व हैं जिन्होंने इस संस्करण पर प्रस्तावना लिख देने की कृपा की है। प्रन्य को आधुनिक रूप में उपस्थित करने में, आचार्य श्री नरदेवजी शास्त्री चीफ मेहिकल आफिसर आर. वि एस. रवर मील्स कलकत्ता, एवं "वनीपिध" तथा संस्कृत के "सुप्रभातम्" पत्रों के विद्वान सम्पादक पं० श्री केटारनाथ जी शम्मी वैद्य से हमें जो सहायता मिली है उसके लिये हम इन सज्जाने के पूर्ण कृतज्ञ हैं। काशी के प्रसिद्ध चित्रकार पं० केदारनाथ शम्मी के हम बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने इसके चित्रों की रचना में अपने कौशल का सुन्दर परिचय दिया है। इस प्रन्थ के प्रकाशन कार्य में हमें अपने और और जिन मित्रों से सहायता मिली है उनके भी हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

वेद्यों का सेवक---

शरद पूर्णिमा १९९२





पिय पाठकगण ! आप लोगों को भली भाँ ति विदित है कि इस असार संसार चेत्र मे अवतीर्ण प्राणियों के लिये धर्मा, अर्थ, काम वो मोक्षरूपी चार पुरुपार्थ सम्पादन करना वेदादि-धर्मशास्त्रों द्वारा सिद्धान्तित है। पर वे सर्व पुरुषार्थ खारोग्य के ऊपर निर्भर है जैसा कि कहा है:—"धरमर्थिकाम मोक्षाणामारोग्यं मूलकारणम्"।

भतएव परमकारुणिक परमात्मा ने लोकोपकारार्थ ऋग्वेद के उपवेद ष्यायुर्वेद नामक महारत्न की रचना की। अनन्तर जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ वैसे वैसे रोगों की अधिकता से प्रजाओं की बचाने के लिये परम दयालु महात्मा जगितपता ब्रह्माजी, दक्षप्रजापित, श्रियनीकुमार, चरक, सुश्रुत आदि महानुभावों ने और रसायनशास्त्र के प्रखेता शङ्करजी, नागार्जुन स्नादि महर्षियो ने विंद की उत्तम संहिता बना कर काल के गाल में जाने से प्राज्यां की रत्ता कर वे श्रसीम यशोधर्म के भागी हुए। अनन्तर *"नी*ः" ं परि च दशा चक्रनेमिक्रमेण" इस महाजनोक्ति के अनुसार जब भारतवर्ष का दौर्भाग्य समय उपस्थित हुआ तब अनेक दुर्घटनाओं से आयुर्वेद के प्रन्थ ञ्जप्त हो गये, द्रव्यों का परिज्ञान गायब हो गया। परन्तु जब परमात्माः को कुपा से पर्म शान्तिदायक न्यायी बृटिश गवर्नेमेंट सरकार का शुभागमन हुआ। श्रोर सव किसी को अपने अपने कर्म-धर्म्म करने मे स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । तब परम प्रशंसनीय आयुवद के प्रेमियों ने बड़े परिश्रम से जहाँ तहाँ खोज ढूंढ़ कर बचे बचाये प्रन्थों को जहाँ तक है सका संशोधन तथा अनुवादादि द्वारा समलङ्कृत तथा प्रकाशित

महोदयों ने समय समय पर रसायनसार सम्बन्धी हपयोगी सम्मिल तथा रसायनसार के लिखने में साहाय्य प्रदान कर मुक्ते अनुगृहीतः किया है।

मुक्तकएठ से धन्यवाद के पात्र "श्री भारतजीवन" काशी, "श्री वेंद्वटेश्वरसमाचार" वम्बई, "श्री वेंद्यकल्पतरु" अमदाबाद, "श्री वेंद्यकपत्रिका" पूना, तथा "सुधानिधि" प्रयाग के सम्पादक महाशय, तथा खण्डन मएडन करने वाले वेंद्यराज महोदय भी हैं। जिनकी कृपा से रसायनसार का जन्म हुआ। जिससे अनेक श्रीपर्धों को श्रनुभूत करके प्रसिद्ध करने का मुभे चत्साह हुआ। तथा इन ही महात्माओं की ऐसी ही च्दारता से रसायनसार के शेष चार भागों के भी परिपूर्ण होने की छाशा है।

तथा कलिकालघन्वन्तिर श्री १०८ किवरत्न श्री महुमाचरणजी किव-राज, पं० अर्जुन जी वैद्य प्रमृति ३५ गुरु महाराज एव विद्या के स्तम्म-रूप महामहोपाध्याय श्री १०८ श्री शिवकुमार शास्त्री, श्री तात्या शास्त्री प्रभृति काशी के सर्व विद्वानों को कोटिश. धन्यवाद है; जो इस दास को पुत्र से भी बढ़ कर सममते हुए, अहैतुक श्रसाधारण कृपा रखते हैं।

रसायनसार के उपकारी और भी इतने महात्मा हैं कि जिनकीं नामावली लिखने से एक निवन्ध बन सकता है, अव उन महापुरुषों की पवित्र मूर्तियों को हृदय में ध्यान करता हुआ—कोटिश: धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि जिन्हों ने मेरे जैसे अल्पज्ञ पुरुष को सद्बोध से बोधित किया। और आप लोगों की नामावली भी यथावसर रसायन-सार के अन्य भागों में प्रकाशित कहुँगा।

> आप कोगों का चिरकत्व — इयामसुन्दर चैश्य,

# रसायनशास्त्री पं॰ श्यामिस्ट्रेस्स्चार्थं जी वेश्य

# अनुपानविधि और अनुभूतयोग

## के विषय में कतिपय वैद्यक पत्रों का मत

~ シンシンととなること

सुधानिधि— वर्ष १९ श्रद्ध ४ प्रयाग लिखता है:— स्व० पं० त्रयामसुन्दराचार्य्य जी रसायनशास्त्री ने औषधियों श्रीर भस्मों की तैयारी श्रपने ढग पर नई तरकीब से क्री थी उन्हीं का

इसमें अनुपान दिया हुआ है। साथ ही उनके अनुभव किये हुये नुसखे श्री इसमें दिये गये हैं। कई नुसखे मार्के के हैं।

वैद्य वर्ष १५ संख्या १०-११ मुरादाबाद लिखता है:— इस पुस्तक में प्रनथकार ने चन्द्रोदय, स्वर्ण, रोप्य, लोह, अभ्रक, प्रवाल भादि भरमो की श्रनुपानविधि उन पर श्रपने श्रनुभव और कितने हो श्रनुभूत योग लिखे हैं। पुस्तक भच्छी है। वैद्यों के सिवाय साधारण लोग भी इसको पढ़ कर लाभ उठा सकते हैं।

आरोग्यसिन्धु—वर्ष १ संख्या ३ फिरोजानाद छिलता है:— इस पुस्तक में रसायनादि धातुत्रों की श्रनुपानविधि नड़ी सरलता के साथ लिखी है। जो प्रयोग लेखक महोदय जी ने रसायनसार में दिये हैं उन्हीं की अनुपानविधि विशेषतया छिली गई है। श्रन्य प्रयोग स्वयं श्रनुभूत, साधारण तथा श्रन्छे हैं। पुस्तक अन्छी है। लेखक महोदय जी को धन्यवाद है।

वैद्यकल्पतस्य वर्ष ३३ श्रङ्क ८ श्रहमदाबाद लिखता है:— पुस्तक में ८१ प्रयोग भनुभव सिद्ध हैं।

श्री वेंकटेश्वर समाचार— ३१-८-२८ के श्रद्ध में लिखता है:— पुस्तक श्रच्छे ढंग से लिखी गई माद्धम होती है और काम की है।

# समर्पणपत्रिका-

विदित्तमेवास्ति विदुषां यदायुर्वेदो नाम धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थाद्वैत-साधनाऽऽरोग्यसम्पादनसम्भाराऽऽसागर ऋग्वेदोपचेदः करणावरणाळ्येनाऽनन्त-कोटिन्नहाण्डन्।यकेन जगदीश्वरेण सस्पृष्टात्मीयसकलप्रजासन्तानसंरक्षणाय जगित प्राकारयमानीयतेति। तमेवायुर्वेदमहार्णवं वर्षपट्कं पावट् दशसएसमुदान्ययपुरस्सरं महताऽऽयारेनाऽनन्यकर्मणा मया निजमानसमन्दरेणाऽनवरतमुन्मध्याऽऽनन्दकन्द-नन्दनन्दनकृपाकराक्षतः समासादितमिट रसायनसाररूपमपूर्वं रानम् । तचानुभू तानेकचन्द्रीदय-मकरध्यज-स्वर्णसिन्द्र- रसिसन्द्र- सर्वधात्पधातुशोधनमारण-चिकित्साकाण्डाश्चऽप्रतिमगुणगणगुनिपतममृष्य महारत्न "योग्य योग्येषु योजयेत्" इत्यमियुक्तोक्तन्यायमार्गानुसारतं सकलश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासदाव्दसाहित्यकवि-त्वसाद्भृययोगमीमासावेदान्तारासिलविद्या काननपञ्चाननामा प्रीष्मभीप्मप्रचण्ड-मार्चण्डप्रवलप्रतापपरितापिताऽशेपवेरिजनाना शारदशशाङ्घसन्तानसम्बद्धवरय-निखिलमहाईमीकिकादिरतमोगभाग्यभाजनानां शोवितानसम्भाजितभ्रवनानां गाम्भीर्यौदार्थाऽऽद्यसङ्खयगुणगौरवान्वितान्तःकरणाना समस्तभूमण्डळाऽऽदाण्डलाय-गीर्वाणवाणीसम्मानसन्दानसन्तत्तयद्वपरिकराणां मानन्पानुकरणीयसद्गुणाना सुतनिरवद्रोपसम्पूर्णप्रजापालनलालन दिव्याधाणदीक्षणाद्यावस्यकीयकार्यकरणाजस्तन-अनाथवालविनतागोवाहाणाऽद्वितीयशरणानां सर्वतन्त्रस्वतन्त्रगुरु-वरमहामहोपाध्यायपण्डितस्वामिराममिश्रशास्त्रिमहोदयाऽमन्टस्त्रिधसुट्द्वराणां तद्वदेव निरवशेपवारसल्यकृपाकराक्षसवर्द्धितस्यामि नेश्चवदेवप्रमुखस्मादक्षवाल-शास्त्रविशारद्जैनाचार्य पदोःसवपदार्पणकशीपशुशालाऽऽश्रयदानादि-कर्माऽऽकर्पितश्रीविजयधर्मसूरिशोत्साहितसमस्तभारतवर्पीयश्वेताग्यरजेनसम्प्रदा-यमक्तिसम्मानितमद्गलमृतीनां द्विजकुलकमलदिवाकरधर्मावतार-दयागार-विद्वद्वर-हृदयहार-श्रीमन्महाराजाधिराज-काशीराज-श्रीश्रीशी १००८ वणसिंह शर्भदेववीरपुक्तवानाम् ( जी. सी आई. ई ) पदविभूपितानां सश्चरित्र-परमपवित्र करालकल्किकालकटिपताऽपारदु दापारावारनिमप्नदीनजनवहित्र-गुणिजन-सम्मानसम्मित्रेषु पाणिपयोजेषु •साटर वद्यकरयुगल समर्प्यं कृतकृत्यतामुपगच्छा-मिभाशासेच महाप्रपकोपे संरक्षित रसायनसाररःनं लोकानां रसरक्तादि-दारिवयदलनेन चिरन्तनाम्युद्यमानेष्यतीति, प्रभुवराश्रतदूरीकृत्य मा समनु-महीष्यन्तीति प्रार्थयमानी---

भवतां सर्वथाऽऽज्ञाधीनसेवकः— रयामसुन्द्राचार्यो वैश्यः (रसायनसार प्रन्यकर्ता) काशीवास्तन्यः।



िमान् महाराज सर प्रभुनारायणसिंह वहादुर, जी. सी. आई. ई., काशीनरेश गामाकम्य कृतार्थिताऽिरालजन सत्याश्वित सत्स्तुत । सदभत्या परिभृषितोऽवनिभृतोऽभ्यास्योत्तमाः स्थित ॥ नागेन्द्रालिविराजितो मनियजाऽहद्वारहर्त्ताऽपरो । राजदाजकल कुमारमहित काशीश्वरो राजते ॥१॥ अनेन श्रीकाशीराजस्य शिवसाम्यं गम्यते ।



### पंडितवर महामहोपाध्याय श्री स्वामी राममिश्र शास्त्री

वैदिकस्मार्तमन्त्रीधेर्गर्जन कार्यां च युक्तिमिः—
तर्जन्छ।स्नाहेव कॉस्कान रामिमिश्रोऽमृनोऽभवत् ॥१॥
विद्या द स्वार्जितं स्व च पात्रसाद विष्णुसात् कियाम् ।
कृत्वा रुक्षाविधिश्रोकान् रामिमिश्रोऽमृनोऽभवत् ॥२॥
श्रीनृसिंहचतुर्वर्या ध्यायनप्रकावरसकम् ।
भक्षक देरयसम्पत्ते रामिमिश्रोऽमृनोऽभवत् ॥२॥
ईद्द्या शास्त्रपारीणा पृत्या पृरुपायिन ।
हते कठी जनिष्यन्ते किमर्थ मीक्ष्यामिन ॥४॥



स्व॰ रसायनशास्त्री पं॰ श्यामसुन्दराचार्यो वैश्यः (रसायनसार प्रन्थकर्त्ता) योहि— सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां रामिश्राख्यशास्त्रिणाम् । विष्णोः कलावतीर्णानां शिष्यः काशिनिवासिनाम् ॥१॥

1 1

# यंथकार के प्रशंसापन-

### 

# प्रशंसापत्रम्-

### श्रीहरिजेयति ।

कल्याणाभिनिवेशी नन्वेष भरतपुरराजधान्यां कामवने लब्जन्मा श्रीश्यामसुन्दर गुप्तो विद्वान् सदाचारसम्पन्नश्चास्तीति बाह प्रमोदामहे। अभ्युद्यनिश्श्रेयसनिदानभूतानामान्वीक्षिकीन्नयीवार्त्तादगडनीतीनां चतन्त्रगामि विद्यानां समुद्धासस्य कृते शश्चित्सिद्धोवराऽपीय भारती भूयदा नामाऽद्यत्वे करालकालच्याजूम्भणवशादूषरेव संलक्ष्यते, परमपूरुषसुखम्भूता ब्राह्मणा अपि च ज्ञानविज्ञानविह्ण्कृताः प्राकृता इव प्रायो भवन्ति, तदा केव कथा चित्रयवैश्ययोरिति यादृशी दशा शाश्चितकविद्यासम्प्रदायनिक्छेदसुपेयुषो सप्रति भारतमुवि व्यतिवर्त्तते न सा कस्यापि परीक्षकस्य परोचेति कृतं भूरिणा वाचां विसर्गेण।

श्रीश्यामसुन्दरगुप्तः परमयमीदृशेऽपि करालकाले वैश्यकुलोत्पन्नः सन्नपि लौकिकव्यापारेव्वदृत्तदृष्टिव्योकरण्न्यायसाहित्यादिनिबन्धेव्वा-सादितव्युत्पत्तियोगो यावज्जैनाऽऽगमेऽपि लब्धप्रबोध इति तोषस्थानम् । ततोऽपि विशिष्टमेतत् यत् सदाचारिनष्ठश्चायमस्ति यदेतद्रस्मत्समचसाचि-कमेव भवति । अथो एवविधिः सन्नपि नहाण्यदेवे न्नाह्मणेषु च भक्ति-भावादऽबहिभूतान्तरङ्ग इति निखिलं विमुशतां परितोषः परमाद्धाति पदं हृदये नः ।

तदेवंगुणगणसम्पन्नायासमै काञ्चनपदकाञ्चितं पारितोषिकपत्रमेत-द्वितरिन्त विद्याहितहेतोः प्रसेदिवांसः श्रीकाशीस्थप्रधानविद्वत्संस्था-मास्थिता विद्वज्जनाः। यद्येतद् दृष्टान्तावष्टम्भतो गतानुगतिगकतयाऽप्यन्ये ब्राह्मणातिरिक्ता श्रिपि क्षृत्रियवैश्यजनाः शास्त्रेऽभियुञ्जीरन्, कामं विजानीयुः कियता हि परिश्रमेण ब्राह्मणा विद्यासम्प्रदायं परिरक्षितवन्तो यथासम्भवं परिरक्षन्ति च साम्प्रतमिप "विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जन- परिश्रमम् । वन्ध्या नहि विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्'' इत्यलम् । श्रीरामनवमी सं० १९६३

महामहोपाध्याय श्रीराखालदास न्यायरतः। महामहोपाध्याय पं० श्रीशिवकुमार शास्त्री । महामहोपाध्याय श्रीकैळासचन्द्रशिरोमणिः। महामहोपाध्याय श्रीगङ्गाधर शास्त्री सी० त्राई० ई० महामहोपाध्याय स्वामि राममिश्र शास्त्री । महामहोपाध्याय श्रीतात्या शास्त्री । महामहोपाध्याय स्वामि भागवताचार्यः। तर्कवागीश नकछेदराम शास्त्री । महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण ( एम० ए० पी० एच० ही० ब्रिन्सिपछ-कलिकाता राजकीय संस्कृतकालेज )। श्रीसीवाराम शास्त्री वार्किकशिरोमणिः । महामहोपाध्याय श्रीसुधाकर द्विवेदी । महामहोपाध्याय पं० श्रीदामोद्र शास्त्री । श्री प० पद्मनाभ शास्त्री दर्शनशास्त्राध्यापक । श्री प० नित्यानन्द्मीमासक । महामहोपाध्याय प० श्रीसुत्रह्मण्य शास्त्री श्रोत्रियकर्मठ । महामहोपाध्याय पं० छेशव शास्त्री।

# श्रीयशोविजय जैन पाठशाला बनारस की षाण्मासिक परीक्षा ।

यह पाठशाला अनुमान तीन वर्ष से स्थापित हुई है, इस पाठशाला का मुख्य उद्देश विद्वान् तैयार करने तथा सस्कृत भाषा की वृद्धि करने का है। इस पाठशाला में न्याय, व्याकरण, काव्य, साहित्य तथा जैन-शास्त्रादि पढाये जाते हैं। इस पाठशाला में इस समय ४० विद्यार्थियों

नोट-१ केपांचिद विदुपां हस्ताक्षराणि पुस्तकमुद्गणकालेऽपि जातानि ।

को भोजन वस्न तथा पुस्तकादि दिये जाते हैं, और योग्यतानुसार हाथ खर्च भी दिया जाता है। पाठशाला में जैन विद्यार्थियों के अतिरिक्त उदासी, निर्मल सन्यासी तथा ब्राह्मण ध्यादि अन्यमतावलम्बी भी पढ़ जाते हैं, अभी तक इस पाठशाला का प्रबन्ध श्रीयुत साधु धर्मविजयजी महाराज के पुरुषार्थ से उत्तम चला आया है। विद्यार्थियों की परीचा वर्ष में दो दफें होती है। प्रथम पाण्मासिकपरीचा श्रीयुत पण्डितवर पद्मनाभ शास्त्री जी ने ली। द्वितीय काशी कीन्सकालेज के अध्यापक सुप्रसिद्ध श्रीयुत (महामहोपाध्याय) पण्डित तात्या शास्त्री जी श्रीर न्यायरत्न तर्कवागीश जगद्विख्यात पिछ्डत सीताराम शास्त्री जी ने ली। उतीय श्रीमन्महामहोपाध्याय पण्डिताव्रणी शिवकुमार शास्त्री जी के शिष्य श्रीयुत पिड्डत रघुनन्दन शास्त्री जी ने ली। चतुर्थ श्रीमन्महामहोपाध्याय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र स्वामी रामिश्र शास्त्री जी ने ली।

तथा पश्चमी परीक्षा वर्त्तमान मास की ता० २४, २५, २६ को हुई। इस परीच्चा के परीच्चक श्रीमन्महामहोपाध्याय राममिश्र शास्त्री जी के शिष्य श्रीयुत पिएडत श्यामसुन्दराचार्य वैश्य थे।
परीच्चा में विद्यार्थियों ने अच्छा संतोष दिया, जिससे संतुष्ट हो
कर पण्डितजी ने सर्व विद्यार्थियों को अपने पास से इनाम बाँटा, और
स्थपना बड़ा संतोष प्रकट किया। हमको वड़ा हर्ष होता है कि हमारी
वैश्य -जाति में भी ऐसे सुयोग्य विद्वान् उत्पन्न हुए हैं। पण्डितजी को
क्म हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि इस पाठशाला पर
पिएडतजी ऐसी छपा हमेशा करते रहेगे। हमारी सर्व वैश्य -भाइयों से
प्रार्थना है कि पण्डितजी का चदाहरण लेकर इसी प्रकार विद्या में उन्नति
करेंगे। पिएडतजी का परीच्चा विषयक संतोष निम्नलिखित है—

अनादिकालाद्याविध विद्वत्रसूतिरनेकतीर्थक्करजननी पिनत्रतमा-ऽनायासलब्धगङ्गाप्रवाहा काशी पुरुषार्थचतुष्ट्यं यच्छताति सर्वशास्त्रेपु प्रसिद्धमस्ति । तामध्यासीना चदासीनाश्च सस्ततेरकारणकरुणास्साघवः -श्रीधमेविजयमहात्मानः प्रबध्ननित जैनपाठशालां, यदीयांरछात्रान् सुख-लाल-त्रजळाल-हरगोविन्द-वेचरदास प्रभृतीन् षट्त्रिशत् गृहस्थान् द्वौ -साधू श्रीमङ्गलविजयशीवछभविजयनामानौ च न्यायन्याकरणादिशास्त्रेषु परीक्ष्य जातानन्दाितरेकस्य में ह्पांऽमृतधाराभिराधिक्तं चेतः । एतमेक् यदि गृहिवालकांश्छात्रान् श्रमृत विष्ण्या स्वह्ष्ट्या सिष्वन्तः श्रीधर्मन्विजयसाधुवर्थ्या श्रध्यापनार्थे प्रभन्तस्यन्ति तदा जैन धर्मावलिन्विष्विप् पश्चिपेव नवदशेरेव वा वर्षेः शतपिष्डती द्रक्ष्यत इति सम्भावयति पिष्डत श्यामसुन्दसे वैश्यः श्राशास्ते चेदानीन्तनवद्ष्ययने छात्राणा परिश्रमम् । श्रत्रत्याध्यापकाश्च विद्वत्सदिस लब्धादराः श्रीयुताऽम्वादत्तः वाणीशभान्दरनारायणशास्त्रि प्रभृतयो महाविद्वांसः सम्यगध्यापयन्तीति, तेषा जैनधर्मिभि.कृतक्तेभवितव्यम् । अन्येच वृहस्पतेरन्यूनाः श्रीमहान्महोपाध्यायसर्वतन्त्रस्वतन्त्रा श्री ६ रामिश्रशास्त्रिप्रभृतयो महानुभावा इमां पाठशाला स्वीया मन्यन्त इति महाँद्याभ ।। जैनपाठशालां स्वत्वा भिमन्ता पण्डित श्यामसुन्दरोवैश्य ।

गत त्रयोदशी चतुर्देशी और अमावस्या के रोज पण्डिताचार्य मि० रयामसुन्दरजी वैश्य ने श्रीयशोविजय जैन पाठशाला बनारस के विद्यार्थियों की परीक्षा लीं। मौिखक और लेख परी ज्ञा में विद्यार्थियों ने अच्छा परितोप दिया। जिससे प्रसन्न होकर परीक्षक महाशय ने लच्चपूर्णोद्ध विद्यार्थियों को एक एक रुपया, दूसरों को अर्ध अर्ध रुपया और चिन्द्रका सारखत वाले छोटे छोटे वचों को एक एक चवनी अपने पाकेट से पारितोषिक दिया था। यह बात किसी को माल्य नहीं थी, जब पण्डितजी ने विद्यार्थियों को चुला कर सब के हाथ पर रजत मुद्रा का प्रत्तेप करना शुरू किया तब विद्यार्थी बढ़े खुश हुए, और मिनराज श्रीमान धर्मविजर्यं जी ने पण्डित इयामसुन्दराचार्य जी को धन्यवाद दिया। वेशक हमारे जैन भाइयों को ऐसे उत्साही परीक्षक और विद्यार्थियों की चतुरता पर बहुमान का अवसर है। द.सम्पादक "आत्मानन्द पत्रिका" श्रङ्क ६८ पौप सबत् १९६२ लाहौर।

नोट १ काशी और पाछीताणे की यशीविजय जैनपाठशाला के सस्थापक-काशी पशुकाला के जन्मदाता और संरक्षक -समस्त भारतवर्णीय विद्वतसमाज से लब्ध "शास्त्रविशारद्जैनावार्यं" पद्वीक "जैनशाशन" के प्रवर्षक-व्याल्यान-वागीश-विद्विच्यप्रशिष्यावृत-द्यार्द्वहृदय-महाराज श्रीश्रीशी १०८ श्रीविजयः धर्मस्रिजो ।

# "ओन्नमः सिद्धेभ्यः"

## मि. भा. सु. ७ सं ं १९६३

श्रीसत्सम्प्रदायाचार्ये सारस्वतसाम्राज्यदीक्षणविचचणादि ६४ चतुष्षष्टिविशेषणाविच्छन्न,सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-महामहोपाध्याय पण्डित स्वामि राममिश्र शास्त्री जी के प्रधान शिष्य कामवन निवासी परिडत इयाम-सुन्दराचार्य जी वैश्य । अहमदाबाद ।

श्राज बड़ा हुए का समय है कि श्रापने यहाँ पधार कर शिक्षण श्रौर उपदेश दिया सो हमने स्वीकार किया। हमारे ऊपर जो आपने अहैतुक परोपकारता प्रेमपूर्वक दरशाई उसको हम कभी नहीं भूळेंगे। उसका बदला देने को हम श्रसमर्थ हैं। केवल श्राप से यह प्रार्थना है कि "सेठ प्रेमचन्द मोतीचन्द दिगम्बर जैन बोर्डिझ स्कूल" की तरफ से आप को सम्मानपत्र दिया जाता है। सो आशा करते हैं कि श्राप स्वीकार करेंगे। यद्यपि श्री काशी के बड़े बड़े महामहोपाध्याय प्रधान विद्वजनों से आप को सुवर्ण का चाँद और सार्टिफिकेट मिला है उसके मुकाबले पर हमारा सम्मानपत्र नहीं है तथापि मान का पान भी सज्जन स्वीकार कर लेते हैं। आपका युक्तियों से भरा हुआ पागिडत्य ख्रौर वाक्चातुर्य्य हमने अवगा किया उस ख्रानन्द को हम हमेशा याद रक्खेंगे। श्रौर जिस प्रकार काशीस्थश्वेताम्बर श्रीयशो-विजय जैनपाठशाला के आप शिचक परीचक निरीक्षक हैं और उन ५० विद्यार्थियो को अपना मानते हैं उसी प्रकार इस स्कूल के ६० विद्यार्थियों को अपने बालक समझ कर हमेशा कुपा दृष्टि रक्खेंगे। हम को आप से बड़ी बड़ी आशा है कि जिस प्रकार श्रीयोगनिष्ठ मुनिराज श्रीवृद्धिसागरजी महाराज आप से श्रष्टसहस्री स्याद्वादरत्नाकरावता-रिकादि महान् प्रन्थ पढ़ रहे हैं उसी प्रकार कभी दिगम्बर विद्यार्थी भी आप के द्वारा तैयार होंगे। और ता० १-८-१९०६ के २९ श्रङ्कः जैनगजट देखने से हमे माछ्य हुन्ना कि स्नाप को श्रीदिगम्बरस्या-द्वादपाठशाला काशी की तरफ से भी प्रार्थना की गई है कि "आफ

चे निवेदन है कि काशीस्याद्वादपाठशाला की छोर भी कृपा दृष्टि करें जीर उसका भी परीक्षक होना स्वीकार करें।''

श्रापका श्राहाकारी — सुप्रिन्टेन्डेन्ट, गङ्गाशङ्कर, करुणाशङ्कर भट्ट, दिगम्बर जैन बोहिंग स्कृल श्रष्टमदाबाद् । एव, धर्मशास्त्राध्यापक भगवानदास जैन दि जै. वो. स्कुल श्रह्मदाबाद ।

-श्री कामवननिवासि वैज्यकुलभूषण पण्डित द्यामसुन्दराचार्येभ्यो-

### धन्यवादपत्रम् ।

अनमो वीतरागाय वीरजिनेश्वराय।

श्रीकाशी श्वेताम्बर जैनपाठशाला के अवेतनिक शिक्षक, निरीक्षक, परीक्षक न्याकरणायाचार्य वैश्यकुलभूपण शास्त्रो श्यामसुन्दराचार्य जी,

जिस समय इमने अहमदाबाद में चातुर्मास्य किया था, हमें शास्त्राभ्यास कराने के लिये बुलाये गये थे। षष्टसहस्त्री, तस्वार्थपृत्ति, मन्मतितर्क, विशेषावश्यकटीका इत्यादि जैन-न्याय शास्त्र पढ़ाने में श्रापका श्रपूर्व चातुर्य्य देख कर हमे बहुत सन्तोप हुश्रा। व्याकरण शास्त्र पढ़ाने में भी आप बहुत निपुण हैं। जैन-दर्शन शास्त्र बॉवने - तथा पढाने से उनकी उत्तमता देख कर श्राप बहुत प्रसन्न हुए। - यद्यिप आप वैष्णव हैं तथापि निष्पक्ष स्वभाव के होने के कारण जैन वर्म के सम्बन्ध में भी धापके विचार अच्छे हैं। इसी लिये ध्वपने गुरु काशा निवासी सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय परिहत स्वामी ् रामिश शास्त्री जी से भापने जैन धर्म की उत्तमता सूचक सुजन-सम्मेलन नामक एक प्रन्य वनवाया । वैदिक श्रौर जैन सम्प्रदाय में प्रम उत्पन्न कराने के स्निभित्राय से समस्त भारतवर्प के घुरन्वर पण्डितों के द्वारा शुद्धाचरण तथा शास्त्र सम्पन्न मुनिराज श्रीधर्मविजयजी महाराज को आपने ही 'शास्त्रविशारद जैनाचार्य' की वड़ी पद्वी िह्लाने के लिये प्रयत्न किया था, और उसमें आप सफल मनोरथ भी हुए। इसका मुख्य कारण आप की गुणप्राहकता है। आप में एक -श्रपूर्व गुग यह भी है कि स्नाप वेतन के भी वहुत छोभी नहीं हैं।

अपने सद्गुणों के कारण आप श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों सम्प्रदायो -के माननीय हैं। स्थाप की प्रकृति शान्त स्त्रौर मिलनसार है। आपके पढ़ाने की पद्धति इतनी उत्तम है कि छापके विद्यार्थी उससे वहुतः प्रसन्न श्रीर सन्तुष्ट रहते हैं। इसारी समम मे श्रापके समान उत्तम रीति से शास्त्र पढ़ाने वाले खोर जैनधर्म से प्रेम रखने वाले बहुत ही विरले महानुभाव होगे। आपके सदाचार और सद्गुणों को देख कर हम आपको यह सम्मानपत्र देते हैं । यद्यपि आपके सद्गुणों की ओर ध्यान दिया जायतो आप अनेक पदकों के अधिकारी हैं तथापि आपको यह एक स्वर्णपदक दिया जाता है। यह पदक घात्मोपासक मण्डल मे एकत्रित सम्पूर्ण श्रीश्वेताम्बरजैनसङ्घ (साधु, साम्बी, श्रावक, श्राविका ) की श्रोर से सम्मानपत्र के सिहत श्रापको दिया जाता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि जैनधर्म के तत्त्व प्रकाश करने में श्राप एक सामध्येवान् विद्वान् प्रतीत हो, शास्त्र पढ़ा कर पुण्य के भागी हो, और चिरकाल तक इस संसार मे रहकर धर्म की श्रमूल्य सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अन्त से हम अपनी ओर से आपकी विद्वत्ता और सम्मान के लिये ''जैनव्याकरणन्यायशास्त्रपाठक" पदवी वाला यह स्वर्णपदक आपको देते हैं और आशा करते हैं कि आप अनुप्रहपूर्वक-इसे स्वीकार करेंगे !

श्रीशब्दागमतर्कपण्डितमणि काशीस्थशालास्थिता-नन्तेवासिगणान् परीक्ष्य विविधान् संजातहपीवलिम् । सच्छास्त्रप्रकरप्रभूतमणिभिर्देदीप्यमानोरसम् संप्रेक्ष्येव सुशान्तदान्तविमछं धर्मादिऋत्योत्सुकम् ॥ १ ॥ योगनिष्टमुनिवुद्धिसागरा जैनसङ्घपटवस्तथापरे । मानपत्रमिद्मपेयन्ति ते श्यामसुन्दरबुधाय सादरम् ॥ २ युग्मम् ॥ मि० श्रावणकृष्ण १२ रवि विक्रम सं० १९६४ गुजराती। वीर् संवत् २४३४।

श्रों शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ली॰ मुनि चुद्धिमागैर माणसाग्राम । अहमदाबाद् ।

नोट-१ सम्झन गुजराती भाषा में मनोहरगद्यपद्यमय अध्यासमिवपयक

# वाराणस्यायुर्वेदविद्यालयस्य प्रतिष्ठापत्रम्-

भरतपुरमण्डलान्तर्गतकामवनप्रामवासी श्रीयुक्तनन्दिकशोरगुप्तमहा-न्ययात्मकः श्यामसुन्दरगुप्तो वाराणस्यामस्मत्तश्चरकसुश्रुताद्यायुर्वेदशास्त्र-मधीस्य व्युत्पन्नश्चिकित्साक्कशलश्च सवृत्त । अतोऽस्मे शीलवते धार्मि-कायाऽघीतकाव्यव्याकरणदर्शनादिशास्त्राय सानन्द्मिदं प्रतिष्टापत्र स्वर्णपदकयुत "रसायनशास्त्री" त्युपाधिश्च दोयते दोहीलाहौरमद्रास-कालेजानामायुर्वेदीयोपाधिपरीचापरीक्षकेण कविरत्नोपनामक श्रीमद्द-माचरण महाचार्यकविराजेन ।

काशीदशाश्वमेधे मार्गशीर्षमासस्य पञ्चमीदिवसे ग्रुष्टपचे ेविकम स० १९६६

### प्रतिष्ठादाने श्रीकाज्ञीस्थविदुपां सम्मितः-

श्रीकाशीधामवास्तव्येन श्यामसुन्दरा चार्थवैश्येनाऽऽयुर्वेदोक्तविशुद्ध-रीत्या वहुव्ययेन चन्द्रोव्यादिविविधीपधानि शीध्रफळप्रदानि निर्मिता-- नीति प्रमोदामहेऽनुमोदामहेचोपाधिदाने वयम् ।

महामहोपाध्याय श्रीभागवताचार्यो राजकीयसस्कृतपाठशालाध्यापकः ।
महामहोपाध्याय श्रीसतीशचन्द्र विद्याभूषण एम०ए०पी० एच्०डी० ।
महामहोपाध्याय श्रीसुघाकरद्विवेदी राजकीयसस्कृतपाठशालाध्यापक. ।
श्रीवैद्यराज गरोशदत्त त्रिपाठो । मि० मार्ग सु० ५ सं० १९६६

### नोटिस-माननीय महाशय।

सविनय निवेदन है कि रसायनशास्त्री पं० श्यामसुन्दराचार्य जी को मानपत्र देने का जलसा भाद्र विद ३ सुघवार ता २१।९।१९१० को रात्रि के ७॥ वजे श्री जैनश्वेताम्बरमन्दिर के नीचे के हाल में श्रीयुत गुलावचन्द्र जी ढह्ड़ा एम्० ए० के सभापतित्व में होगा इस समय

४० प्रन्यों के रचिवता—"बुद्धिप्रभा" के प्रवत्तंत्र—मूर्तिपूनक्जेनश्वेतास्वरयोरिङ्ग के सस्यापक—काशीस्थमहामहोपाध्यायादि समस्व विद्वन्मण्डली से लब्ध "नेनाचार्य" पदवीक-वरौदा आदि की धुरम्धर विद्वन्मण्डली से अनुमोदित चतुर्विध-जैनसम्बारा "स्रिण्ट" पर स्थापित—किये हुए विष्यप्रविष्यावृत-ज्याख्यानवाच-स्पतियोगिराज सान्तमूर्ति श्रीश्रोश्री १०८ श्रीचुद्धिसागरसूरि जी महाराज।

च्छाप समस्त सेठ लोग पधारेंगे ऐसी प्रार्थना है। द० छाप लोगों का -सेवक- गांधी डाह्याचन्द्र त्रिभुवन छानरेरी सेकेटरी जैनभाषण सभा रंगून। ता० २०। ९। १०

### मानपत्र-

पण्डित शिरोमणि वैश्यवशावतंस शास्त्री श्रीयुत श्यामसुन्दरा-चार्य जी वैश्य ।

आप न्याय- न्याकरण-साहित्यादि शास्त्रो में श्रतिपाण्डित्य धारण करते हैं। उस पर भी जैन-दर्शन में भी श्रापकी गम्भीर विद्वता है। ऱ्यापके उत्तम अनुकरणीय गुण प्रत्येक मनुष्य के मन को हरण करते हैं। और आपने अनुपम बुद्धि के बल से थोड़े ही समय मे -बाजवक नहीं होने वाली चमत्कारक गवेषणाश्रो को सर्वसाधारण जनता में प्रसिद्ध करके भारतवर्ष के ऊपर अति उपकार किया है। और आपके अनेक सद्गुणों को देख कर काशी के अनेक धुरन्धर ्विद्वानों ने तथा श्रन्य मुनिगण तथा सज्जनों ने श्रापको धनेक पारितोषिक पत्र दिये हैं। और आपने भी जैनमत के श्रिहंसाद्यामयादि सद्गुणों को देख कर उसकी उन्नति में रात्रि दिवस प्रयास किया है। इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमारी यशोविजय जैनपाठशाला जैसी वास्तविक उन्नति करने वाली महा संस्था में किसी प्रकार के विना स्वार्थ अद्वितीय शिक्षक निरीक्षक परीक्षक पद का काम कर रहे हो। और उसकी सहायता के लिये इतनी दूर (समुद्र टापू में ) आकर अपने अमूल्य समय को खर्च कर रहे हो। आदि आदि आपके सद्गुणों से आकर्षित होकर यह "श्रीजैनभाषणसभा" की तरफ से आपको मानपत्र दिया जाता है इसको स्वीकार करके हमको हर्षित कीजियेगा।

द॰ गुलावचन्द्र ढड्ढा एम्॰ ए॰ सभापति— जैनभाषण सभा रंगून (जैनश्वेगम्बर कान्फरेन्स के प्रेसीडेन्ट)

नोट— वैद्यों तथा रोगियों के इजारों सार्टिफिक्टों से, सेकडों पृष्ठ भर जाते, इसिक्ये उनमें से एक भी नहीं छपाया है। रसायनसार से रोगियों तथा -वैद्यों को जो आधासन मिळेगा वही एक भारी सार्टिफिक्टे हैं। प्रन्थकर्ता

## रसायनसार के समस्त चित्रों की सूची

- (१) श्री रामानुजाचार्य
- (२) रसायनशाला 🔭
- (३) बाळुकायन्त्र भ्राष्टी
- (४) क्वाथकरी आष्टी
- (५) शोधनार्थ भाष्ट्री
- (६) तालादिभस्मकरी भ्राष्टी
- (७) सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री
- (८) गजपुट
- (९) बालुका यन्त्र
- (१०) दोला यन्त्र
- (११) खल्वसुधादि यन्त्र
- (१२) बालुका गर्भ पाताल यन्त्र
- (१३) तळपात यन्त्र
- (१४) पाताल यन्त्र
- (१५) इमरू यन्त्र
  - (१६) नलिका डमरू यन्त्र
  - (१७) स्टम यन्त्र
  - (१८) स्वरस यन्त्र
  - (१९) नलिका यन्त्र (भवका)
  - (२०) श्वार स्रुति
  - (२१) पिठर यन्त्र (लोह का)
  - (२२) पिठर यन्त्र (मट्टो का)
  - (२३) महाराजा सर काशीनरेश
  - (२४) स्वामी राममिश्र जी शास्त्री
  - (२५) प्रन्यकर्ता, पं० श्यामसुन्द्राचार्य जी
  - (२६) श्रोंकारोपासना
  - (२७) श्रोंकारसृष्टि.



| विपय                   |        | पृष्ठम्   | विपय ।                           |            |
|------------------------|--------|-----------|----------------------------------|------------|
| मङ्गलाचरणम्            | •••    | 1         | मध्यम सुद्रा                     | प्रष्टम्   |
| अन्ध निर्माण प्रयोजनम् |        | 8         | साधारण मुद्रा                    | 86         |
| प्रार्थना              |        | ષ્ટ       | सिकतासिता मुद्रा                 | 84         |
| _                      | <br>   |           |                                  | 80         |
| परिभाषा प्रकर          | ,પામ્— |           | मुद्रा विपये नियमाभावः           | 80         |
| रसायनशाला विधिः        | •••    | <b>ዓ</b>  | वालुकायन्त्रम्                   | ४८         |
| बालुकायन्त्र आधी       | •••    | 3 £       | दोरु।यन्त्रम्                    | 88         |
| काथकरी आधी             | •••    | 98        | खल्बसुधादियन्त्रम्               | 40         |
| शोधनार्थं भ्राष्ट्री   | •••    | २३        | बालुकागर्भेपातालयनत्रम्          | d d        |
| तालादिभस्मकरी आष्ट्री  |        | २९        | तळपातयन्त्रम्                    | પર્        |
| सर्वार्थकरी भाष्ट्री   | •••    | ( B o     | पातालयन्त्रम्                    | 48         |
| **                     | •••    |           | डमरूयन्त्रम्                     | પુષ્       |
| गजपुटम्                | •••    | <b>38</b> | निककाडमरूयन्त्रम्                | ५६         |
| चाराहपुटम्             | •••    | ३ ६       | <b>ज</b> ष्मयन्त्रम्             | ধ্ত        |
| कुवकुपुटम्             | •••    | ३६        | स्वरसयन्त्रस्                    | 40         |
| पुट विषये मतभेदाः      | •••    | ३७        | नलिकायन्त्रम्                    | પુર        |
| सामग्रीसञ्जयोपदेशः     | •••    | ३८        | यन्त्रोपसहार                     | ६१         |
| नान्दी                 | •••    | ३९        | काओ विधिः                        | £3         |
| <b>ফ</b> জন্তী         | •••    | 83        | क्षार विधि.                      | 4 1<br>6 3 |
| भावना                  | •••    | នន        | प्रतिसारणीय (प्रन्थिभेदन) क्षारः | ६५         |
| ঘান্তকা'               | •••    | ४२        | पाचनीय क्षारः                    | Ę C        |
| <b>सुद्रा</b>          |        | ४३        | auanaen                          | ₹¢         |
| मृत्यटः (कपरौटी)       | •••    | ૪ર        | मित्रपञ्चकम्                     |            |
| सम्पुटम्               | •••    | 88        | विड विधिः                        | ६९         |
|                        | •••    | 1         |                                  | 90         |
| स्वाङ्ग शीतम्          | •••    | 88        | यन्त्रोत्थापक संदशः              | 90         |
| वज्र सुद्र।            | •••    | ४५        | आकर्षक संद्रशः                   | დ შ        |
| वज्र सुद्रायां मतभेदः  | •••    | 84        | संपुट संदंशः                     | ७२         |
| हब् सुद्रा             | •••    | 8६        | भारत्याकर्षक द्वी                | ७ ২        |

| विपय                                  | ष्टम्  | विषय                            | पृष्टम्     |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| पारद पकरणम्—                          | 1      | तालचन्द्रोदयस्य तृतीयो विधिः    | 216         |
| पारद प्राधान्यम् (खयक्रम )            | ७३     | तालचन्द्रोदयस्य चतुर्थो विधि    | २३०         |
| छगप्रकार'                             | ٥٥     | तालचन्द्रोदयस्य पद्ममो विधिः    | २२३         |
| पारद शुद्धि प्रथम प्रकारः             | ૮રૂ    | शिलाचन्द्रोदय विधि              | २२४         |
| पारद शुद्धि द्वितीय प्रकार            | 85     | शिलाचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः | २२५         |
| हिङ्गुळात् पारदनिस्सारण विधिः         | ८५     | शिकाचन्द्रोदयस्य तृतीयो विधिः   | २२७         |
| हिङ्गुळात् पारदनिस्सारगातिः           |        | मह्यचन्द्रोदयस्य विधि           | २२९         |
| सुगम विधिः                            | 66     | महाचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधि   | २३०         |
| हिङ्गुलोत्य पारदे मतभेदा              | ९०     | महचन्द्रोदयस्य तृतीयो विधि      | २३२         |
| गन्यक प्राधान्यम्                     | ९५     | विषचन्द्रोदयस्य विधिः           | २३५         |
| गन्धक भेदाः '                         | 308    | विपचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः  | २३६         |
| गन्धक शुद्धेरावश्यकता                 | 104    | सस्वचन्द्रोदय विधिः             | २३८         |
| गन्धक शुद्धेः प्रथम प्रकार            | 104    | पिघानयन्त्र विधि                | २४०         |
| गन्धक शुद्धेः द्वितीयः प्रकारः        | 308    | भन्तर्ध्म चन्द्रोदय विधिः .     | २४२         |
| गन्धकरसायनम्                          | ११२    | अन्तर्ध्मपाके सतमेद             | २४५         |
| गन्धकरसायनस्य द्वितीय प्रकार          | 114    | सहस्रधा चन्द्रोदय विधि          | २४६         |
| गन्बक शुद्धेः तृतीय प्रकारः           | 334    | पारदादि चतुष्टयस्योग्रवीयता     | २४८         |
| गन्धकशुद्धे चतुर्थे प्रकार            | 114    | मकरध्वज विधि                    | २५३         |
| गन्धक विकारशान्तिः                    | 338    | सहस्रघा मकरध्वज विधिः           | २५३         |
| पारद बुसुझा विधिः                     | 338    | स्वर्णसिन्दूर विधिः             | २५३         |
| देयप्रासमीमांसा                       | 358    | सिन्द्ररस विधि                  | २५५         |
| बुसुक्षित परीक्षा                     | १२८    | सुगम सिन्द्ररस विधि             | २५७         |
| सुगमप्रकारेण द्वि॰ द्वसुक्षा विधि     | . १३२  | सहस्रघा धिन्दूररस विधिः         | ३५९         |
| पारदस्यप्रचण्हबुभुक्षा तृतीय विधि     | 1. 130 | मवास सिन्द्रस्स विधि            | २६४         |
| सङ्क्षेपेण बुसुक्षित परीक्षा          | 181    | मुर्च्छान्तनस्य विधि            | <b>२६</b> ६ |
| वैद्यानां पारदबुमुक्षादौ शास्त्रार्थः | 185    | वाळादिचन्द्रोदयादीनां गुण-      |             |
| चन्द्रोदय विधिः                       | २०४    | तारतम्यम् •••                   | २६७         |
| पर्गुणग॰ जा० चन्द्रोदय विधि           |        | समहिंदर रस                      | २७१         |
| चन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः           | २१३    | रसकर्प्र विधिः                  | २७३         |
| तालचन्द्रोदय विधि                     | २१६    | रसकप्र द्वितीयो विधि            | २०५         |
| ताकचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः        | 530    | पारदमुच्छी माहातम्यम्           | ২৩৩         |

| विषय                        |     | पृष्टम् | विपय                           | पृष्ठम्     |  |  |
|-----------------------------|-----|---------|--------------------------------|-------------|--|--|
|                             |     | į       | तुत्यताम्रस्याहपदोपत्वे युक्ति |             |  |  |
| धातुशोधनमारण मकरणम्-        |     |         | तुरयनिर्माण विधिश्च            |             |  |  |
| आह्य स्वर्णम्               | ••• | २७८     | तास्रमस्म द्वितीय विधिः        | 218<br>218  |  |  |
| <b>श्या</b> सिकाऽयहरणम्     | ••• | २७८     | ताम्रभस्म तृतीय विधिः          | ३१५         |  |  |
| स्वण शुद्धिः                | ••• | २७९     | ताम्रभसम चतुर्थं विधिः         | ३१९         |  |  |
| स्वर्णभस्म विधिः            | ••• | २८०     | ताम्रमस्म पद्यम विधि           | <b>३२</b> 1 |  |  |
| स्वर्णभस्म द्वितीय विधिः    |     | २८२     | ताम्रभस्म पष्ट विधिः           | ३२२         |  |  |
| स्वर्णभस्म तृतीय प्रकारः    | ••• | २८६     | द्पित ताम्रमस्म शुद्धिः        | ३२३         |  |  |
| स्वर्णभस्म चतुर्थं प्रकारी- |     |         | ताम्रभस्म गुणाः                | ३२४         |  |  |
| रजतभस्मप्रकारश्च            | ••• | 266     | ताम्र विकारशान्तिः             | ३२४         |  |  |
| सर्वधातु मस्म प्रकारः       | ••• | २८९     | बह्न प्राह्मता                 | ६२५         |  |  |
| सुवर्णरसायनम्               | ••• | २९०     | बहु शुद्धिः                    | ३२६         |  |  |
| सुवर्ण गुणाः                | ••• | २९२     | किष्टाद्वन्ननिस्सारणम्         | ३२७         |  |  |
| स्वर्णभस्मानुपानम्          | ••• | २९३     | बहादिशोधनयन्त्रस्याऽऽवदयकत     |             |  |  |
| दुष्ट स्वर्णभस्म विकारशा    |     | २९३     | यहादिशोधकं पिठरनामकं-          |             |  |  |
| दृषित स्वर्णभस्म शुद्धिक    |     | २९४     | यन्त्रम् •••                   | ३२८         |  |  |
| र जत शुद्धि विधिः           | ••• | २९४     | वैद्यानां विवादाः              | 389         |  |  |
| रजतमारणम्                   | ••• | २९५     | द्वितीय पिठरयन्त्रम्           | ३३३         |  |  |
| रजतभस्मनो द्वितीयः प्रव     | नार | २९६     | षङ्ग भारणम् •••                | 224         |  |  |
| रजतमस्मनो तृतीय प्रका       |     | २९६     | गालनाविशष्ठ चूर्ण व्यवस्था     | इइ६         |  |  |
| रजतभस्म गुणाः               | ••• | २९७     | बङ्गभस्म द्वितीय प्रकारः       | इह्         |  |  |
| रजतरसायनम्                  | ••• | २९८     | बह्न भस्म तृतीय प्रकारः •••    | ३३८         |  |  |
| रौप्य दोषशान्तिः            | ••• | २९९     | बहुभस्म चतुर्थं प्रकारः        | ३४०         |  |  |
| तारमस्म शुद्धीकरणम्         | • • | २९९     | बहुभस्स पञ्चम प्रकारः          | <b>383</b>  |  |  |
| सस्मिन कोशः                 | ••• | ३००     | वह मस्म पष्ठ प्रकारः           | ३४२         |  |  |
| नैपाल ताम्र शुद्धिः         | ••• | ३०१     | वहभस्म सप्तम प्रकारः           | ३४५         |  |  |
| साम्रमस्म विधिः             | ••• | ३०३     | स्वर्णसृराङ्कः                 | ३४६         |  |  |
| ताम्रभस्म निरुत्थीकरणम      | ₹   | ३०५     | बङ्गभस्म गुणाः                 | ३४९         |  |  |
| ताम्रभस्मामृतीकरणम्         | ••• | ३०८     | बङ्गभस्मानुपानानि              | ३५०         |  |  |
| तुःथात्ताम्ननिस्सारण वि     | धेः | ₹°८     | षहरसायनम्                      | ह्रप्र      |  |  |
| तुःथोत्थ तात्र शुद्धिः      | ••• | इ१०     | यद्ग विकाराः                   | १५३         |  |  |
|                             |     |         |                                |             |  |  |

| विषय                      |          | पृष्ठम् | विषय                     |          | पृष्टम्            |
|---------------------------|----------|---------|--------------------------|----------|--------------------|
| वङ्ग विकारशान्तिः         | •••      | ३५६     | चाग्मटस्य प्रमाद्        | •••      | ३७८                |
| आह्य नागः                 | •••      | ३५४     | होहमारण चतुर्व विधि      | •••      | ३८१                |
| नाग शुद्धि                | •••      | इप्रध्  | छोहमारण पद्मम विधिः      | •••      | ३८२                |
| नागभस्म विधि              | •••      | ३५५     | लोहमारण पष्ट विधिः       | •••      | १८४                |
| नागभस्म द्वितीयो विधि     | •••      | ३५८     | शतपुट लोहमस्म (मृतोरध    | गाप      |                    |
| नागभस्म तृतीयो विधि       |          | ३५९     | नम्) सप्तमो विधि         | :        | ६८५                |
| नागभस चतुर्थो विधिः       | •••      | ३५९     | छोहरसायनम् ,             | •••      | ३८७                |
| नागरसायनम्                | •••      | ३६२     | छोहभस्म गुणा             | •••      | ३८९                |
| नागमस्म गुणाः             | •••      | ३६३     | लोह विकारशान्तिः         | •••      | ३९०                |
| नाग दोपशान्तिः            | •••      | ३६४     | ससोपधातव                 | ••       | ३९०                |
| नागमस्म छुद्धिकरणम्       | ***      | इ६४     | सुवर्ण रजत कांस्य माक्षि | काणां    |                    |
| प्राद्य जसदम्             | ••       | ३६५     | গুৱি:                    | •••      | ३९१                |
| नसद् शुहि                 | •••      | ३६५     | माक्षिकाणां मारणम्       | •••      | ३९३                |
| जसद मारणम्                | •••      | ३१५     | माक्षिक श्रयस्य द्वितीयो | भस्म     |                    |
| जसद मारणस्य द्वितीयो      | विधिः    | इहह     | विधि                     | ••       | <b>१</b> ९३        |
| <b>जसदा</b> नुपानम्       | •••      | ३६७     | स्वर्णमाक्षिक गुगाः      | •••      | ३९४                |
| नसद दोपा                  | •••      | ३६८     | स्वर्णमाक्षिक दोपशान्तिः | •••      | ३९७                |
| जसद विकारशान्तिः          | •••      | ३६८     | रौप्यमाक्षिक्र गुणाः     | •••      | ३९५                |
| म्राह्य कांस्यम्          | ***      | ३६९     | कस्यमाक्षिक गुणाः        | ••       | ३९५                |
| ग्राह्य पित्तलम्          | •••      | ३६९     | रौप्य-कांस्य माक्षिक विक | रशान्तिः | ३९५                |
| कांस्यशियोमीरणम्          | •        | ३७०     | वनिज तुरय शुद्धि         | •••      | ३९५                |
| <b>पिल्सासायनम्</b>       | •••      | ३७०     | कृत्रिम तुरय शुद्धिः     | •••      | ३९६                |
| ष्ट्रतवर्त्तकादीनां शोधनम | रणे      | ३७९     | तुत्य सारणम्             | • •      | ३९६                |
| टोइ चूर्णीकरणम्           | •••      | ३७२     | <b>फ</b> ङ्गुष्ट शुद्धि  | ***      | ३९६                |
| <b>छोह सामान्य शुद्धि</b> | •••      | ३७३     | क्द्भुष्ट मारणम्         |          | ३९७                |
| छोह विशेष शुद्धि          | •••      | 805     | कङ्कुष्ट गुणाः           | ***      | ३९७                |
| छोहमस्म विधि              | •••      | ३७४     | सिन्दूरोपधातु शुद्धि     | ***      | ३९७                |
| सुभुतोक्तविधिना सोहा      | दि सर्व- |         | सिन्द्र गुणाः            | •••      | ३९८                |
| घातु भस्म विधिः           | ***      | ३०५     | मण्डूर प्राह्मता         | ***      | ३९८                |
| चरकमतेन सर्वधातु सर       | म विधि   | ३७६     | म॰इर शोधनम्              | •••      | <b>\$ \$ \$ \$</b> |
| मत परीक्षणम्              | ••       | ३७७     | छोहकिह मारणम्            | • •      | 800                |
|                           |          |         |                          |          |                    |

| विषय                        |       | पृष्ठम् | विपय                           | प्रस्          |
|-----------------------------|-------|---------|--------------------------------|----------------|
| हंसमण्डूर विधिः             | •••   | 803     | गोदन्त हरिताल शोधन मारणे       | 831            |
| मण्डूरभस्मनो द्वितीयो       | विधिः | ४०३     | गन्धक-महा शिला हरिताक तैल      |                |
| मण्डूरवटी                   | ***   | ४०३     | विधिः                          | 8ई ३           |
| भक्तन भेदाः                 | •••   | ४०४     | गन्धकादिचतुर्णी द्वितीय तेल    |                |
| <b>अ</b> ञ्जनशुद्धिरूपतिश्च | •••   | 808     | निसारण विधिः                   | ४३३            |
| <b>हिता</b> अनम्            | •••   | ४०५     | ताकादिचतुर्णा तृतीय तैक विधि   | . ४३५          |
| वज्रकासीस शुद्धिः           | •••   | ४०६     | महतेलम्                        | ४३६            |
| वज्रकासीसमारणम्             | •••   | ४०६     | महातेळ द्वितीय विधिः           | 8 है ७         |
| कासीस गुणाः                 | •••   | ४०७     | हरितालादि विकारशान्तिः         | 880            |
| भन्नक प्राह्मता             | •••   | ४०७     | शह्नुशुक्त्यादीनां प्राखता     | 880            |
| भभ्रक शुद्धिः               | ***   | २०४     | शद्घादीनां भस्म विधिः          | 883            |
| अश्रक निश्चन्द्रोक्ररणम्    |       | 810     | शह्व गुणाः                     | 883            |
| <b>अञ्चकमारणम्</b>          | •••   | ८१२     | शम्बूक गुणाः                   | ४४२            |
| पुराहेंपिघयः                | •••   | ४१३     | मुक्ताञ्चिक गुणा               | ५४४            |
| पुटदाने वृद्धानां मतम्      | ***   | 8 दे प  | जलञ्जिक्ति गुणाः               | १४३            |
| अअकस्य नित्योपयोगि          | भहम   | 8 व प   | कपदीं गुणाः                    | ५४४            |
| मृतोरथापनाञ्चक भस्म         |       | 836     | विद्वम गुणाः                   | ४४३            |
| अञ्चकसस्म गुणाः             | ***   | 288     | रसायनसार सारः                  | 884            |
| अभ्रक विषये विवादाः         | •••   | ४२०     | काचभस्म                        | ४४६            |
| <b>स्वमतम्</b>              | •••   | 858     | काच-मुवर्णभस्म •               | ४४७            |
| भान्याञ्रकम्                | ***   | ४२२     | शुद्ध रङ्गण गुणा               | ४४९            |
| सस्वप्रधानमञ्जक भस्म        | ***   | ४२३     | शुद्ध काङ्की गुणाः .           | ४४८            |
| भभ्रकरसायनम्                | • •   | ४२४     | विप शुद्धिः                    | ४४१            |
| अशुद्धाञ्चक सेवनदोपाः       | ***   | ४२६     | स्वर्णगेरिकस्य गुद्धिर्गुणाश्च | ४५०            |
| भन्नक विकारशान्ति           | ***   | ४२६     | जैपाल शुद्धि                   | 840            |
| हरिताळ प्राखता              | •••   | ४२७     | भल्लातक शुद्धिः                | 843            |
| हरिताल शुद्धिः              |       | ४२७     | पुष्परागादिरत्नानां शोधनमारणे  | ४५२            |
| द्दरितालभस्म विधिः          | ***   | ४२८     | चिकित्साकाण्ड प्रकरणम्         | <del>[</del> - |
| तालभस्मनो द्वितीय प्रक      | गरः   | ४३०     | महाज्वरारि रसः                 | ४५३            |
| हरितालभस्म तृतीय प्रक       | ार:   | 830     | आरग्वधादि कपायः                | 848            |
| शिला-महा मारणम्             |       | ४३३     | व्वरारि रसः                    | ४५४            |
|                             |       |         |                                |                |

|                             |         | (        | ۶)                     |                                                   |        |                |
|-----------------------------|---------|----------|------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------|
| विषय                        |         |          |                        |                                                   |        |                |
| ज्वराङ्क्ष्यो रसः           |         | प्टिएम   |                        |                                                   |        |                |
| HEISHER -                   | •••     | 84६      | घमन (                  | <b>ਕੇ</b> ਬਿਾ                                     |        | प्रथम्         |
| महाज्वराङ्क्षरो रस          | •••     | १५७      | ,                      | न<br>।सारि प्रयोगः                                | •••    | 864            |
| <b>ज्वरशत</b> ही            | •••     | 248      | 700                    | विवार प्रयोगः                                     | •••    | ४८६            |
| पद्यामृत पर्पटी             |         | ४५९      | रकापन                  | गन्तको रसः                                        | •••    | ४८७            |
| <b>भीतज्वरा</b> ङ्कुश·      |         | -        | रक्तापत्त              | शमको रस.                                          | •••    | 228            |
| जयवटिका                     |         | 8≰0      | क्षयरोगे               | राजसृगाङ्क                                        | ***    | ४८९            |
| <u> पित्तच्चराङ्कुश</u>     | • •     | ४६२      | क्षयकृन्त              | नो रस.                                            |        | •              |
| पाचकावले <del>ह</del>       | •       | 868      | स्वर्णगर्भ             | पोटली                                             | •••    | <b>४८</b> ९    |
| _                           | ••• {   | 8 38     | हेमगर्भ पं             | ੀਟਕੀ                                              | •••    | ४९०            |
| दाहरवरम वटी                 | ••• 8   | ६७       | पक्तमात्रा             | <del>6</del> 6.                                   | • •    | ४९२            |
| ज्वालहुने युक्तिः           |         | व्ष      | सक्कि =                | ।पा <b>धः</b><br>'                                | •      | ४९३            |
| ज्वरे प्रस्वेदः             |         | ₹c       | प्रभादा सः             | द्रमुधा रस                                        | •••    | <b>४९५</b>     |
| ज्वरिभोजनम्                 |         |          | उन्माद् <b>हरा</b>     | योगा.                                             | •••    | <b>४</b> ३६    |
| <sup>अतिसारे पह्योगाः</sup> |         | ६९       | धातराग ह               | ानुभूतयोग.                                        | •••    | ४९८            |
| छोइनाथ रस.                  | 88      | 3        | योगराज मृ              | गुळ                                               | •••    | 400            |
| स्वर्णं पर्पटी              | ••• ৪৫  | 0   3    | पूगळ शुद्              | करने की विधि                                      |        |                |
| गङ्गाधर चूर्ण रसी           | • ১৪৫   | 1   \$   | द्रव्हरो रस            |                                                   |        | ५० १           |
| अतिसारान्तको रसः            | 80      | २   इ    | च्छामेदी र             | ਚ:                                                |        | ५०२            |
| संमहणी चिकित्सा             | •• ১৯০  | २ ∫ ह    | च्छाभेदी हि            | ्र<br>सीरा रहाः                                   |        | <b>५०</b> ३    |
| अर्था चिकस्म                | 80      | १   मृ   | त्र <b>कृ</b> च्छान्तः | त्राचारकः.<br>हो अस्त                             |        | 808            |
| अर्श कुठारो रस.             | ••• 808 | । स      | जाक पर f               | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | . 4    | 10 B           |
| मर्शी लेपः                  | • 804   | ਚ        | दिश विकि               | भवकारा                                            | . પ    | ০৬             |
| अर्शक्छेदी छेप              | ••• 808 | ,   ,,,, | '34(13(2)              | 'सा                                               | પુ     | o <b>&amp;</b> |
| चुसुब्हमा रसाः              | •       | 1 2      | न र ०<br>जनावावसा      | व चिकित्सा                                        | وي     | ०९             |
| रान्धकवटी                   | 800     | 74       | ह विकित्स              | ·                                                 | وبره   |                |
| भोजनान्तेऽवलेहः             | . 808   | अह       | यकृषिकिर               | <b>ਜ਼ਾ</b>                                        | ५१     |                |
| किमिकालकरो उस               | •• ४७९  | सर्व     | कुष्ठ चिकि             | स्सा                                              | 4 ૧    |                |
| किमिन्न चूर्णम्             | 800     | शिर      | स्यनस्यम्              | •                                                 |        |                |
| पाण्डक्याशेषो रसः           | 828     | नेश्रपं  | ोटली हाक्का            | अनंच                                              | 6 8    | _              |
| श्वाराभ्रहम्                | 863     | नत्र प्  | युपाक्षन ।             | वेशिः                                             | લ્કુ ૧ |                |
| श्वासकासहरः कल्कः           | 858     | भीमरं    | नीकपूर/वि              | धि                                                | e3 8   |                |
| न्नियहभस्म                  | . 8C\$  | मसूतः    | घीवाल चि               |                                                   | 410    |                |
| ••                          | . 828   | मन्योव   | संहारः                 | क्रता <b>.</b>                                    | 436    |                |
|                             |         |          | - 116160               | •••                                               | 416    |                |
|                             |         | -        |                        |                                                   |        |                |

स्व० रसायनशास्त्री पं० श्यामसुन्दराचार्य जी वैश्य का ध्येय-

# वैद्यों की सेवा

भर्थात्

रसायनसारोक्त विधि से बनी हुई, तत्क्षण फलदायक, सर्वे पर्शासित, लिस्ट नं० १ की १०००) रु० वाली

## श्रोषधियों में भारी रियाश्रत

--- 043 **X** 640 --

श्रेणी १—जो वैद्य २५०) रु० भेज देगें छनको सेवा में आगे दी इर्र तिस्ट नं०१ की समस्त (१०००) रु० की) औषधियां मेजी जाचेंगी। अनुपानविधि रोगचिकित्साविधि साथ में भेजी जाती हैं। तथा एक प्रति रसायनसार सादर सेवा में समर्पित की जावेगी।

श्रेणी २—१५०) रु० भेजने वाले वैद्यों की सेवा में लिस्ट नं०१ की समस्त श्रीषधियाँ श्राधी मात्रा (तौल) में जिनका मूल्य ५००) रु० है, भेजी जावंगी। श्रनुपानविधि रोगिविकित्साविधि साथ भेजी जाती है।

श्रेणी ३—१००) रुपया भेजने वाले वैद्यों की सेवा में लिस्ट नं०१ की समस्त औषधियाँ चौथाई मात्रा में भेजी जांयगी।

उपरोक्त तीनों श्रेणियों के श्राहक स्थायी समके जाते हैं श्रार कभी भी औषधियाँ मंगाने पर उनकी श्रेणी के श्रनुसार उन्हें कभीशन मिला करेगा।

१००) से कम और ५०) से अधिक मूल्य की औषधियाँ मंगाने वाले ग्राहक को ।=) प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा । इससे कम मूल्य के ग्राहकों को ।) प्रति रुपया कमीशन मिलेगा ।

नोट-- जो महाशय कुल ६० पहिले न भेजना चाहें वे आर्डर के साथ चौथाई मूख्य अवश्य भेजें तथा विशेष जानकारी के लिये कार्यालय से पन्न व्यवहार करें।

स्चना-प्राहकराण अपनी सुविधा के अनुसार औषधियों की मात्रा में कुछ न्यूनाधिक्य कर सकते हैं। -प्रोप्राहरर

## २५०) रु० में १०००) रु० की प्राप्त होने वाली औषिधयों की लिस्ट नं० १

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 71171                                                                                                                  | <b>पप</b>                             | । प्र                                    | । । ७स्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न०                                                          | 8                                                        |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| नाम और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | च<br>—— :- | तीत                                                                                                                    | ङ                                     | मूल्य                                    | नाम ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भौपध                                                        | वौद्ध                                                    | मन्द                                     |
| नाम और<br>चन्द्रोदय रस<br>हर्द चन्द्रोदय र<br>कर्प्रसिन्दूर हो<br>विषचन्द्रोदय र<br>भक्ष चन्द्रोदय र<br>भक्ष चन्द्रोदय र<br>भक्ष चन्द्रादय र<br>भक्ष चन्द्र रस<br>पद्गुण गन्धक जा<br>सिन्दूर रस<br>रसिन्दूर रस<br>तालसिन्दूर रस<br>कर्प्रसिन्दूर रस<br>महसिन्दूर रस | संति संस   | १ तो<br>२ मा<br>६ मा<br>६ मा<br>६ मा<br>६ मा<br>६ मा<br>६ मा<br>६ मा<br>१ तोला<br>तोला<br>तोला<br>तोला<br>तोला<br>तोला | हा   हा   हा   हा   हा   हा   हा   हा | (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)( | सुवणंभसम<br>चाँदीभसम<br>छोइभसम<br>छोइभसम<br>जस्ताभसम<br>बहुमसम<br>ताम्रमसम<br>बहुमसम<br>अञ्चक्तमसम न<br>वेताश्रक भस<br>खिमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम<br>विमसम | ततपुट<br>गपन)<br>१ २ २<br>१ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | तोका :<br>तोका :<br>तोका :<br>तोका :<br>तोका :<br>तोका : | 1 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10 |
| अधिमेदन क्षार<br>पता—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २ तं       |                                                                                                                        | 8)                                    | मवा<br>सुरुद्                            | लभस्म<br>विभावटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300                                                         | ोडा २०                                                   | •)<br>•)<br><u>)</u>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90         | रोक्त                                                                                                                  | 8३                                    | भोष                                      | घेयों का म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 9 S                                                     |                                                          | _                                        |

उपरोक्त ४३ भौषधियों का मूल्य १०००) रु०।





## रसायनसारः।

-909 (coe-

#### मङ्गलाचरणम् ।

वेदैरशेषैरिववेच एको वैद्योऽनवद्यो भवरोगभाजाम्। श्रीविश्रमोऽनन्तशयोमदन्तर्दीव्यात्सदेवः पुरुषः पुराणः॥१॥

श्रर्थ-—सम्पूर्ण वेदों से जानने योग्य, श्रद्धितीय, संसार रूपी रोग से यस्त प्राणियों के प्रशंसनीय चिकित्सक, लक्ष्मी के श्राश्रय, शेषशायी, पुराण-पुरुष (परमात्मा) मेरे हृदय मे प्रकाशित हों ॥ १ ॥ आलोक्यलोकं सकलं समन्तं दारिद्रश्वरोगैरितपीङ्यमानम्। क्रोशन्तमत्यर्थमनाथवद्यः स्ततेस्मसूतं जयतात्सश्र्ली॥२॥

जिन महादेवजी ने अपने सामने दरिद्रता और अनेक रोगो से पीड़ित, अनाथ की तरह चिह्नाते हुए सम्पूर्ण लोक को देखकर ही सर्वतापनाशक पारद को उत्पन्न किया वह शूल धारण करनेवाले सदां शिवजी महाराज विजय को प्राप्त हों।। २।।

स्ते हि यः स्वर्णमयं च राशिं ताम्रादिधातौ विनिमग्नएव। निषेवितोलोहमयं च कायं द्रष्टुः परां पुण्यमयीं च सिद्धिम्३॥

जो पारद ताम्रादि धातुर्झों को सुवर्ण बना देता है, (जिससे दिरहता दूर होती है) श्रीर रोग दूर करने के लिये निरन्तर सेवन

करने से शरीर को पुष्ट बना देता है तथा दर्शन करने से उत्कृष्ट पुराय प्रदान करता है ॥ ३ ॥

सूते चंद्रोद्यमुखरसैः सद्गुणान् स्वास्थ्यवतसु । भग्नप्रायानअपिजनगणान् संहितान् यो विधितसुः ॥ सेवाचीचैरपि सुविन्हणां सर्वदा शङ्करिष्णुः । कल्याणं वो दिशतु भगवान् पारदः पारदितसुः ॥४॥

जो पारद चन्द्रोद्य आदि रसरूप होकर निरोग पुरुपों में श्रेष्ठ गुण पैदा करता है और दृटे श्रद्धचाले पुरुपों के शरीर को जोड देता है तथा शिवलिद्गादि द्वारा पूजा करनेवाले लोगों का कल्याण करता है, श्रिधक क्या! संसार समुद्र से निस्तार कर देता है, वह सदाशिवस्तरूप पारद श्राप लोगों का सदा कल्याण करें।। ४।।

पीयूषक्रम्भसुपधाय करेणयोऽय-माविवभूव मथितात् पयसां पयोधेः। देवोदयोदयतरङ्गितचित्तवृत्तिः

श्रेयांसिवः सदिशताज्ञगदेकवन्धुः ॥ ५ ॥

जो जीवों के ऊपर दया करके मधे जाते हुए चीरसमुद्र से श्रमृत के घड़े को हाथ में लिये हुए श्राविभूत हुए वह संसार के ऊपर श्रका-रण करुणाकर सुश्रुवोपरेष्टा मगवान् धन्वन्वरि श्राप लोगों को कल्याण दें॥ ५॥

पारे परार्द्धमनिशं परिवभ्भ्रमीति ब्रह्माण्डमण्डलमधिप्रतिरोम यस्य । देवः सएव धृतनिर्भरमास्थितोयं

चेमङ्करः सभवताद् भगवानऽनन्तः ॥ ६॥ जिस परमात्मा के प्रत्येक रोम में (परार्द्ध संख्या से भी श्रिधिक ) श्रानन्त ब्रह्माएड भलीभाँ ति घूमा करते हैं उन श्रानन्त ब्रह्माएड धारी परमेश्वर को जो श्रापने ऊपर शयन कराते हैं, वह श्रानन्त (यथा नाम तथा गुण) शेषावतार चरकशास्त्र के प्रणेता भगवान् पतश्विल श्राप लोगों के कल्याणकारी हों।। ६।।

## शब्दात्मकं भगवतोद्धतः स्वरूपं स्वर्गापवर्गविधिदेशनदेशकेन्द्राः।

विप्रा जयन्ति खलु जङ्गमतीर्थरूपाः

प्रत्यच्दैवतकुलानि सुमङ्गलानि ॥७॥

वेद पुराणादिक्ष भगवान के खक्ष को घारण करनेवाले, तथा स्वर्ग वा मोच सम्बन्धी छपदेश देने में परमाचार्य, जङ्गम तीर्थ (डोलते फिरते टाक्कर) प्रत्यच्च देव, ब्राह्मणगण जयवन्त हों। अर्थात्—काशी प्रयाग आदि तीर्थ तो स्थावर होने के कारण समीप में आये हुए ही पुरुषों को पिवत्र करते हैं; किन्तु ब्राह्मणदेव तो आलस्यादि प्रस्त प्राणियों के ऊपर कृपा कर छनके घर पर स्वयं जाकर पिवत्र कर देते है। विष्णु ब्रह्मादि देव तो प्रत्यच्च न होने के कारण परोच्च देव हैं, परन्तु ब्राह्मणदेव तो सब किसी को प्रत्यच्च होने से प्रत्यच्च देव ही हैं।। ७।। वैद्या विना मार्गनिद्शकेन रसिकयायान्न वहुत्सहन्ते।

वैद्या विना मागनिदशकेन रसिकयायान्न वहृत्सहन्ते । इत्याकालय्येव मयाकृतोऽयं रसायनानामनुभूतसारः॥=॥

जब तक कोई रसायन क्रियाओं का पथ-प्रदर्शक नहीं मिलता है तब तक शास्त्रों को जानने पर भी वैद्य लोग रसायन क्रियाओं में नितान्त प्रोत्साहित नहीं होते हैं; क्योंकि बहुत द्रव्यव्यय वा परिश्रम करने पर भी क्रियासिद्धि में आशंका लगी रहती है। इस बात को विचार करके मैंने शास्त्रपर्यालोचन, द्रव्यव्यय तथा परिश्रम द्वारा जिन रासायनिक विषयों का प्रत्यच्च अनुभव किया है उन ही विषयों का संप्रहरूप "रसायनसार" नामक यह प्रन्थ वैद्यों को उत्साह प्रदानार्थ बनाया है।। ८।।

## प्रार्थना (अपीछ)-

् ग्रन्थस्याञ्च्यसमाप्तौ च प्रचारे चिरसंस्थितौ । भ्यासुर्भृसुराः शश्वदाशीर्वाद्प्रयोजकाः ॥ १ ॥ श्रपील—

श्र्यं—मेंने वैद्य तथा रोगियों के उपकारार्थ रसायनसार अन्य वनाने का जब से प्रारंभ किया तभी से "श्रेयांसि बहुविद्नानि" इस न्याय से श्रानेक विद्न उपस्थित हुए थे, श्रान्त में गृश्रसीपिशाची ने तो मुक्ते ऐसा पह्नाड़ा कि उससे निश्चय हो गया था कि में श्राव न वच्गा, उसके प्रतीकार के लिये वहुत द्वाइयाँ की गई जिनको में श्रागे चल कर लिख्गा, परन्तु "चिकित्साकर्म कुर्वीत देवकर्मव्यपाश्रयम्" इस वचन का भी श्रानुसन्यान करके यह परमात्मा से श्रापील (प्रार्थना) की उसको भी पाठक लोगों की सेवा में निवेदन करना श्राच्छा सममता हूँ वह यह है—इस याय के समाप्ति के लिये श्रीर प्रचार तथा चिरकाल तक वने रहने के लिये बाह्यएगण श्राशीर्वाद देवें ॥ १॥

प्रत्यहर्लज्जज्ञ विष्णोनीमान्यहं जपन्।

- श्रासंतत्पुण्यमेतस्मिन् ग्रन्थेस्तादुपघायकम् ॥ २ ॥

विष्णु भगवान् के लच्च २ नाम प्रतिदिन जपने का जो मेरा नियम या वह पुर्य भी श्राज इस प्रन्य में सहायक होवे ॥ २ ॥

सृतरामायणस्याऽपि यत्पाठानेकाविंशतिम् । कृत्त्वाऽभुञ्जितद्प्यस्तु पुण्यं ग्रन्थार्थसाघकम् ॥ ३ ॥

नृत रामायण के इक्षोस २ पाठ करके ही मैं भोजन किया करता था, वह पुराय इस प्रनय में सहायता देवे ॥ ३॥

जगदीशस्ययात्राऽपि ज्वालादेव्याश्चभक्तितः। पद्भ्यांनिष्पादिता साऽपि घटतामत्र कर्माणि॥४॥ कामवन से चल कर श्रीजगन्नायजी की तथा कोटकांगड़ेवाली ज्वालादेवी की यात्रा बड़ी भक्ति के साथ मैंने किसी प्रकार की सवारी में नहीं बैठ करके पैरो से ही की थी, वह यात्रा भी घ्याज इस कार्य में घटक होवे ॥ ४॥

फाणिश्वरीश्च काणादीवीणीरभ्यासितुंमया। वैशारदीश्चशास्त्रीयां विश्वविद्यालयाश्रयाम् ॥ ५ ॥ व्याकृतेन्यीयशास्त्रस्य परीत्तां काशिसंश्रयास् । दातुं पञ्चाधिकात्रिंशद्गुरवः सेवितायदि ॥ ६ ॥ भक्त्यासरस्वतीदेवी ब्रह्मचर्यव्रतेन चेत्। श्चाराधिता तद्प्यस्तु पुण्यं कर्मणि जागृवि ॥ ७ ॥

शेपावतार भगवान् पतश्विल की कही हुई वाणी ( व्याकरण, महा-भाष्य, योगशास्त्र, चरकशास्त्र, ) तथा कणाद ऋषि की कही हुई वाणी ( न्याय वैशेषिक ) के अभ्यास करने के लिये तथा पश्वनदीयिवश्व-विद्यालय के आश्रित विशारदपरीचा और शास्त्रीपरीचा, तथा काशीस्थराजकीयसस्कृत पाठशाला ( किन्सकालिज ) में न्याय और व्याकरण की परीचा देने के लिये यदि मैंने ३५ पैतीस गुरुओं की भक्ति से उपासना की हो, तथा सरस्वती देवी की ब्रह्मचर्य ब्रतधारण करके आराधना की हो, तो वह पुगय भी इस अन्थ के निर्माण में जागरूक हो ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

विप्राणां बालकाञ्जैनान् साधून्बालांस्तथाऽपरान् । श्रध्यद्धशतसंख्याकान् पाठनिक्रययायदि ॥ निरुञ्जलोऽनुतुषं तेऽपि यच्छन्त्वाशीर्गिरः शुभाः॥॥॥

यदि मैंने ब्राह्मणों के बालक, तथा जैन मत के महात्मा साधु जन, श्रीर जैनबालक एवं सन्यासी श्रादि कुल डेढ़ सी छात्रों को बिना छल छिद्र के निष्कपट भाव से विद्या पढ़ा कर सन्तुष्ट किया हो, तो थे सब छात्रगण भी इस बन्थ की समाप्ति के लिये शुभ श्राशीर्वाद देवे ॥८॥ श्रीमद्भागवते शास्त्रे भक्तिरव्यभिचारिणी। श्रादृता तुष्यतात्तेन गोविन्दोऽत्र कियाक्रमे॥ ६॥

श्रीमद्भागवतशास्त्र में जो मैंने स्थिर भक्ति की थी उससे श्रीकृष्ण-भगवान् प्रसन्न हों, जिससे प्रन्थ शीघ्र निर्विध्न समाप्त हो ॥ ९ ॥

यच्छुकसेवयावाऽपि पुण्यानां राशिरार्जितः । श्राद्युतोषाद्दिशवस्तेन प्रीयताम्भक्तवत्सलः ॥१०॥

जिनके शुक्त (पारद) की सेवा से जो मैंने पुश्यों की राशि इकट्ठी की है (पारद की सेवा से ''याविद्दनानि देवेशि । विन्हस्थो धार्यते रसः। तावद्वर्षसहस्नाणि शिवलोके महीयते" इत्यादिशास्त्र वचन सिद्ध पुर्य राशि होती है ) उससे शीघ प्रसन्न होने वाले भक्तवत्सल शकरजी मेरे ऊपर प्रसन्न होवें ॥ १०॥

देवेन्द्रः स्वेष्टिरोधाद् व्रजप्रस्यविधौ प्रेषयामास रुष्टोऽ-हङ्कारान्मेघमालाः सुकरिकरमिता वारिधाराः च्तरन्तीः। तास्वेकालम्बमाना हरिजनप्रथितेरानिमज्ञ्याद्रवर्षाऽ-विन्धालपत्त्वात्तदीयं चरणमपि लिहंश्चक्रण्ड्यंररक्ष ॥११॥ तश्चेद्गोवर्द्धनं प्रेम्णादण्डवन्निपतन् श्ववि। परिकान्तोऽस्मि तेनासौ निःशिष्यादिव्रशेषताम्॥१२॥

जब कृष्णभगवान् ने इन्द्रयग्य को बन्द करके गोवर्धन पूजा जारी की थी, उससे इन्द्र ने बहुत कुद्ध होकर व्रज के ड्वाने के लिये तथा गोवर्धन को वहा कर समुद्र में फेंक देने के लिये हाथी की सूँड़ के समान धाराओं से बरसने वाली मेघ मालाओं को भेजाथा, उन मेघ मालाओं में एक प्रलयकाल की मेघमाला भगवान् के सुदर्शनचक से रिचत, हरिजन एव गोवर्द्धनपर्वत की मिहमा को न जान कर मूसला-धार गित से मुक २ कर वरसने लगी। परन्तु सुदर्शनचक की वह आकाशगामिनी प्रचन्ड ज्वाला उस अगाध जल राशि को भरमीभूत कर बदले में उलटे उस मेघमाला को ही लंगडा कर गई ऐसे सुदर्शनचक्रधारी जिसके रच्चक हैं उस गोवर्द्धन (गिरिराज) की यदि मैंने बड़े प्रेम के साथ सात सात कोस की द्र्या विष्कृती परि-क्रमा की हो, तो वे सङ्घटहारी गिरिराज मेरे विष्नों को निश्शेष करें।। ११।।। १२।।

मज्जन्मभूकामवने ज्ञमो यो बन्ध्यान्धकुष्ठित्त्वविनाशनाय। श्रीतिथिराजो विमलाभिधानस्तदीयसोपानविमार्जनाय१३ स्नानाय नत्यै च परिक्रमायशीतेऽपिकाले च निरस्य निद्राम्। ब्राह्मेमुहूर्ते यदि सेवितःस्यान्मया स वध्यात्खलुगृधसीं मे१४

जो मेरी जनमभूमि कामवन में छाज ऐसे कठिन कलिकाल में भी बन्ध्याओं को सन्तान देने वाले, छन्धों को छाँख देने वाले, श्री विमल तीर्थराज विद्यमान हैं उनकी सीढ़ियों पर माझ दे, स्नान कर एक सौ छाठ दएडवती परिक्रमा करना तथा कठोर शीतकाल में भी निद्रा को छोड़ कर बाह्य सुहूर्त (बहुत प्रातःकाल) मे यदि मैंने उपरोक्त सेवाएँ सच्चे हृदय से की हों तो वे विद्यनगशक तीर्थराज छाज मेरी गृष्ट्रसी (कटि से जानु तक होने वाली वातव्याधि) को नष्ट करें 11 १३ 11 १४ 11

## कस्याग्रतो रोदिमि दीनबन्धो ! श्रुणोति कश्चाऽपि मदीयदुःखम् । पश्यामि यं यं सहि मामपेक्ष्य

य य साह मामपदय

दुःखी पुरो रोदिति मे वराकः ॥१५॥ -

हे दीनबन्धो ! तीर्थराज आपके सिवाय मैं किसके सामने अपने दुःख को रोक ? श्रीर सुनने वाला भी कौन है ? मैं जिसकी तरफ देखता हूँ वह वेचारा मेरे से भी दुःखी मेरे सामने अपने दुःख रोने लगता है ॥ १५॥

श्रायुर्वेदोपदेष्टृणां ग्र्हणामनुरागतः । याः क्रियावेद्मिलोकानामारोग्याय समाश्च ताः ॥१६॥ छात्रानऽत्रृवुधंवा चेत् स्वस्मिन्निरवशेषयन् । सफलो मनोरथो मे स्तादेतद्ग्रन्थविनिर्मितौ ॥१७॥

श्रायुर्वेद के उपदेशक गुरुजनों की रूपा से मनुष्यों को निरोग करने वाली जिन २ क्रियाओं का मुभे श्रनुभव है उन समस्त क्रियाओं को यदि मैंने श्रपने पास कुछ न छिपाकर विद्यार्थियों को बता दी हों, तो श्राज इस शन्थ के समाप्ति से मेरा मनोरथ सफल हो ॥ १६॥ १७॥

चन्द्रोदयादिनिर्माणं धातुशोधनमारणे । चेद्हं विगतञ्ज्ञ्चा देशसेवावशंवदः ॥ १८ ॥ विना परिचयश्चाऽपि सर्वोद्धोकानजिग्रहम् । प्रयच्छत्वाशिपस्तंन देशाधिष्ठातृदेवता ॥ १६ ॥

चन्द्रोद्य छादि का वनाना छौर धातुछो का शोधन मारण यदि मैंने निष्कपट भाव से देश की सेवा सममकर, छपरिचित लोगों को भी वतला दिया हो, तो उससे देश की छिधछात्री देवता (भारत माता) प्रसन्न होकर छाशीर्वाद दें॥ १८॥ १९॥

त्रातुरा भिषजो वा येलप्स्यन्तेऽतः फलं शुभम्। तेषां सुकृतसम्भारेन्ध्नताऽत्र परास्यताम्॥ २०॥

इस प्रन्थ के वन जाने से रोगी तथा वैद्य गण जो उत्तम फल लाभ करेगे उन्हीं के पुण्यसमृद्द से इस प्रन्थ में कुछ भी कसर न रहे।। २०।।

देशे देशान्तरे वा ये वैक्कण्ठियसाधवः।

पुनन्तोऽलसकाञ्चनत् नटन्तः सन्तु शर्मदाः ॥ २१ ॥ इस देश मे या देशान्तर में हिर के लाडले महात्माजन आलिस्यां को पवित्र करते हुए घूमते हैं, वे आज हमारे कल्याणकर्ता हो ॥ २१ ॥

#### रसायनशाला विधिः—

रसायनस्य शालायाः प्रकारं विचम पूर्वतः।

विनाधारं किया काचित् सिद्धिन्नायाति कहिंचित्॥१॥

अर्थ—रसायनशाला बनानेका प्रकार सबिक्रयात्रोंसे पहले लिखता हूँ क्योंकि बिना आधार के कोई किया सिद्ध नहीं हो सकती ॥ १ ॥

नगरस्याऽऽविदृय्वेण पवित्रे दोषवार्जिते ।

जलाशयोपपन्ने च वास्तुन्येताम्प्रकल्पयेत् ॥२॥

नगर से थोड़ी दूर पर पिनत्र दोषरिहत (श्मशानादि भूमि का सम्बन्ध जहाँ न हो) तथा तालाब, नदी, कूप इत्यादि जलाशय के सित्रकटप्रदेश में रसायनशाला बनावे ॥ २॥

नगराभ्यन्तरे शालां यदि क्रर्याद्शिषग्वरः।

प्रवासन्नजनोद्धेगो भवेत्तर्हि सुनिश्चितम् ॥३॥

यदि नगर के भीतर रसायनशाला बनाई जायगी तो पड़ोसियों को खीषध सम्बन्धी गंधेले धूम से श्रवश्य उद्देग होगा ॥ ३ ॥

नगराद्तिदूरे चेद्भेषजाऽलाभगर्हिता।

प्रत्यासन्नजनाभावे जनकष्टकरी भवेत् ॥४॥

यदि नगर से बहुत दूर (कोस दो कोस पर) बनायी जायगी तो शहर से दवा लाने में बहुत कष्ट होगा। इसिलये नगर से कुछही दूर पर बनावे। यदि जलाशय के निकट नहीं बनाई जायगी तो जल का बहुत कष्ट होगा॥ ४॥

विशुद्धजलराहित्ये काथादेरविशुद्धिकृत् । वाटेन वेष्टिता चैवाऽपेचितैर्वीरुदादिभिः॥५॥

यदि श्रच्छा जल (ताजा मीठा) नहीं मिलेगा तो धातुशोधनार्थ की थादि श्रच्छे नहीं वनेंगे श्रीर रसायनशाला में रहने वाले मनुष्यों को

विशुद्ध जल नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य दूपित होगा। रसायनशाला के चारों तरफ प्राकार (चाहारदीवारी) होना चाहिये जिससे ध्रनुपयुक्त व्यक्तियों का ध्रागमन न हो, तथा ध्रावश्यकीय लता कन्द मूल इत्यादि वस्तुधों का भी योग हो।। ५।।

## तैस्तैर्चिशेषेस्सम्पन्ना शालिका मञ्जुदर्शना । उपयुक्तैर्वहुविधैरछाद्नैरन्वितोज्वला ॥६॥

इसी प्रकार श्रनेक छावनी (छत) भी होना चाहिये जिनपर चारोपयोगी श्रनेक श्रीपध सूर्या करेंगी। इसी तरह श्रीर श्रीर भी उपयोगी भोजन गृह, स्नानगृह, शान्तिसदन इत्यादि योग्यस्थानों में बने रहे, जिससे रसायनशाला के विद्वानों को सब प्रकार सुभीता रहे। रसायनशाला को नितान्त स्वच्छ उन्वल तथा मनोहर रखना चाहिये जिससे श्रागन्तुक तथा स्थायी पुरुषों के चित्त प्रसन्न रहा करें।। ६।।

## चतुःसंजवनोपेता सर्चोपकरणान्विता । डपयोगानुसारेण घटितभ्राष्ट्रिकायुता ॥७॥

रसायनशाला में श्राने जाने के लिये चार दरवाजे रहे जैसा रेलवे स्टेशन श्रीर मन्दिरों में प्रायः रहा करते हैं। इसका श्राभिप्राय यह है कि यदि रसायनशाला के काम के लिये विशेष श्रादमी भी रहा करेंगे तो उनको श्राने जाने में विकत न होगी तथा वैववश यदि कभी वनते हुए चन्द्रोदयादि की शीशी फूट जाय तो जिस दरवाजे से जिसको सुभीता होगा वाहर निकल जायगा जिससे श्रीपध के वृषित धूम के लग जाने से कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा।

इसके श्रितिरिक्त श्रमेक प्रकार के उपयोगी सामान यथा—खरल, हिमामदस्ता, श्रोखली मूसल, चक्की, शिल वट्टा, सूप, चालनी, नाद, कुंडे, सकोरा, पुरवा, कुल्हाड़ी, गड़ासी, वसूला, भट्टी से श्रिप्त वा राख, निकालने के लिये फट्टा, लोहे का छड, चीमटा, सदसी इत्यादि तथा टेवुल, कुरसी, वेश्व, चौकी, पलग एवं सिंगरफ, पारा, गन्धक, सोना, चांदी, रांगा, तामा, शीशा, लोहा, श्रश्नक, हरिताल, मनशिल, त्रिफला, त्रिकटु, श्रादि २ सब सिच्चित रहें, जिससे समय पर तत्काल बाजार दौड़ना न पड़े श्रीर जो २ उपयोगी वक्ष्यमाण भट्टियाँ हैं वे भी युक्तस्थानों में बनायी जायें।। ७।।

## · शुष्कोपयुक्तकाष्टाना मेकतः क्टसम्भृता । जाङ्गलैगीमयैः शुष्केरन्यतस्समलङ्कृता ॥८॥

सूखी बंबूल वगैरह की पुरानी लकड़ियाँ एवं जंगली (बिनुश्रा) कराडा श्रथवा पुराने सूखे उपला (गोइठा) राशिक्तप से सिश्चित रहे ॥ ८॥

#### जलसम्भृतकुण्डैश्च सारिणीनलिकान्वितै:।

## पिघानोद्घाटनाहेंस्तु ह्युपपन्नासुखावहा ॥६॥

एक तरफ जल से भरी हुई नांद, गोल कुग्छे भी रखे रहे, जिनमें जल निकालने तथा चार चुलाने के लिये निलकार्ये लगी रहें, श्रीर उनके ऊपर काष्ट्र या लोहे के ऐसे ढक्कन भी रहे जिनको हटा भी सकें श्रीर लगा भी सके। जल काथादि को ढाकने का श्रभिप्राय यह है कि धूम, तृगा, जन्तु वगैरह जल श्रीर काथ में नहीं गिरें।। ९।।

### श्रेपेचितम्पतेद्यत्र वात आतप एव च । ग्रीष्मादौ न च बाघेत तथा द्वारादिभिर्युता ॥१०॥

रसायनशाला में जहाँ तहाँ खिरकी, गवाच वगैरह भी बनाना चाहिये जिससे अपेचित वायु, आतप (धूप) का गमनागमन हुआ करें।। १०॥

चतुरशालस्य मध्ये तु देवतायतनम्भवेत् । तत्र धन्वन्तरिर्देव आयुर्वेदप्रवर्त्तकः ॥ ११ ॥ भैरवप्रमुखाश्चान्ये शङ्करश्च जगद्गुरुः । रसायनागमस्याचाचार्यः प्रयतमानसैः॥ १२ ॥

#### ं रसायनार्थिभिः पूज्या जगताममृतपेदाः।

तेषामेवान्तिके स्थाप्या ग्रन्थाः श्रीचरकाद्यः ॥१३॥ रसायननिवन्धाश्च विविधाचार्य्यनिर्मिताः ।

देवतायतनस्याचे भवेत्पाठालयः शुभः ॥ १४ ॥

रसायनशाला के मध्यभाग (आँगन) में देव मन्दिर रहे जिसमें आयुर्वेद प्रवर्तक श्रीभगवान् शह्करजी तथा भैरव, श्रिमवेश, पतः जिल्ला भृति महर्पियों की मृत्तियाँ स्थापित रहे। जिनका पूजन प्रतिदिन रसायनार्थी चिकित्सकगण दत्तचित्त होकर किया करें, जिससे रसायनादिक श्रीपधों की सिद्धि हो श्रीर वे श्रमृततुल्य गुणकारी हों। इनही देवताश्रों के समीप में चरकसुश्रुतादि ब्राह्मीचिकित्साके प्रन्थ श्रीर नागार्जुनीय, रसरत्नाकर, रसार्णव, रसहृदय प्रभृति श्रीवीचिकित्सा के रसायन प्रन्थ स्थापित रहें। जिससे भगवत्यूजन के साथही शास्त्रों के पूजन द्वारा सरस्वती देवी की श्राराधना भी होती रहेगी। उसी देव मन्दिर के सम्मुख श्रध्यापन स्थान होना चाहिये, जिससे देवताश्रों के साचित्व में श्रध्ययन करने से जो गहन विषय भी उपस्थित होगा उसकी पूर्ति श्राचार्यों की कृपा से हो जाया करेगी ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

#### दैशिकान् समये सम्यगुवपननाँश्च शिक्येत्।

उपनीतान् द्विजान् योग्यान् सुश्रुतोक्तविधानतः॥१५॥

जहाँ पर वाहर से श्राये हुए तथा समीपवर्ती टपनीत (जातो-पनयनसस्कार) ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, छात्रों को विद्याभिछापी, तथा बुद्धिमान् एवं सत्तवभाव समम कर सुश्रुतोक्त रीति से श्रनुकूल समय पर भलीभाति सममा कर श्रध्यापक महाशय (रसायनशास्त्री) श्रायु-वेंद की शिद्या दिया करें ॥ १५॥

सम्यक्परीक्षितं शृद्धमपि मन्त्रादिवर्जितम् । श्रम्यापयेतसुधीर्वेद्यो विद्यासंसिद्धिहेतवे ॥ १६॥ तथा अच्छी तरह परीचा द्वारा जान लें कि यह पढ़ने लायक है तब आयुर्वेद के प्रचारार्थ शुद्ध को भी मन्त्रोपदेश (त्रिजनमत्वसंस्कार) के बिना आयुर्वेद पढ़ावें। आयुर्वेद की ऐसी पद्धति है कि जिनका द्विजन्मत्व (उपनयन) संस्कार हो चुका है, उन्हीं का आयुर्वेदपठनार्थ त्रिजन्मत्व संस्कार किया जाता है, इससे उस संस्कार के शुद्ध अधिकारी नहीं हैं।। १६।।

रसायनादिकान् सर्वान् विधीन् याञ् शिक्षयेद्भिषक्।

गहनाँस्तान् खशिष्यैस्तु कारयेन्निर्दिशन् खयस्॥१७॥

रसायन शास्त्र मे जो २ गहन विषय छावें, जिनको बिना देखें विद्यार्थीगण ठीक नहीं समम सके, उन विषयों को स्वयं बतलाते हुए छाध्यापक महाशय छात्रों से करवावें ॥ १७॥

एवंकृते प्रवचनाल्लन्धार्थानां विनिर्णयः।

श्रागन्तुयुक्तिलाभश्र जायते दष्टकम्मेता ॥ १८ ॥

ऐसा करने से शास्त्रों से भिले हुए गहन विषयों का निर्णय भी हो जायगा और कार्य्य करते करते बहुत सी नवीन युक्तियों का भी लाभ होगा, जिनके द्वारा नये नये रस कल्पना करने की भी योग्यता प्राप्त हो जायगी। इस प्रकार दृष्टकर्मता होने से "श्रज्ञात-शास्त्रसद्भावाञ् छास्त्रमात्रपरायणान्। वर्जयेत्तान् भिषक्पाशान् पाशान् वैवश्वतानिव" यह दोष भी निकल जायगा।। १८।।

चन्द्रोद्यमुखानां च रसानां सिद्धिहेतवे।

एकतो भ्राष्ट्रिका कार्या तृणच्छाद्नवर्जिता ॥ १६ ॥

चन्द्रोदयादि रसों की सिद्धि के लिये एक तरफ ठुए छादन रहित (जिसके ऊपर घास फूस का छप्पर न हो) स्थान में भट्टी बनावे।। १९॥

घातुसंशोधनार्थाय काथादेः साधिकाऽन्यतः ।

शिलातालादिभस्मार्थे करणीया तथा परा ॥ २० ॥

एक तरफ धातुओं के संशोधन के निमित्त काथादि वनाने वाली "कपायकरी भ्राष्ट्री" (भृष्टी) वनावे तथा मनःशिला, हिरताल, सिखया, हत्यादि की भरम बनाने के लिये एक तरफ "ताला-दिभस्मकरी" भट्टी वनावे, एक स्थान में गजपुट कुक्कुटपुट वा वराहपुट वनावे, जो काम पड़ने पर उधार लिये जाँय श्रौर काम हो जाने पर शिलाओं से ढांक दिये जाँय इसलिये कि कोई श्रादमी गिर न जाय।। २०॥

सम्मुखं कम्मेदेशस्य तिष्ठेदुचासने भिषक् । विनिर्दिशेत्स्वयं छात्रान् सम्परयन् कर्म कुर्वतः॥२१॥

जहाँ पर वैठने से सम्पूर्ण कार्य्य नजर के सामने पड़े, ऐसे स्थान में तख्त (चौको) विछाकर गद्दी तिकया लगाकर वैद्यराज वैठें, छौर जो छात्र चन्द्रोदयादि वनाने में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको देखते हुए स्वयं कार्य्य क्रम वतलाते रहें ॥२१॥

यद्धीनमतिरिक्तं वा विपरीतमथापि वा।

निश्छलञ्च निरालस्यं चिस्पष्टम्युत्रचिहरात् ॥ २२ ॥

यदि कोई छात्र जहाँ पर जितनी श्राँच देनी चाहिये उससे कम दे रहा हो या श्रधिक देता हो, श्रथवा किसी कार्य्य को मनमाना उलटा पलटा कर रहा हो, तो वैद्य को चाहिये कि छल रहित तथा श्रालस्य रहित होकर स्पष्ट रूपसे पुत्र की तरह वतादे जिससे किसी कार्य्य में छात्रों का श्रज्ञान न रह जाय ॥ २२ ॥

शिष्या त्रपि विशुद्धान्तः करणाः अद्ध्यान्विताः । गुरुक्तौ वहुमानाद्याः चापलालस्यवर्जिताः ॥२३॥ समाहितान्तः करणाः कम्मे क्रयुर्यथाविधि ।

श्रनुपासितशास्त्रस्याऽनभ्यस्तप्रक्रियस्य च ॥ २४ ॥ पाठश्रवणमात्रेण न सिद्धिजीतु जायते ।

एतादृशेषु शिष्येषु कदाचित् यदि कस्याचित् ॥२५॥

#### हस्तात्कम्मेच्युतिः कार्य्ये छापते त्तत्र सद्गुरः। द्रव्यायासत्त्र्यं पश्यन् प्रतिकुध्येन्न शिष्यकम् ॥२६॥

शिष्यों को भी चाहिये कि शुद्धान्तः करण, श्रद्धायुक्त तथा एकाप्र मन होकर गुरुजी क वचन में बहुमान करते हुए चञ्चलता वा श्रालस्य को छोड़कर विधिपूर्वक कार्य्य करें। क्योंकि जिसने शास्त्राध्ययन नहीं किया श्रीर क्रिया क्रम को भी नहीं देखा, वह केवल पाठश्रवणमात्र से सिद्धिको नहीं प्राप्त हो सक्ता है। ऐसे उत्तम शिष्यों में से किसी के हाथ से यदि कभी चन्द्रोदयादि की शीशी फूट जाय तो द्रव्य वा परिश्रम का ख्याल करके श्रध्यापक महाशय छात्र पर श्रत्यन्त क्रोध न करें।। २३।। २४।। २५।। २६।।

#### नचापि शिष्यो गुरुणा धिक्सिसो विमना भवेत्। विश्वापक्संव्यवहारेण प्राकृतेन न जात्वपि। दृष्टादृष्टार्थसुखदा विद्यावासिः प्रजायते॥ २७॥

छात्र को भी चाहिये कि यदि कर्मच्युति होने से गुरुजी ललकारें फटकारें, तो भी उदासीनिचत्त न हो क्योंकि आज-कल की प्रायः ऐसी प्रणाली देखी जाती है कि अध्यापक महाशय तो सममते हैं कि विद्यार्थी दो चार वर्ष हमारे यहाँ फसा रहेगा तो हमारी सेवा होती रहेगी और विद्यार्थी महाशय सममते हैं कि जहाँ तक अपना दाव लगे वहाँ तक जल्दी विद्या लेलों, "गुरु अरु चेला लालची, दोनों खेलें दाव" ऐसा परस्पर प्राकृतवनियों की तरह कपट व्यवहार करने से उभयलोक सुखदायिनी विद्या नहीं मिल सक्ती है, और न अध्यापक की प्रतिष्ठा ही हो सक्ती है।।२७।।

## े शाला दिग्दर्शनं दिष्टं विद्वद्द्युद्धिप्रसारकम् । यद्पेक्ष्यं भवेदन्यद् बुद्धऱ्या तद्पि कल्प्येत् ॥२८॥

यह रसायनशाला बनाने का दिग्दर्शन कर दिया है जिसमें विद्वानों को कल्पना करने का मौका मिले इसी प्रकार छौर भी जो विषय रसा-यनशाला के उपयोगी हों उनको वैद्य महाशय स्वयं कल्पना करलें ॥२८॥

## श्रथ भाष्ट्रीविधिप्रकरणम्

वालुकायन्त्रभ्राष्ट्री ।

यावत्युचास्ति नान्दी हिगुणपरिमितो-

च्ड्रायभाग् भ्राष्ट्रिकाऽनः

स्याचास्या यत्तलार्द्धं भवति हि

भिषजो वहिदानोपयोगि।

यस्त्वर्द्धश्चोर्द्धभागस्स तु भवति

परं नान्दिकास्थापनार्थां-

नैरालम्ब्येन नान्दी कथमिव

विष्टुता स्यात्तद्र्योऽय यतनः ॥ १ ॥

वालुकायन्त्र भट्टी विधि।

श्चर्य—चन्द्रोद्यादि रस वनाने के लिये वालुकायन्त्र श्चाष्ट्री (भट्ठी) इस प्रकार वनाने कि जितनी ऊँची नाँद हो उससे द्विगुण कँची भट्ठी वनाने, श्रयीन् जैसे एक विलांद ऊँची नांद हो तो दो विलांद ऊँची भट्ठी वनाने। उसका कायदा ऐसा है कि नाँद को पृथ्वी में श्रोंघी रखकर चारो तरफ नाँद को दो दो श्रंगुल छोड़कर भट्ठी की दीवार वनाने। परन्तु जमीन को श्राठ श्रंगुल खोड़ कर गट्ठा वना देना चाहिये। जिसमें सुलगे हुए कोयले जमा रहेंगे। नान्द्री से दूनी ऊँची भट्ठी वनाने का यह श्रमिप्राय है कि भट्ठी के नींचे के श्राये भाग में श्रांच लगाई जायगी श्रीर उपर के श्राये भाग में नान्द्री रखी जायगी, परन्तु यहाँ यह श्राराङ्का हो सक्ती है कि विना श्रवलन्त्र के नान्द्री किस प्रकार भट्ठी के श्रन्द्र रहेगी, उसके लिये यह उपाय करना चाहिये॥ १॥

भाष्ट्रयाः स्थूला श्र तिस्रः सुघिटतसुपरीपाकिमा श्रेष्टकास्स्युः तिर्थक् स्थित्या ससुत्थाः समतलिवतताः सन्निवेद्या द्राहिम्ना। तासा मग्राणि कोष्ठीजठरतटगतान्येव निर्यान्ति च स्युः चत्वार्य्यवाऽङ्गुलानि स्थिति मिह भजते गौरवास्यापि नान्दी

कि—भट्टी बनाने के समय नगरी खूत्र पकी हुई तीन ईट श्राड़ी करके दीवार में इस प्रकार मजबूती से लगा दे कि चार श्रगुल तो भट्टी के मध्यभाग में निकलती रहे श्रौर श्रवशिष्ट भाग दीवार में द्वा रहे। इन्हीं निकली हुई तीन ईटों के श्रमभाग पर नान्दी रखी जायगी। ईटों को श्राड़ी करके लगाने का श्रभिप्राय यह है कि वाळ से भरी हुई भारी नाँद भी ईटों पर ठहर सके, यदि पट्ट (चौड़ाई के रूप में) करके लगाई जाती तो भट्टी भी ज्यादा घिर जाती जिससे श्रॉच ठिकाने से नहीं लगती श्रौर कमजोर होने से नान्दी के बोम से दूट जाने की भी शङ्का थी॥ २॥

दातव्या धूमगत्ये ततमुखनालिका हस्तमानाश्च तिस्रो-नान्याः पार्श्व समन्ताद्वाह रथ न परिस्पष्ट महीऽस्ति कोष्ठी तेन स्याद्व्यङ्गुलोऽस्यां परित इह कृतो रन्ध्रभागावकाशः-ऊर्द्ध दत्त्वा कपाली स्तद्वपरि स पुनर्लेपनीयो मृदा स्यात्॥३॥

जब भट्टी श्राधी बन जाय तब कुछ तिरछी करके लोहे की तीन निल-काये धूम निकलने के लिये रेल के इश्जन की तरह उत्तर मुख करके लगा दे, यदि नली नहीं लगाई जातीं तो धूश्रॉ निकलने की जगह न होने से श्रान्न बुझ जाती। भट्टी के मध्य में जो तीन ईटों के श्राप्रभाग निकले हुए हैं उन पर नॉद रख कर देख ले कि नॉद व भट्टी की भीत के मध्य में चारों तरफ दो दो श्रागुंल का श्रावकाश रहना चाहिए श्रीर सम्पूर्ण नाँद भट्टी के श्रान्दर इस प्रकार प्रविष्ट हो जाना चाहिये कि जिसमे नाँद का शिरा व भट्टी का शिरा समान (वराशर) रहे, उस श्राव-काश के उत्तर ठिकड़े रख कर गूढी मिट्टी से (चिकनी मिट्टी में घोड़े की लीद-मिला कर तीन दिन रख छोडते हैं, उसीको गृ्डी मिट्टी कहते हैं। घोड़े की लीद नहीं मिले तो जब का मूसा श्रथवा गोवर से भी काम चल सकता है) लीप दे जिसमें भट्टी की गर्मी व धृश्राँ उस श्रवकाश के द्वारा कुछ वाहर नहीं निकलने पावे।। ३।।

भ्राष्ट्रया द्वारं वितस्तिप्रमित मिह भवेत्तिर्थ्यगृर्द्धेञ्च तत्र-द्वे देये सङ्गताग्रोत्थितशिखरसमारिम्भके इष्टके च । एतेनेदं सुसिद्धं न यदनलपरिज्वालशङ्का न काष्टच्त्या-धिक्यं न नान्यामथ भवति समाघातशङ्केन्धनस्य ॥४॥

भट्ठी का दरवाजा दो नम्बरी ईटों को तिरछी जोड़कर वनावे जिसमें एक विलांद चौडा श्रौर एक विलांद ऊँचा तीन खूँट का दरवाजा बने। सम्पूर्ण लेखका सार यह हुश्रा कि इस भट्ठी के मध्य भाग में लगी हुई तीन ईटों के श्रमभाग पर नाँद रक्खी जायगी, श्रौर नीचे क श्राधे भाग में श्राँच लगेगी, तथा धूम निकलने के लिये तीन नलिकायें लगी रहेंगी, श्रौर एक दरवाजा ऐसा रहेगा जिसमे दो तीन लकड़ियों से श्रधिक लकड़ी नहीं लग सकें। यदि वड़ा दरवाजा रक्खा जाता तो कोई वेसमम श्रादमी श्रधिक लकड़ी लगा कर शीशी को तोड देता, इस प्रकार से बनी हुई भट्ठी से यह फल सिद्ध हुश्रा कि लकडियों का खर्च कम होगा, श्रौर रुकी हुई श्रांन चारों तरफ से यन्त्र में ठिकाने से लगेगी, तथा वैद्य को गर्मी नहीं व्यापेगी, एवम नाँद में लकडियों की ठोकर लगने की भी श्राशद्वा नहीं है।। ४।।

जो लोग खुली हुई भट्ठी पर चन्द्रोदय वनाते हैं, उनके यहाँ पचासों मन लकडियाँ जल जाती हैं, श्रोर गर्मी के मारे भट्ठी के पास वैठा नहीं जाता है। कभी कभी श्रिधक श्राँच लगने से शीशियाँ फूट भी जाती हैं, तब वैद्य लोग हतोत्साह होकर रसिकया से विरक्त हो जाते हैं। वैद्यों का ऐसा मन्तन्य है कि शीतऋतु में चन्द्रोदयादि रस बनाना चाहिये परन्तु मैंने इस भट्ठी के प्रताप से बारहों महीना रसायनशाला का काम जारी रखा तो भी कुछ छेश नहीं उठाना पडा। वालुकायन्त्र द्वारा चन्द्रोदय, मकरध्वज, तालसिन्दूर, मल्लसिन्दूर, विषसिन्दूर, श्रादि रस इसी भट्ठी में बनाये जायँगे, इसी कारण इस भट्ठी का नाम "बालुकायन्त्रश्राष्ट्री" रखा है।

## काथकरी भ्राष्ट्रीः—

हस्तद्वयोन्मानमिता विषेया स्याझाष्ट्रिका काथकरीति तस्या। पकेष्टकानिर्मितभित्तिकाया श्रधस्तले द्वारमरितनमानम्।१॥ प्रभञ्जनस्यापगमागमार्थे क्ववींत तेनाग्निरतिज्वलन् स्यात्। श्रद्धेंऽङ्गुलद्वन्द्वमितान्तरेषु लोहार्गलां चाष्टामितां प्रसार्थ्।।

#### काथकरी भट्टी-

धातुत्रों के शोधने के लिये वैद्य लोग चूल्हे या साधारण भट्टी के ऊपर काथ बनाया करते हैं परन्तु उसमें श्रधिक लकडियों का खर्च च विशेष परिश्रम करना पड़ता है । यदि छाधसेर या पावभर धातुस्रों का शोधन करना हो तो वेशक थोड़ा परिश्रम सहकर भी उक्त प्रकार से काम चला सकते हैं। परन्तु जब मनों धातुत्र्यो के शोधन निमित्त वीसो मन काथ की त्रावश्यकता पड़ेगी तब हमारी निकाली हुई "काथकरीश्राष्ट्री" के बिना कथमपि काम नहीं चल सक्ता है। श्राजकल वैद्यलोग श्रनेक श्रीपधों का चार इसलिये नहीं वनाते हैं कि उनके बनाने मे बहुत परिश्रम, विशेष खर्च तथा अधिक काल की आवश्यकता होती है। परन्तु यदि इस मट्टी को वैद्यलोग अपनी श्रपनी रसायनशाला मे वनाकर रख छोड़ेंगे, तो उक्त समस्त कार्य्य श्रासानी से बहुत कम खर्च मे शीघ हो जाया करेंगे। श्रतः एक भट्री चनाने का प्रकार लिखता हूँ—काथकरी भट्टी दो हाथ ऊँची उठानी होगी, इसलिये उसकी दीवार पक्की नम्बरी ईटों से बनाना शुरू करे। भट्ठी के निचले छाधे भाग में छारित (२० छांगुल ) प्रमाण लम्बा तथा चौड़ा दरवाजा रखकर दीवार बनावे। घ्यरित प्रमाण दरवाजा रखने का यह श्रभिप्राय है कि जब सत्त्वप्रधान श्रभ्रकभरम (जिसको मैं

श्रीवेंद्वटेश्वरादि समाचारपत्रों में प्रसिद्ध कर चुका हूँ श्रीर जिसके ऊपर खूव खगड़न मगड़न भी हो चुका है ) बनानी होगी तब श्रश्रक सत्त्व पातन के लिये इसी दरवाजे के द्वारा लोहे का तसला या थाली भट्टी में घुसाई जायगी जिसमें सत्व गिरेगा। यदि छोटा दरवाजा बनाया जाता तो कोयले सुलगाने को तो सुभीता बना रहता, परन्तु छोटे दरवाजे के कारण भट्टी कें श्रन्दर श्रन्धकार रहता तो सत्व गिरने न गिरने का पता नहीं लगता, श्रीर वडा पात्र भी सत्व रखने को नहीं घुस सक्ता था। इस दरवाजे के द्वारा वायु का पूर्ण सन्धार होने से श्रिप्त खूब जलती रहेगी, इम प्रकार जब श्राधी भट्टी तैय्यार हो जाय तब दो दो श्रंगुल का श्रवकाश छोड़कर श्राठ लोहे के छड़ भट्टी की दीवार पर विद्या दे।। १।। २।।

## कोष्ठं द्वितीयं च दृढं प्रक्रय्यादृद्धोर्द्धभागे खलु कोष्ठिकायाः। हारं विद्ध्यादिह चापि वैद्य इङ्गालदानार्थमुतापनुत्त्ये॥३॥

श्रनन्तर उसके ऊपर भट्टी के ऊपर के श्राधे भाग में नीचे की तुल्य गोल २० श्रगुल चौडा कोष्ठ वनावे। इस कोठे में भी एक द्रवाजा वना दे जिसके द्वारा पत्थर के कोयले घुसाकर श्रिषक श्रिम कर दी जायगी श्रीर कम श्रिम की श्रावश्यकता होगी तो जलते हुए कोयले वाहर निकाल दिये जायँगे। यदि यह द्रवाजा नहीं वनाया जाता तो कोयलों के देने तथा निकालने का दूसरा रास्ता नहीं मिलता क्योंकि भट्टी के मुख पर कपायकरी नाँद रखी है। इस द्रवाजे को नम्बरी ईटों से वन्द रखना चाहिये जब काम पड़े तब ईटो को हटा ले।। ३।।

## समीरणाइमन्तनिभामितीत्थं आर्छ्यं तद्र्द्वेस्थितकोष्ठभागे। तामावपेद्रसमयैश्च कालाऽङ्गारैस्सुपर्यासमथोपरिष्ठात्॥४॥

इस प्रकार जव दमचूरहें की ऐसी भट्टी वनकर तैय्यार हो जाय तव ऊपर वाले कोछ में पत्थर के कोयले ऊपर तक खूव भर दे।। ४।।

## पकेष्टकाभिःकृतपीठिकायां संस्थापयेत् काथकरीश्च नान्दीम्। त्रि:पश्चकृत्वोऽथ समृत्पटां तां काथ्यैःप्रयूर्याथ द्दीत वहिम्५

श्रान्तर भट्टी के मुख पर नम्बरी तीन चार ईट फासले से रखकर काथ द्रव्य वाली नाँद को उनही ईटों पर बैठा दे। ईट रखने का यह श्राभिप्राय है कि चारों तरफ श्रामि को लपट निकलती रहे जिससे नाँद में पूर्ण श्राँच लगे। पर इतनी श्राँच को मिट्टी की नाँद नहीं सह सक्ती है, श्रातः उस पर टाट की तीन कपरौटी श्रथवा कपड़े की पाँच कपरौटी करके नाँद को सुखा लेना चाहिये। तब उसमें काध्यद्रव्य देकर श्रोर द्रव्य से श्रठगुना पानी भर कर ईटों पर रख दे श्रोर नीचे के दरवाजे से कोयलों को सुलगाने के लिये लकड़ी की श्राँच दे। जब पानी श्राठवाँ हिस्सा रह जाय तब उस काथ को धातुश्रों के शोधने के काम में लावे। ५।।

## यामत्रयश्चात्र निधानयन्त्रं सिन्दूरपाकाय च बालुकाख्यम् । खप्याच कामं ननु वैचवय्यों रसारस्वयं सिद्धियुता भवेयुः॥६

इस मही के द्वारा दूसरा काम यह भी निकलता है कि बिना पिरश्रम के सिन्दूररस बनाना हो तो कपरोटी की हुई श्रातशीशीशी में श्रथवा चार चार पैसे वाली कुछ हरे रंग की शीशी में कज्जली भरकर हंडी के वालुकायन्त्र में रखकर भट्टी पर चढ़ा दे श्रीर वैद्यजी श्रानन्द से घर मे जाकर शयन करें, भट्टी के पास बैठने की श्रावश्यकता नहीं है। तीन पहर श्राँच लगने पर सिन्दूरादि रस तैय्यार पाए जायँगे। एक बार हमारी रसायनशाला मे धौलाने के वैद्य पं० मथुरा प्रसादजी कुछ रस तैयार करने को पधारे थे। उस श्रवसर पर मथुरा निवासी पं० चेत्रपाल जी ने श्रायुर्वेद की बहुत श्रुटि दिखलाते हुए यह भी एक श्रुटि दिखलाई थी, कि सिन्दूरादिरस बनाने का सुलभ प्रकार श्राजतक वैद्यों ने नहीं निकाला है। इस बात को सुनकर मैंने इस भट्ठी के द्वारा उक्त कार्य को श्रासानी से सिद्ध कर दिया था। वब

से जब हमको जल्दी होती है तो इसी प्रकार सिन्दूरादि रस वैयार कर लिया करते हैं ॥ ६ ॥

यद्यप्यत्र गुणैरल्पः सिन्दूरादिरसः कृतः । तथापीदोश्वरीयोगो रोगोन्म्लवियौ ज्ञमः ॥॥॥

यद्यपि इस प्रकार तेंच्यार किए हुए निन्दूरादि रस इन्न कम गुरा बाले होते हैं पर तो भी शिन्द्युक्त पारद व पार्वती रलो गन्यक का योग रोगों के नाश करने में काष्टादि छौपयो की खपैचा कहीं अच्छा है।।।।।

गुद्धगन्यकस्ताभ्यं निर्मिता भावितौपवैः। कज्ञली च्मते रोगात् हन्तुं किम्रुत पाचिता॥०॥

न्योंकि जब शुद्ध पारत व शुद्ध गन्यक की वनी हुई तथा अनेक क्रोपयों से भावित कज्जजी ही रोगों को दूर करने में समर्थ है तो उसके पकाने (सिन्द्रादि बनाने) पर उसके गुण का क्या कहना है ॥ ८॥ अर्जेच चाभ्रं निहितं प्रज्ञह्याचान्द्रीश्च योगेन सुटङ्कणस्य। सत्वंच सुश्चेद्थताम्रघातुर्द्वेत्प्रचण्डाग्निवलेन सम्यक्॥६॥

वीसरा फायदा इस भट्टी का यह भी है कि वेंच लोग अश्रक की निश्चन्त्र भरम बनाने के लिये पणासो पुट देते हैं तो भी चिन्त्रका नहीं जाती परन्तु इस भट्टी में एक ही जार पुट देने ने अश्रक निश्चन्त्र हो जाना है, इस विषय को अश्रक भरन प्रकरण में लिखेंगे, और चौक्यि सुद्दाने के योग से अश्रक का सत्व भी इस भट्टी के द्वारा निकलता है। इस भट्टी में इतनी प्रचएडानि रहती है कि ताम्रयातु भी तुरन्त दूत हो जावी है॥ ९॥

चाराश्चास्यामनायासैर्जायन्ते सुक्तिपाचनाः।

गोधना रोचनाश्चापि मन्दाऽग्नौ चातिप्जिनाः॥१०॥

इस भट्टी का चौथा फायदा यह भी है कि जिन छौपिवयों का चार निरुत्तिने का प्रयोजन होगा वह चार भी इस भट्टी के द्वारा श्रासानी से निकलेगा, जिसकी विधि परिभाषा प्रकरण में लिखूँगा। वह चार श्रन्नपाचन, उदरशुद्धि तथा रुचि एवं मन्दाग्नि में बहुत उपयोगी है। हमारो रसायनशाला में हजारों मन वनस्पतियाँ काम में लाई गयी थीं, उन सबो का चार इसी भट्ठी के द्वारा निकाला गया था।। १०।।

## प्रवासोत्थापनीया चेदेषा लोहस्य चुल्लिका । यत्रतत्रापि वैद्यस्य सिन्द्रादिविधौ स्नमा ॥ ११ ॥

इस भट्टी की श्रिधिक प्रशंसा क्या की जाय यदि ऐसी ही लोहें की छोटी भट्ठी बनाई जाय तो उसको सफर में भी रख सकते हैं श्रीर प्रयोजन पड़ने पर श्रम्पावकाश में मुसाफिरखाने में भी बैठ कर वैद्यराज सिन्दूरादि रस तैय्यार कर सकते हैं। इसका प्रकार सिन्दूररस विधि में लिखेंगे। इस प्रकार लाभ की बहुत सी युक्तियाँ निकल सकती हैं, परन्तु परमेश्वर की छुपा से वैद्यों का उत्साह बढ़ना चाहिये॥ ११॥

## शोधनार्थभ्राष्ट्रीविधिः—

खात्वा पूर्व धरित्रीं वसुपरिमिततां यान्ति यत्राङ्गुलानि मुक्तवा शालीयभिक्तिं पवनगतियुतां हस्तमानावकादाम्। श्राष्ट्रीभिक्तिं सुवैद्याः! कुरुत हि परितो मृतसया हस्तमानाम्। तस्या देयोपरिष्टाच्छदिरथ सुदृढा मृत्स्नया लिप्यमाना॥१॥ सच्छिद्रा धूमगत्ये ह्युपरिगतमथो तापरचार्थमस्याः। हम्यीकारं खलु प्रावरणमथ गतिर्यत्र धूमानिलानाम्॥ शोष्याणां सम्पुटानां गतय इह सदा द्वार एवं च तिस्रः तस्या भूमेस्समन्तात्कुरुत सुभिषजो मृतस्त्रया छिद्ररोधम्॥२ तुस्याश्च कोष्टयाः खलु काष्ठदाने द्वारद्वय श्वान्यद्पि क्रियेत-तृतीयमस्मिन् परिशोर्धनी स्यादेया सुलोहस्य दढा हि दवीं ॥३

शोधनार्थ भ्राष्ट्री की विधि-

च्याजकल वैद्य लोग खर्णादि धातुच्यों को तैलादि वर्ग में शोधनार्थ कोयलों पर रखकर धौंकनी से श्रिम मे निष्टप्त करते हैं, क्योंकि "इङ्गाले प्रथमेडातून्" इत्यादि रसायनाचाय्यों के वचन मिलते हैं, उन वचनों का यह अभिप्राय है कि जब तक धातुओं को अग्नि में अति निष्टम नहीं करेगे तब तक शोधन द्रव्य तैलादि को पूर्णतया आत्मसात् ( प्रह्र ) नहीं करने से धातुत्रों का दोष समूल नष्ट नहीं हो सकता। श्रतः गुण वृद्धि भी नहीं हो सकती। इसलिये खूत्र धमाने से जन खर्णीद धातु श्रियमय हो जायँ तब शोधन द्रव्य में बुमाना चाहिये। परन्तु इस शोधन-प्रक्रिया में कोयलों का श्रधिक खर्च है श्रीर धौंकनी धमाने वाले तथा शोधने वाले अनेक मनुष्य अग्निकी गरमी से इतने खिन्न हो जाते हैं, कि जिससे कितने ही वैद्य तो सामान्य शुद्धि करने के समय सात सात वार की जगह तीन तीन वार ही शुद्धि करके रह जाते हैं, तथा कुछ लोग सामान्य शुद्धि विलकुल ही न करके विशेष शुद्धिमात्र ही से निश्शेष शुद्धि मान बैठते हैं। परन्तु जब तक धातुत्रों की सामान्य तथा विशेष शुद्धि पूर्ण रूप से नहीं की जायगी तब तक यथार्थ गुणकारी नहीं हो सकतीं।

श्रत धातुशोधनार्थ भट्टी वनाने की विधि लिखता हूँ—चिकनी मट्टी में जो का भूसा मिलाकर पानी से सानकर दस दिन तक पड़ी रहने दें। मट्टी का पानी सूख जाय तो और डाल दें। ऐसा करने से श्रिम लगने पर मट्टी फटती नहीं हैं। इस मट्टी को भी "गूढी" मिट्टी कहते हैं। इसी मिट्टी से लहेसे हुए कच्चे मकान चहुत दिन तक मजबूत रहते हैं। रसायनशाला की दीवार से एक हाथ का श्रन्तर (फासला) छोड़कर भट्टी की दीवार बनावे। उस दीवार का श्रासार (चोडाई में) डेढ़विलाद (१८ श्रगुल) होना चाहिये, जैसा हवन करने के लिये श्रिग्नगुगड होंता. है। वैसी चारकूंट की भट्टी पृथ्वी से एक हाथ ऊँची वनावे, श्राठ आठ

'श्रंगुल ऊँचा श्रासार तीन तीन दिन के वाद उठाना चाहिये। यदि एक ही दिन में एक हाथ ऊँचा श्रासार उठाया जायगा तो भट्ठी गिर जायगी, क्योंकि विना ईटों के केवल मिट्टी की दीवार नहीं ठहर सकती है इस-लिये दुछ कुछ सूखने पर दीवार को उठाना चाहिये। जव दीवार एक हाथ ऊँची चारों तरफ से टठजाय घ्यौर कुछ सूखीसी हो जाय तब 'अठारह श्रंगुल के श्रासार को भीतर वाहर ख़ुरपे से छील छील कर च्याठ श्रंगुल चौड़ा रहने दे, दस श्रगुल को ख़ुरच डालने से श्राठ न्त्रंगुल सार-भाग निकल आता है। फिर एक हाथ का डएडा लेकर भट्ठी को श्रन्दर से नाप ले, चौड़ाई तथा लम्बाई मे एक हाथ श्रवकाश रहे, जिसमें अग्नि जलाई जायगी। परन्तु यह स्मरण रहे कि भट्ठी की दीचार बनाने से पहले घाठ घांगुल गहरा गहा पृथ्वी में खोद कर खूब ठोकदे, श्रौर गूढ़ी मही से लीप दे। भही के अन्दर गड़ा खोदने का न्यह श्रभिप्राय है कि जली हुई लकड़ियों के कोयले उसी गड़े में जमा रहेगे तो भट्टी में ताव खूब ष्यावेगा । यदि गड्ढा नहीं खोदा जायगा, च्यौर कोयलों से भट्टी भर जायगी तो भट्टी मे ताव नहीं छावेगा। इस अकार एक हाथ ऊँची भीत श्रीर श्राठ श्रंगुल गहरा गड्ढा मिलकर एक हाथ आठ अगुल ऊँची भट्ठी हुई। इस भट्टी के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा की तरफ भट्टी के कोने के पास आमने सामने पृथ्वी से -सम्बद्ध दो दरवाजे इतने बड़े बना दे जिसमे पतली लकड़ी दो श्रौर मोटी लकडी एक घुस सके। मोटी लकड़ी का प्रमाण घ्यादमी के पैर की पिडली सा सममता चाहिये। भट्टी के कोनों के पास दो द्रवाजा बनाने का यह श्रभिप्राय है कि दोनों तरफ से दो दो पतली लकड़ियाँ जलें जिससे श्राँच खूब लगे श्रीर दिच्छा दिशा की तरफ भट्ठी की दीवार के बीच मे पृथ्वी से छः घ्रागुल ऊँचे पर एक बिलांद लम्या चौडा चौलूटा तीसरा दरवाजा श्रौर वना दें। जिसके द्वारा धातुत्रों के शोधने के लिये लोहे का कलछा घुसाकर रक्खा जायगा, इस प्रकार जब तीन दरवाजे वाली, एक हाथ छ।ठ छांगुल ऊँची भट्ठी चनकर तैण्यार हो जाय, तव उसी गूढी मिट्टी की बनी, तथा सूखी

हुई, मट्ठी के नाप की एक छत (ढकन) से भट्ठी के मुख को ढाँक दे। ढक्कन के मध्य में इतना वड़ा एक छिद्र रहना चाहिये, जिसमे वालक का हाथ घुस सके। श्रनन्तर गृदी मिट्टी से ढकन व भट्टी के दरवाजे को चारों तरफ से श्रच्छी तरह वन्द कर दें जिससे किसी स्थान से श्राग्नि की लपट तथा धूम नहीं निकल सके। छत में छिद्र वनाने का यह श्रभिप्राय है कि उसी के द्वारा भट्टी का धूर्श्रॉ निकला करेगा, क्योंकि श्रीर कोई दूसरा रास्ता धूम निकलने का नहीं है। शोधन के निमित्त दस पाँच कलछे बनवाकर रसायनशाला में तैयार रखने चाहियें, क्योंकि श्रग्नि में जलने के कारण एक कलछा पांच छ: दिन तक काम देता है। हमने एक मन पन्दरह सेर स्वर्ण, रजत, इत्यादि घातुत्रों की भरम वनाई थी, जिनके शोधने में दस कलछे. वेकाम हो गये थे। एक कलछे का कटोरा ४ सेर श्रीर छड़ ३ सेर होने से ७ सेर का भारी कलझा होता है। कटोरा इतना वडा होना चाहिये, जिसमें दो सेर जल घट जाय। कलछे का गज तीन हाथ लम्बा रहे, जिसमें वैद्य को उठाने में तकलीफ न हो। भट्टी के दरवाजे में कलझा घुसा कर दरवाजे को एक लोहे के ढकन से ढांक देना चाहिये, जिससे श्रग्नि की ऊष्मा भट्टी के श्रन्दर ही रहे। दरवाजे का ढक्कन लोहे की मोटी चादर का होना चाहिये। उस ढक्कन के सिर पर एक छोटासा छिद्र रहे जिसमें लोहे की शलाका घुसाकर ढक्कन को उठाने तथा रखने में सुभोता पड़े। छिद्र नहीं रहेगा तो छिग्निमय निष्टप्त ढक्कन किस प्रकार उठाया जायगा ? श्रीर उस ढक्कन के तल भाग को थोड़ा काट देना चाहिये, जिससे कलछा की खंटी ढकन के रखने मे प्रतिवन्धक न हो। इस प्रकार भट्टी तो वनकर तैय्यार हुई। परन्तु भट्ठी के छतवाले छिद्र से इतनी जोर से धूम तथा श्राग्नि की लपट निकलती है कि वहाँ बैठना मुशिकल होता है और बहुत धास भी उठतो है, श्रत उससे वचने का उपाय लिखता हूँ ─िजस प्रकार कोठे के ऊपर घटारी बनाते हैं, उसी प्रकार भट्ठी की छतपर मैरी (घटारी) बना दे। चस अटारी की पूर्व दिशा में एक छोटासा द्रवाजा वना दे जिसके द्वारा

हवा जाया करेगी श्रीर एक दरवाजा पश्चिम की श्रीर कुछ वड़ा बना दे जिसके द्वारा सुखाने के लिये सम्पुट श्रटारी मे रखे जायगे। तीसरा दवीजा उत्तर की छोर रहे जिससे भट्टी का धुआं (जो छत के छिद्र से निकलता है ) निकलता रहेगा। स्त्रीर धातु शोधने के निमित्त वैद्यमहाशय भट्टी के दिल्लण तरफ उत्तर की स्त्रोर मुख करके बैठेंगे। श्रतएव धृश्राँ निकलने का दरवाजा उत्तर की तरफ रक्खा है जिससे वैद्य को धुत्र्यां नहीं लगे। अटारी का वरेड़ा (निष्कम्भ ) लोहे की छड़ का बनावे उसका एक भाग रसायनशाला की भीत में लगा दिया जायगा जिससे गिरने का भय नहीं रहेगा श्रौर वरेंडे का दूसरा भाग श्रदारों की भीतपर रहेगा: उसीपर श्रदारी का छुप्पर (जोकि गूढी मिट्टी का बना है) रखा जायगा । वाद सम्पूर्ण-श्रटारी व छप्पर को गूढ़ी मिट्टी से ल्हेस दे जिससे अग्नि के वेग से अटारी गिर नहीं सके। और धूम तथा ं ऊप्मा नहीं निकलने से भट्टी में ताव खूब छावे। भट्टी की दीवार व रसायनशाला की दीवार के बीच मे जो एक हाथ की गली छोड़ दी गई है उसको मिट्टी से भर न दे किन्तु इधर उधर पतली दीवार बना कर वायु का मार्ग बन्द कर दे। श्रीर जहां पर वैद्यजी बैठे हैं वहाँ पर रसायनशाला की दीवार मे एक खिड़की रहनी चाहिये जिससे वैद्यराज को बाहर की हवा लगती रहे छौर भट्टी का धूम तथा धांस नहीं सता सके। रसायनशाला की दीवार व भट्ठो की दीवार के बीच में गली रखने का यह अभिप्राय है कि धमारे से निकली हुई भट्टी की महोष्मा गली तक फैल जाने से श्रटारी को फोड़ नहीं सके। श्रटारी के पश्चिम का द्वीजा ढका रहना चाहिये जिससे सम्पुट भी जल्दी सृखे श्रीर ऊष्मा के श्रन्दर ही रहने से भट्ठी मे ताव भी खूब रहेगा।

उपरोक्त कुल लेख का सारांश यह हुआ कि भट्टी में तीन दरवाजे रहेंगें, जिनमें पूर्व व पश्चिम वालों से आँच दी जायगी, श्रीर दिचण वाले से धातु-शोधनार्थ कलछा घुसाया जायगा और अटारी में भी तीन दरवाजे बने हैं, जिनमें पूर्व की तरफ छोटे दर्वाजे से हवा जायगी और उत्तर दरवाजे से धूम निकलेगा तथा पश्चिम की तरफ कुछ बड़े दर्वाजे के

द्वारा सम्पुट रखे जायँगे। ऐसी मट्टी बनाने से वैद्य आसानी से सब धातुओं का शोधन अल्प-ल्यय व अल्प-परिश्रम तथा बिना किसी दूसरे आदमी की सहायता के कर सकते हैं। इस मट्टी में पतली दो दो त्तकड़ियाँ और मोटी एक एक लकडियों की ऑच देने से दो मन लकड़ी की सी आँच लगा करती है। इस वँधी हुई अग्नि के लगने से चाँदी, काँसा वगैरह थोडी देर में विना सुहागा डाले ही दूत हो जाते हैं। मेरे यहाँ रसायनशाला में इस मट्टी की रचना देखने के लिये सैठड़ों मनुष्य आया करते थे।

भारतधर्ममहामण्डल के सस्थापक परमहंसपरिवाजकाचार्च्य श्री स्वामीज्ञानानन्दसरस्वती जी महाराज तथा महामहोपाध्याय स्मराणीय वैकुएठवासी श्री भागवताचार्य्य स्वामीजी महाराज प्रभृति महाशय इस भट्ठी को देखकर कहते थे कि हम भी लोगों को उपदेश करेंगे जिससे वैद्यलोग ऐसी ऐसी कल्पना करके भारतवर्ष में श्रायुर्वेद विद्या का प्रचार करें। श्री काशीधाम के प्रसिद्ध रईस मेरे परमित्र घानरेवुल वावू मोतीचन्द्जी भी इस रसायनशाला के ढग को देखकर कहते थे कि हमारे बाग में भी ऐसा प्रवन्ध हो जाय तो हम भी घ्यम्रक, रजत प्रभृति भस्म वनवावें। यह भट्ठी हमने केवल मिट्टी की वनाई है। ईट एक भी नहीं लगाई है। इसका श्रभिप्राय यह है-मट्टी की मट्टी बनाने से भट्ठी की ऊष्मा वाहर नहीं निकलती। एक वार (पहले) चन्द्रोदय की भट्ठी मट्टी की वनाई थी तो मीष्म ऋतु में भी पैंसठ शीशी उतारलीं तो भी उतनी गर्भी नहीं लगी, फिर एक बार जल्दी भट्टी तैय्यार करने के लोभ से नम्बरी पक्की ईटो की भट्टी बनाइ थी नो शीत ऋतु में भट्टी इतनी तप्त रहती थी की त्रिना वस्त्र के लेटे रहने पर भी शीत नहीं लगता था ॥१॥२॥३॥

# चेदियं कियतां भ्राष्ट्री सर्वधातुविशोधनी। भ्रवश्यं सुकरां शुद्धिं मन्यते श्यामसुन्द्रः॥ ४॥

श्रत मेरा विचार यह है कि यदि उक्त प्रकार की भट्टी वनाई जायगी तो सैकड़ों मन धातुत्रों की शुद्धि वैद्य लोग आसानी से कर लिया करेंगे। वैद्यों को श्रमुभव है कि एक सेर धातु शोधन करने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, वे सब छेश इस भट्टी (शोधनार्थ श्राष्ट्री) के प्रताप से पास भी नहीं श्रा सकते ॥ ४॥

# तालादिभस्मकरी भ्राष्ट्री:-

सार्द्धा वितस्तिः परिमाणतोऽस्यास्तलेगलेत्वस्ति वितस्ति कल्पा ।
क्रमेण चैनां क्ररु सङ्घटाग्रां

षडङ्गुलान्यत्र च यान्तु गर्ते ॥ १ ॥

### तालादिभस्म बनानेवाली भट्टी—

वैद्य लोग हरिताल, संखिया, मैनशिल आदि की भस्म चूल्हे पर तथा दूसरी भिट्ठियों पर यन्त्र रखकर किया करते हैं। परन्तु वैसा करने मे लकड़ियों का अधिक खर्च व परिश्रम एवं विशेष समय तथा अधिक ताप से बहुत छेश उठाना पड़ता है। अतः सुगमता से ताला-दिक द्रव्यों की भस्म बनाने के। लिये तालादि भस्मकरी आष्ट्री का प्रकार लिखता हूँ—इस भट्ठी का भीतरी तलभाग डेढविलांद (१८ अंगुल) चौड़ा रहना चाहिये; और ऊपर एक बिलांद से छुछ (१ अंगुल या दो अंगुल) कम रहना चाहिये। अर्थात् इस भट्ठी को इस प्रकार बनावे जो क्रमसे ऊपर को सकड़ी होती जाय। इसके तलभाग में (जमीन में) छ अंगुल का गहरा गड्डा खोद दें, जिसमें जली हुई लकड़ियों की आँच खूब भरी रहेगी। जिसके सहारे से एक लकड़ी भी खूब जलती रहेगी।। १।।

पकेष्टकाभ्यां मुखसंयुताभ्यां द्वारं विद्ध्यात्तलविस्तृताभ्याम्। पादोनहस्तोपरिभूमितः स्यात्तालादिभस्मार्थमियश्च कोष्ठी॥२

नोट-- १ विलांद वरावर ९ इस । १ शंगुल वरावर है इस ।

इस भट्टी का दरवाजा पकी हुई दो नम्बरी ईटों को ऊपर से मुख जोड़कर और नीचे भाग को फैलाकर त्रिकोण बनावे। ऐसा सकरा दरवाजा बनाने का यह अभिप्राय है कि लकडियां अधिक नहीं घुस सकें और भट्टी की भाफ बाहर नहीं आवे। यह भट्टी पृथ्वीतल से ऊपर तक पौन हाथ (१८ अगुल) ऊँची रहेगी। इससे भीतर छ अगुल गहरा गड़ा व अठारह अंगुल भट्टी की भीत मिलकर एक हाथ ऊँची भट्टी बनेगी। इस भट्टी में हरिताल, सखिया, मैनशिल, इत्यादि की भरम आसानी से तैय्यार होंगी। जिसकी विधि हरितालादि भस्म प्रकार में लिखूगा।। २।।

कर्प्रसिन्दूरचलारिसर्पिस्तैलादिसिद्धौ निहितेयमस्ति । क्ष्माण्डपाकादिविधाविपस्याद्गृंथिच्छिदचारविनिर्मितौच ३

> इतीमे वक्ष्यमाणाश्च प्रयोगास्सिद्धिहेतवे । ग्रस्यामेव प्रसाध्यन्ते रोगनिर्मूजनच्रमाः ॥४॥

इस भट्टी में कर्पूरिसिन्दूर, वातनाशक घृत, वातारि तैल, कूष्मा-राहपाक, घृतकुमारीपाक, श्रीर प्लेग की गिलटी, गराडमाला इत्यादि अन्थियों को फोड़कर बहानेवाला चार तथा श्रीर भी श्रमेक वक्ष्यमारा अयोग जो तत्काल फायदा करने वाले होंगे, बनाये जायेंगे ॥ ३ ॥ ४ ॥

# सवार्थकरी भ्राष्ट्री विधिः—

अध्यद्वेहस्तिमितकाष्ठिनवेशनाहीं पूर्वे लिखेनु खलु कुंडलनां सुवैद्यः। कुर्योद्वितस्तिमितगर्तवतीश्च मध्ये

भित्तिं च तां परित आरचयेद् द्रढिन्ना ॥ १॥ अष्टादशाङ्गुलमिते खलु मध्यदेशे

भित्तिश्च लोहमयदण्डचतुष्टयेन।

# जुष्टान्तथा विरचयेच यथा यथेष्टं दण्डाः प्रवेशमुपयान्ति च भित्तिमध्ये ॥ २॥ सर्वार्थेकारी भ्राष्ट्री विधिः—

पहले पृथ्वी में एक कुग्डलना (गोलाकार रेखा) ऐसी खीच दे जिसमे डेढ़ हाथ का डंडा घ्रट जाय। उस कुग्डलना के मध्य भाग में एक विलांद गड़ा खोद दे। उसमें पानी डालकर मिट्टी को खूब कूटकर पक्का कर दे। फिर गढ़े के किनारे से कची ईटों की भीत बनाना छुरू करे। भट्ठी की भीत कुल २८ घ्रगुल (१ हाथ चार घ्रगुल) ऊँची ले जानी होगी। उसमे से घ्रठारह घ्रगुल जब भीत चुन जाय तब ४ लोहे के एक एक हाथ लम्बे डग्डे भीत में चारों तरफ से इस प्रकार ढीले लगावे कि काम पड़ने पर भीत से बाहर भी निकाल सकें, घ्रौर काम न रहने पर भीत के घन्दर भी घुसाये जा सकें।। १।। २॥

दण्डेषु चैषु परितिष्ठति लोहजाली

या सम्पुटपाति निवेशनकार्य्यहेतोः। तीव्राग्निदानविधये परितः प्रकुर्या-

दङ्गारराशिमिह सम्पुटभाजनन्तत् ॥ ३॥ लोहार्गलादुपरि चैव दशाङ्गुलां तां

भित्तिं पुनर्विरचयेत्क्रमसङ्कटाग्राम् ।

स्याद्द्यङ्गुलोनकरसम्मितवक्त्रयुक्तां

द्वारद्वयश्च विद्धीत वितस्तिमानम् ॥ ४॥ भित्तरधः सुदृढमिन्धनदानहेतो-

रेकां नलीश्च सुदृढां विनिवेशयेत । भ्राष्ट्राचां सम्बद्धितवतीं दरतिर्थगग्रां याऽधोमुखे भवति सुष्टिनिवेशयोग्या ॥ ५ ॥ इन ढहों को भीत से छ' छ अगुल निकालकर इनके ऊपर लोह जाली रक्खेंगे, जैसी दमचूल्हे में रखी जाती है। इस लोह जाली पर किसी श्रोषध के सम्पुट को रखकर यदि तील्लाग्न देनी होगी तो सम्पुट के चारों तरफ पत्थर का कोयला या लकड़ी के पक्के कोयले रखकर भट्ठी के नीचे से श्राच लगाना होगा। वाद डंडों के ऊपर दस श्रंगुल भीत और चुने। भीत को श्रारम्भ ही से इस प्रकार सकरी करता हुआ डठावे जिसमें दो श्रंगुल कम, एक हाथ (२२ अगुल) चौडी लोह जाली श्राजाय। एक एक विलांद लम्बे चौड़े मजवृत श्रांच देने के लिये दो दरवाजे भीत के श्रधो भाग में वनावे। भट्ठी मे एक हाथ लम्बी लोहे की नली ऊपर को उठी हुई छछ तिरछी करके लगावे। उस नली की बनावट ऐसी होनी चाहिये कि जो भाग भट्ठी के श्रन्दर रहेगा जिसमें श्रांन की लपटें घुसेंगी वह इतना पोला होना चाहिये जिसमें मुट्ठी घुस जाय।। ३।। ४।। ५।।

किश्राङ्गुलत्रय मुखा नतु योपरिष्टा
नमध्याग्निदानविधये निहतेयमस्ति।

मृद्रग्निदानविधये विद्धीत घीमान्

स्वाथीहरन्ध्रयुतमध्यगसंपिधानम्॥६॥
कर्षे मुखे खबु द्दीत यथा मृदुःस्याद्

भ्राष्ट्रयय्रतश्च निद्धीत विशालचुद्धीम्।

एतेन वारणमुपैति हि वह्नितापः

पाको भवेच हरितालमुखस्य चुल्याम्॥७॥

डस नली के ऊपर का मुख जिसके द्वारा श्रम्नि की लपट बाहर निकलेगी, वह तीन श्रमुल पोला होना चाहिये। यह नली श्रम्तर्धूभ चन्द्रोदयादि रस पकाने में मध्याग्नि देने के लिये रक्ली गई है। यदि मन्दाग्नि की श्रावश्यकता हो तो नली के ऊपरवाले तीन श्रमुल पोले छिद्र में एक मट्टी की डाट बनाकर ठोकदें, उस डाट में इतना चड़ा छिद्र करदें जितनी आँच देने की आवश्यकता हो। ऐसा करने से मन्दाग्नि का कार्य्य यथेष्ट सिद्ध हो जायगा। हरिताल इत्यादि की भस्म बनाने के लिये भट्टी के ऊपर एक लोहे का बड़ा चूल्हा रख दे। उसी के ऊपर हरितालादि युक्त "खल्बसुधायन्त्र" (परिभाषा प्रकरण में देखिये) रक्खा जायगा। जिससे भट्टी के अन्दर लोहजाली पर कोई अभ्रकादि की भस्म भी बनती रहेगी और ऊपर अनायास हरितालादि की भस्म तैयार हो जायगी। ऐसा करने से कियाप्रवृत्त वैद्य को ऊष्मा भी नहीं लगेगी, और कार्य्य भी ठिकाने से सिद्ध हो जायगा।। ६॥ ७॥

संशोधनाय खलु धातुगणस्य कुर्याद् भ्राष्ट्रचामिहैच तु चितस्तिमितश्च रन्ध्रम् । द्वारद्वयादितरपार्थ्वगतं तदन्त-

र्द्वी निवेशयति घातुविशोधनाय ॥ = ॥

स्वर्णीदि धातुत्रों के शोधने के लिये इसी भट्ठी के दोनों दरवाजों के बीच में एक बिलांद लम्बा चौड़ा एक दरवाजा श्रौर बना दे; जिसके द्वारा धातुश्रों को निष्टप्त (पिघलाने श्रादि) करनेके लिये कलछा घुसाया जायगा।। ८।।

चुह्नेरुपर्य्यपि कषायकरी च नान्दी

स्थाप्यान्तरेऽभ्रकमुखस्य विपाचनाय । वैद्योपयुक्तनिखिलार्थकरीयमेका

सम्पद्यते विविधयुक्तिभिरर्थभाजाम् ॥ ६ ॥

जब धातुश्रों के शोधन निमित्त काथ की आवश्यकता होगी तब मिट्टी की नोंद के ऊपर तीन कपरौटी करके मट्टी के ऊपर रखे हुए लोहे के चूल्हे पर रख देंगे, और नॉद में काथ्य द्रव्य व पानी भर देंगे। चूल्हे के अभ्यन्तर (भीतर) में कोयलों पर अभ्रकादि के चार पाँच सम्पुट भी रख सकेंगे। इस प्रकार अनेक युक्तियों से वैद्यों के सम्पूर्ण कार्य करने वाली यह मही है। आयुर्वेद में प्राय' ऐसी कोई द्वा न होगी जो इस महीसे तैय्यार न हो सके। जैसे—गजपुट का काम हो तो लोहे के चारों डंडों को अन्दर घुसा कर व लोहजाली को निकाल कर तथा दरवाजों को वन्द करके मध्य भाग में सम्पुट रखकर ऊपर नीचे ऑच देने से गजपुट का काम ले सकते हैं। वाराहपुट की आवश्य-कता होगी तव मही के ऊपर लोहे का चूल्हा रखकर लोहजाली पर उपला भरकर चूल्हे के अन्दर सम्पुट रखकर अवशिष्ट भाग को उपलों से भरकर आँच दे देंगे और चूल्हे के दरवाजे को ईटों तथा लोह उक्षन से डॉक देंगे। यदि कुक्कुटपुट की आवश्यकता होगी तो लोहजाली पर ही सम्पुट रखकर काम चला लेंगे, ऊपर लोहच्लहा रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वैद्यों को कियासक होने के कारण रोटी वनाने का अवकाश नहीं मिले तो नली के छिद्र पर ही कढ़ाई रखकर साग पूरी इत्यादि भोज्य वस्तु वनाकर काम चला सकते हैं।। ९।।

ईश्वरानुग्रहेणैषा वैद्यपुण्यचयैस्तथा ।

श्रीसर्वार्थकरी आष्ट्री जातेति इयामसुन्द्रः ॥१०॥

ऐसी भट्टी वनाने के उद्योग में में वर्ण से लगा हुआ था। अन्त में ईश्वर की कृपा से अथवा यों किहये कि वैद्यों के सुकृत सम्भार से यह "सर्वार्थकरी आष्ट्री" वनकर तैय्यार हो गई।। १०।।

## गजपुटम्—

अध्यर्द्धहस्तमितगर्तमितस्ततश्चे-

दामेष्टकाभिरभितः कुरु कूपतुल्यस् ।

तन्मानतुल्यमपिधानसुपर्य्यपि स्याद्

वायृद्गमाय विलयुक्तमिदं गजाखंयम् ॥ १॥ तीवाग्निदानाय पुटं ग्जाख्यं

लोहादिधाताबुपयोगकारि ।

### गजपुट विधि-

श्राजकल प्राय' बहुत से वैद्य; लोह, श्रश्नकादि में पुट (बँधीहुई 'प्राँच ) देने के लिये यो ही गड़ा खोदकर नीचे ऊपर उपला
रखकर बीच में सम्पुट रख दिया करते हैं। इस प्रकार सौ या पचास
वार श्राँच देकर शतपुटी या पञ्चाशतपुटी भस्म मान लिया करते हैं।
परन्तु इस प्रकार श्रिम देने से पूर्ण पाक नहीं होता है। क्योंकि श्रिम
की ऊष्मा इधर उबर पोली जमीन में प्रविष्ट हो जाती है तथा ऊपर
से शीघ्र निकल जाती है। कितने वैद्य गड्ढे को चिकनी मिट्टी से ल्हेस
भी देते हैं तौ भी श्रिम के बेग से दो चार बार ही पुट देने से गर्त की
मिट्टी गिर जाती है श्रीर गर्त बहुत बडा हो जाता है। श्रतः गजपुटादि
बनाने का प्रकार लिखता हूं—

गजपुट बनाने के लिये ढाई हाथ दुसरा का गोल गड्ढा खोद ले। फिर उस गड्ढे के श्रन्दर कची ईटो से एक एक विलांद की चौड़ी दीवार ऊपर तक वना दें। जिसमें कुएँ के समान गोलाकार गड्ढा वन जाय। यह गट्टा गहराई तथा लम्जाई व चौड़ाई मे डेढ़ हाथ का होना चाहिये। जब इस प्रकार गड्डा तैयार हो जाय तब उसीके नाप से लोहे की मोटी चादर का ढकन वनवा ले। ढकन के वीच में इतना वड़ा छिद्र करवा लें जिसमें हाथ घुस सके। ढक्कन बनाने का श्रभिप्राय यह है कि—जव पुट दिया जायगा तव इसी ढक्कन से गजपुट को ढाँक देंगे, जिससे सम्पुट में श्रिम वँधी हुई लगेगी, श्रीर दो-दो तीन-तीन दिन तक श्राँच वनी रहेगी। यदि ढकन नही रक्या जाता तो छाँच दो तीन पहर मे ही बुभ जाती छौर छौपध का परिपाक ठीक नहीं होता। उक्कन में छिद्र रखने का श्रभिप्राय यह है कि—छिद्र के द्वारा वायु का सञ्चार रहे जिससे श्रमि बुमे नही। जब पुट न देना होगा तत्र गहु को ढक्कन से ढाँक देना चाहिये; जिससे कोई छादमी गिरे पड़े नहीं, छाथवा ऐसे स्थान में बनावे जहाँ मनुष्यो का संचार न हो। शास्त्रकारों ने डेढ़ हाथ के गजपुट बनाने की आज्ञा दी है, श्रीर श्राजकल के सहैदा भी डेढ़ हाथ के गहु को गजपुट मानते

हैं। हमारी रसायनशाला में भी इतना ही वड़ा गजपुट वनाया गया है। गजपुटादि के विषय में मतभेद भी हैं जो आगे दिखलावेंगे। लोह, अभ्रक, इत्यादि भस्मों में जब तीब्राग्नि से पुट देना हो तब इसी गजपुट में देना चाहिये।। १।!

## वाराहपुटम्-

पुटाद्गजाख्यात्पुटमर्द्धमाहुर्वोराहकं मध्यमवहिहेतोः ॥२॥ वाराहपुट विधि—

वाराहपुट को गजपुट के ऐसा बनावे परन्तु प्रमाण में उसका श्राधा हो। जिस श्रोषघ में मध्यम श्राँच देने की श्रावश्यकता हो उस श्रोपघ को इसी वाराहपुट में फ्रूँकना चाहिये। परन्तु लोहे की चाटर का बना हुश्रा, मध्य में छिद्रवाला ढक्कन इस पर भी रहे ॥२॥

### कुक्कुटपुटम्—

यत्रोपयुज्येत मृदुस्तु वहिःक्रय्योद् वराहाद्पिक्जक्कुटाख्यम्। श्रर्द्धे पुटं चोपरिरन्ध्रयुक्तं पिधानमस्याग्निसुरज्ञणाय॥३॥ कुक्कुटपुट विधि-

कुक्कुटपुट को वाराहपुट के ऐसा वनावे, परन्तु प्रमाण में उसका आधा हो। अर्थात् वाराहपुट का प्रमाण अठारह अंगुल का था, तो कुक्कुटपुट की गहराई, चौड़ाई व लम्बाई नौ अंगुल की हो। परन्तु आप्ति की रत्तानिमित्त और पुटों के ऐसा इस पुट के ऊपर भी छिद्रयुक्त लोहे का उक्क रखना चाहिये। जिस औपव में मृदु आप्ति देने की आवश्यकता हो उस औपध को इस पुट में पकावे। यद्यपि पुटों का प्रमाण मैंने शास्त्रानुसार रखा है पर वैद्य लोग कार्यानुसार उक्त पुटों को न्यूनाधिक भी बना सकते हैं। आयुर्वेद में किसी विषय के लिये राजाजा नहीं है कि इस कार्य को ऐसा ही करें। शास्त्रकारों ने स्वय लिख दिया है कि वैद्य लोग कार्यानुसार प्रत्येक योगों में युक्ति द्वारा अनेक प्रकार की न्यूनाधिकता कर सकते हैं। जैसे—त्तारों का अथवा लवण का पाचक वनाना हो तो नाँदों का डमस्यन्त्र वनाकर नीचे ऊपर मदार के पत्ते

भर कर बीच-बीच में लवण इत्यादि को रख-रख कर तीन हाथ के लम्बे, चौड़े गड्ढे मे उपलों की घॉच दे। इसी प्रकार घौर भी कल्पना कर लेनी चाहिये।।३।।

# पुटविषये मतभेदाः-

केचिद्रदित विबुधाः पुरमानमेत
द्यस्मिन् विशेद्गज्ञह्दञ्च पुंट गजाल्यम्।

कोलास्थितेः परिमितन्तु पुटं वराहं,

दक्तस्थितिं भजिति साधु पुटं तदाल्यम् ॥१॥

श्रन्वर्थसंज्ञा मुनिभिः पुरानां,

कृतेति जानन्ति न ये यथार्थम्।

धातोः परीपाकविधौ स्वलन्ति,

भिषग्व्यवास्तेऽक्रश्रलाः कियासु॥

श्रन्यथा प्राणिभिस्संज्ञा कथङ्कारं कृतिर्षिभिः।

सत्येऽसत्येऽत्र विद्वांसः प्रमाणं फलद्शिनः॥ २॥

# पुटों के विषय में मतभेद-

कितने विद्वानों का कथन है कि पुटों का प्रमाण इस प्रकार होना चाहिये कि—जिस गड्ढे में हाथी बैठ सके उतने बड़े गड्ढे को गजपुट कहते हैं, श्रीर जिस गड्ढे में सूकर बैठ सके उस गड्ढे को वाराहपुट कहते हैं व जिस गर्त में मुर्गा बैठ सके उसको कुक्कुटपुट कहते हैं।।१॥

इस प्रकार गजपुट, वाराहपुट, माहिषपुट, कुक्कुटपुट इत्यादि मुनियो ने जो पुटों की संज्ञायें रक्खी हैं वे अन्वर्थ (यथानाम तथागुण) हैं। इस बात को जो अज्ञ वैद्य नहीं जानते हैं, वे किया में कुशल नहीं होने से धातुश्रों के परिपाक में विचत हो जाते हैं, श्रीर व्यर्थ ही शास्त्रों के ऊपर श्राचेप करते हैं कि श्रमुक किया शास्त्र में लिखी है पर बनती नहीं। यदि ये श्रम्वर्थ संज्ञा नहीं होती तो महर्षिगण प्राणियों के नाम से इनके नाम क्यों रखते। इस मतभेद के विषय में मैं विशेष छुछ न कहकर विद्वान वैद्यों के उत्तर ही छोडता हूँ। ऐसा गजपुट छादि बनाकर फल देखने से, सत्यासत्य का निर्ण्य कर लें। यदि इतने बड़े गजपुटादि से छिषक फलसिद्धि हो तो इसी मत को निर्णित सममें, क्योंकि मैं प्रथम लिख चुका हूँ कि छायुर्वेद में कोई राजाज्ञा नहीं है, जिस प्रकार छिषक फलसिद्धि हो वैसा ही करना चाहिये।

में तो शास्त्ररीत्या श्रनुभूत विषय को लिखता हूँ जो उचित समर्में उसे वैद्यगण श्रपने व्यवहार में लावें 11 २ 11

इति भ्राष्टी, पुट प्रकरणम्।

# अथ परिभाषा प्रकरणम्

~><>!i

## सामग्रीसञ्चयोपदेशः-

संचिते सर्वसम्भारे सर्वरोगविनाशिनी । रससिद्धिः कृतप्राया पुराऽतस्तं समाहरेत्॥१॥

### सामग्री सश्चय का उपदेश-

जिस वैद्य को चन्द्रोद्य, तालचन्द्रोद्य, महन्द्रोद्य, विपचन्द्रोद्य खादि रस तैयार करने हों, तथा सुवर्णादि सव धातुश्रों का शोधन, सारण करना हो, जनको चाहिये कि पहले उन रसों की सामग्री को एकत्रित कर लें। क्योंकि बीच में किसी चीज की श्रावश्यकता पड़ेगी तो उसको सम्रह् करने में बहुत काल लगेगा, श्रीर मुख्य कार्य्य में श्रावात पहुँचेगा। जब कुल सामग्री इकट्ठी रहेंगी तब सूर्वरोग नाशक, चन्द्रोटयादि सब ही रस श्रासानी से बन सकेंगे। जैसे—जिस वैद्य के श्रीपधालय में खर्णादि धातुश्रों की भरम तैयार रहती हैं, एव खलबट्टा लोढ़ा वगैरह सगृहीत रहते हैं तो हिरएयगर्भपोटली, वसन्तमालती, लक्ष्मीविलास, श्रादि श्रमेक रस जब चाहें तब ही बना लेते हैं।

यदि उन रसों को बनाने के लिये धातुष्ट्रों का शोधन मारण करने बैठें तो वही कहावत चरितार्थ होगी कि "दिल्ली से हींग छावे तब बड़े बनें" इसलिये वैद्यों को सब सामग्री पहले ही इकट्ठी कर लेनी चाहिये। बाद चन्द्रोदयादि रस बनाना छारम्भ करें।।१।।

## नान्दी-

लोहनान्दी न निर्मेघा बालुकायन्त्रकर्मणि । मृन्मयी यत्नसंसिद्धा विधेघा सिद्धिहेतवे ॥१॥

नाँद-

चन्द्रोदयादि रस बालुकायन्त्र में बनाये जाते है अतः उस यन्त्र के योग्य कैसी नाँद लेनी चाहिये उसको लिखता हूँ—कितने ही वैद्यों को मिट्टी की नाँद में बनाने में भय लगता है कि कदाचित् मिट्टी की नाँद फूट जायगी तो हमारा चन्द्रोदयादि रस नष्ट हो जायगा। इसलिये वे लोग लोहे की नाँद बनाते हैं, परन्तु लोहे की नाँद थोड़ी ही अमि लगने से श्रतितप्त हो जाती है। इससे श्रिप्त के मन्द, मध्यम, व तीत्र जो तीन प्रकार के कम शास्त्रकारों ने रखे हैं, उनका यथार्थ पालन नहीं होता, क्योंकि थोडी ही श्राँच में जब लोहनान्दी श्रधिक तप्त हो जाती है, तब मन्दाग्नि के समय तीब्राग्नि लगती है ख्रीर तीब्राग्नि के समय वीव्रतमाग्नि लगती है, तब श्राग्निकम की जाँच नहीं पड़ती प्रत्युत तीव्रत्माग्नि लगने से शीशी उछल कर वालुकायन्त्र से बाहर गिर जाती है। कदाचित् दैवयोग से चन्द्रोदयादि बन भी जाय तो विदग्ध रूप में बनता है। उस चन्दोदयादि से रोगी का उचित उपकार न होने से चन्द्रोदय ऐसे उत्तम रस की बदनामी होती है। इसलिये लोहे की नाँद कभी भी न बनाना चाहिये। लोहे की नाँद पाँच सात बार चढ़ाने से जल जायगी तो फिर दूसरी वनाने मे पैसा खर्च करना पड़ेगा। श्रतः वालुकायन्त्र के लिये मिट्टी की ही नाँद लेनी चाहिये। इसमें द्रज्यव्यय भी उतना नहीं है। परन्तु मिट्टी की नॉद में फूटने की श्राशङ्का श्रवश्य है उसका प्रतिकार लिखता हूँ ॥ १ ॥

सिच्छिद्रा तलभागे या कण्ठे चायसतन्तुभिः। पंचषावृत्तिभिनेद्धा चतुर्भिर्मृत्पेटैर्वहिः॥२॥ ष्यालिप्ताभ्यन्तरे मृत्स्नामात्रेणापि दृदृकृता। काचकूपीगलोच्छायाऽभग्ना नान्दीह शस्यते॥३॥ षणमासानिग्नदानेपि नितरां कम्मैसाधिका। वैद्योपयुक्तमूच्छीदौ रसगन्धादियोगतः॥४॥

नान्दी जब फूटेगी तब या तो पेंदे से या किनारे से, पेंदे से न फूटने का उपाय यह है कि—पेंद्रे में इतना बड़ा छिद्र करदें जिसमें से रुपया निकल जाय। इस छिद्र की पत्थर छादि मारकर न वनावे, नहीं तो नॉद फूट जायगी। किन्तु लोहे की कील से घिस घिस कर वनावे इस छिद्र के रहने से ऋग्नि का वेग नान्दी को फोड़ नहीं सकता। जब नान्दी में शीशी रक्खे तब इस छिद्र को पतले ठिकड़े से बन्द कर मिट्टी से दर्ज बन्द कर दे जिससे बाल्च भट्टी में गिरे नहीं। किनारे से नहीं फूटने का उपाय यह है कि-नाँद के किनारे पर चारों तरफ लोह के तारों से पाँच छ' लपेटा देकर मजबूत बाँध दे। कदाचित् महीने दो महीने ष्ट्राग्न लगाने पर पेंदे व किनारे से श्रन्यत्र कही फूट जाय ? इसलिये चिकनी मिट्टी में वरावर का वाछ्रेता डालकर पेंदे से किनारे तक नॉद के अपर चार कपरौटी कर दे। बाद्धरेता मिलाने का यह श्रमिप्राय है कि मिट्टी पपड़ावे नहीं । कदाचित् नान्दी को भीतर से वाछ्ररेता खाजाय इससे भीतर भी उसी मिट्टी से लेप कर दे। सारांश यह हुआ कि पेंदे में छिद्र, किनारों पर लोह के तारों से बाँधना, वाहर कपरौटी, श्रौर शीतर लेपमात्र करने से नान्दी खूब मजबूत हो जाती है। इस नान्दी को वेशक छ महीने तक रात दिन घारिन पर स्थापित करे पर, नान्दी कभी नहीं फ़्टेगी। परन्तु दस पन्दरह शीशी उतारने पर देखले, कदा-चित् फर्हा से कपरौटी शिथिल हो गई हो तो पुरानी कपरौटी को खुरच कर दूसरी चढ़ा दे। चार पैसे की मिट्टी की नाँद का ऐसा इलाज

करके मैंने चन्द्रोदयादि रसों की पचास शीशियाँ उतारी थी पर नाँदी में कुछ भी खराबी नहीं आई थी। यदि और भी पचास शीशियाँ उतारनी होगी तो भी वहीं नान्दी बराबर काम देगी। कुम्हार के यहाँ से जब नान्दी लावे तो बजा के देखले जो नान्दी बजाने से "टन्टन्" शब्द करें उसी को ले। इतने उपाय करने पर भी कदाचित् कची होने के कारण किसी अश से नान्दी तड़क जाय तो दूसरी बदल दे।

नान्दी काप्रमाण ऐसा होना चाहिये कि जिस शीशी में चन्द्रोदयादि चनाना हो उसको नाँद में रख कर देखले, शीशी के गलेतक का भाग नान्दी के छान्दर रहे, छौर गले से ऊपर की नाल नांद से बाहर निकलती रहे छार्थात्—शीशी यदि झठारह छंगुल लम्बी हो तो बारह छंगुल तो नाँद में बाद्ध से ढकी रहे, छौर छः छंगुल बाद्ध से बाहर दीखती रहे। जो चैद्य नाँद में शीशी नहीं उतार कर हंडी में उतारना चाहें तो हडी को भी नान्दी की तरह चारों उपाय (तल में छिद्र, कपरौटी, तारो से बाँधना, व छान्दर लेप) से मजबूत कर लें। परन्तु हंडी इतनी चौड़ी रहनी चाहिये जिसके छान्दर शोशी के चारों तरफ बाद्ध चार चार छगुल भर सके।। २।। ३।। ४।।

## कज्जली—

रसेन्द्रे गन्धकं दत्त्वा मर्दयेत्खल्वके शनैः। कज्जल्याभा भवेत्तेन कज्जली प्रोच्यते बुधैः॥१॥

### कज्जली-

खरल मे पारद व गन्धक देकर धीरेधीरे मर्दन करे जिससे पारद उछल न जाय, इस प्रकार घोटने से जब काजल के समान चिकनी व काले रंग की हो जाय तब उसको कज्जती कहते हैं ॥१॥

#### भावना-

कज्जल्यां वौषधीकल्केऽनेकौषधकषायकान् । शोषयेनमर्दनैरेषा भावनोक्ता गुणार्थिनी ॥१॥

#### भावना-

कज्ञली में, या किसी श्रीपध के करक में, श्रनेक श्रीपिधयों के कपायों को डालकर मर्दन करके सुखाले इसको भावना कहते हैं। भावना श्रीपध में गुण वृद्धि के लिये की जाती है।। १।।

# वालुकाः–

चालनीमध्यगां जह्याद् वस्त्राचापि विनिस्सृताम् । वालुकाम्यालुकायन्त्रे हेयत्वेन विनिश्चिताम् ॥ १ ॥ नातिस्थूला नवा सृक्ष्मा वालुका मध्यवर्त्तिनी । पावकोष्मप्रवेशाही सर्वकम्भीसु पृजिता ॥ २ ॥

#### वालुका~

नान्दी (नॉह) या हाडी का वालुकायन्त्र वनाना हो तो उसमें भरने के लिये ऐसी वालू लेनी चाहिये कि वालू को पहले चलनी में छान ले जो मोटा श्रश चलनी में रह जाय उसकी खराव समम कर फेंक हे। फिर चलनी से निकली हुई वालू को कपड़े में छान ले। कपड़े से निकली हुई वारीक वालू को भी फेंक दे, किन्तु वस्त्र के अपर वची हुई न वहुत मोटी न वहुत वारीक वालू को वालुका यन्त्र के काम में लावे। क्योंकि वहुत मोटी कड़्ड पत्थर मिली हुई वालू, श्रीर कपड़े से निकली हुई वहुत वारीक वालू श्रीन के वेग को रोक लेती हैं इससे दवा में श्राँच ठीक नहीं लगती है। अपर कही हुई सावारण वालू को वालुकायन्त्र में भरने से चन्ट्रोदय, मृगाद्भ, ताल-सिन्दूर, महसिन्दूर, प्रभृति सव श्रीपयों का पाक ठीक होता है। यदि चौमासे (वरसात) में सूखी वालू नहीं मिले तो, नदी के किनारे से गीली वालू लाकर कड़ाही में डाल कर मूँजले, जब पानी सब जल जाय, श्रीर वालू खूब सूखी हो जाय तब चलनी या कपड़े में छान ले। ऐसी वनी हुई वालू रसायनशाला में मन हो सन जमा रहनी चाहिये।

कपड़िमिट्टी करने के लिये चिकनी मिट्टी में जो बाद्ध डाली जाती है वह भी इसी में से लेनी चाहिये॥ १॥ २॥

## मुद्रा-

कवलीक्षिकावक्त्रे सन्धीयेते मृदादिभिः। डमरूयन्त्रहण्ड्योवी वक्त्रयोर्भिषगुत्तमैः॥१॥ सन्धिः सन्धीयते यच सुद्रया तद्धि भएयते॥

#### मुद्रा-

डाट वा शीशी का मुख मिट्टी से, किसी स्थल मे गुड चूना से, किसी जगह सहत चूना से जो बन्द किया जाता है उसको मुद्रा कहते हैं। अथवा डमरूयन्त्र की हंडियों के मुखों को किसी स्थान में मिट्टी से, श्रौर किसी स्थल में मिट्टी, मर्रेड्डर, (लोहिकेट्ट) रूई, राख, चारों को खूब कूटकर बनाए हुए करक से जोड़ दिया जाता है, श्रौर अपर से लोह के तारों से बाँधकर, अपर से कपडमिट्टी (कपरौटी) की जाती है, उसको भी मुद्रा कहते हैं। अर्थात् दोनों मुखों को अच्छी तरह जोड़ दिया जाय जिसमें अग्नि व धूम नहीं निकले, श्रौर पारदादि श्रौपध नहीं डड़े, उसको मुद्रा कहते हैं। १।।

# मृत्यटः ( कपरौटी )-

मृत्साबालुकायुक्तवस्त्रेणाऽऽवेष्ट्यते कचित्। शीशी हण्डी शरावो वा मृत्पटेनोच्यते बुघै: ॥१॥

# सृत्यट ( कपरौटी )-

चिकनीमिट्टी व ऊपर कही हुई बाल्च इन दोनों के साथ साने हुए बस्न को शीशी के ऊपर, हुण्डी के ऊपर, या शराव (सकोरो ) के ऊपर, जो लपेटा जाता है उसको मृत्पट (कपड़िमट्टी ) कहते हैं।

## सम्पुटम्-

मह्मादिपात्रयोमिध्ये सम्यक् पाकार्थमौषधम् । भृत्वा सन्द्धते वक्त्रं सम्पुरन्तद्विदुर्दुधाः ॥१॥

#### सम्पुट-

मिट्टी के २ शरावों (सकोरों) के मध्य में या हराडी वा शराव के मध्य मे दवा रखकर श्राच्छी तरह पकाने के लिये जो मुद्रा की जाती है, उसको सम्पुट कहते हैं। जैसे—शराव सम्पुट, हरिडका सम्पुट, नान्दी सम्पुट, इत्यादि ॥ १ ॥

## स्वाङ्गशीतम्-

भ्राष्ट्रयां चुल्ल्यां गजाल्ये वा पुटे वाराहसंज्ञके । विह्नदाने समाप्ते तु स्वयं शीतीभवेच यत् ॥ गुणवृद्धिहिताथीय स्वाङ्गशीतं तदुच्यते ॥१॥

### स्वाङ्गशीत-

वैद्य ने किसी दवा को भट्टी में, किसी को चूल्हे में, किसी को गजपुट में रखकर पकाई, तथा किसी को वाराहपुट में दी, जब श्रिम्न पूर्णरूप से लग चुके, तब उस दवा को तुरत न निकाल ले, किन्तु गुण दृद्धि के लिये उसको खूब ठढी हो जाने दे, तब निकाले इसी को स्वाद्गशीत कहते हैं। तात्पर्य्य यह है कि—जैसे कोई श्रादमी गरमी में काम करके गरमाया हुआ श्राता है, तो उसको तुरंत भोजनादि किसी कार्य्य में नहीं लगाते हैं, जब वह ठंढा हो जाता है तब उसको भोजनादिक कार्य्य में लगाते हैं, इससे उसका स्वास्थ्य बना रहता है। ठीक इसी तरह दवा को ठढी न होने पर ही निकालने से वह दवा यथार्थ गुण नहीं कर सक्ती है।। १।।

# वज्रमुद्रा-

श्रश्वत्थिनर्यासउतापि चूर्णे लोहस्य तूलञ्च समं समस्तम्। चतुर्गुणा मृद्धवणञ्चतुर्थे मत्स्नार्द्धमाना नतु बालुकापि॥१॥ पानीययोगेन दिनत्रयश्च छ्रदेचथा स्तिग्धतरम्भवेत्तत्। श्रस्यैव कल्कस्य ददीत मुद्रां वज्राभिधानां रसरोधनाय॥२॥

#### वज्रमुद्रा-

पीपल की गोद १ तोला, लोह का चूर्ण या भम्म १ तोला, कई १ तोला, सैन्धवलवण १ तोला, मुलतानी या चिकनी मिट्टी ४ तोला, बाल्द्रोता २ तोला, इन सब में थोड़ा पानी डालकर हथौड़ा से घन पर क्टे अथवा मजबूत सिल पर लोढ़े से कूटे। ३ दिन तक कूटते कूटते जब चिकना करक बन जाय, तब इसी की डमरूयन्त्र पर मुद्रा देने से पारद उड़ता नहीं है। इसी मुद्रा को वज्रमुद्रा कहते है। इस वज्रमुद्रा को, डमरूयन्त्र द्वारा हिङ्कुल से पारद निकालने में और रसकपूर बनाने में या जहाँ पर पारद उड़ जाने की आशङ्का हो वहाँ काम में लाना चाहिये। इस मुद्रा के लगाने से पारद उड़ने नहीं पाता है।। १।। २।।

# वज्रमुद्रायां मतभेदः-

निर्यासतृत्वे ननु लोहभस्म मृत्सेति च द्रव्यचतुष्टयस्य । वज्राभिधानां प्रवदन्ति मुद्रां विनापि सिन्धुद्भवमन्यथान्ये।१।

# वज्रमुद्रा में मतभेद-

पीपल की गोंद, रुई, लोह भरम, या लोहचूर्ण, चिकनी मिट्टी इन चारों चीजों को पानी के साथ दो तीन दिन तक कूटकर चिकना कल्क बना लेते हैं, इसमे सेंधानोन नहीं डालते हैं, इससे बनी हुई मुद्रा को भी कितने ही वैद्य वज्रमुद्रा कहते हैं। वज्रमुद्रा के विषय में वहुत से मत श्रीर भी हैं, परन्तु मैंने वही लिखा है जिसको में काम में लाता हूँ ॥ १ ॥

### **द**ढमुद्र।—

सारघेण गुड़ेनोत मिश्रिता पयसा सुघा । तया द्याद् दृहां सुद्रां सृतसृङीविधौ मताम् ॥१॥

#### दहसुद्रा–

शहत, चूना श्रथवा गुड़, चूना दोनों को कुछ जल के साथ मिलाकर (सांनकर) शीशी श्रीर डाट की दर्ज को वन्द कर देते हैं, उसको टढमुद्रा कहते हैं। जब चन्द्रोदय या सिन्दूरस इत्यादि चनाना हो तब इस मुद्रा को काम मे लावें।। १।।

### सध्यममुद्रा–

पदुमृत्साकरीषोत्थभस्मयोगेन दीयते । मुद्रा मध्याभिधानेयं ज्वरशूलहरादिषु ॥ १ ॥

#### मध्यममुद्रा-

सेंधानोन, चिकनी मट्टी, जगली उपलों की भस्म, तीनों चीज समान भाग लेकर थोड़े जल के साथ कीचड़ सी वनालें। इसीसे ज्वर शूल-हर आदि योग वनाने में मुद्रा करें। इस मुद्रा को मध्यम मुद्रा कहते हैं।।१।।

### साधारणमुद्रा-

गोमयेन युता मृत्सा पहुना केवलापि वा । तया साधारणीं मुद्रां कुर्याद् विद्यान् समृत्पटाम्॥२॥

#### साधारणसुद्रा-

चिकनी मट्टी में गोवर मिलाकर, या नीन मिलाकर, श्रथवा केवल चिकनी मिट्टी को पानी में सांनकर, श्रभ्रकादि के सम्पुट पर जो मुद्रा की जाती है उसको साधारण मुद्रा कहते हैं, परन्तु इस मुद्रा को देकर ऊपर से २-४ कपड़मट्टी कर देना चाहिये और वजमुद्रा, टढ़मुद्रा व मध्यम मुद्रा देकर भी ऊपर से २-४ कपड़मट्टी श्रवश्य कर देना चाहिये। ऊपर कपड़मट्टी कर देने से मुद्रा मजयूत हो जाती है, कहीं से फटती नहीं है।। १।।

# सिकतासितामुद्रा–

वालुका सेटमाना स्यात्तदृद्धी शकीरा भवेत्। द्रयोः संमिश्रणं कृत्वा हण्ड्यावक्त्रे प्रपूर्यते ॥१॥ श्रङ्गुलद्रयमानं चेदङ्गारैः परिताप्यते। तालभस्मादिसिद्ध्यर्थे मुद्रेयं सिकतासिता॥२॥

# सिकतासितामुद्रा-

१ सेर वाळ, श्राध सेर खाँड़ दोनों को मिलाकर हाँडी के मुख पर (जिसमें ऊपर नीचे चार भर के बीच मे हरिताल श्रादि की टिकिया रक्खी है) दो दो श्रङ्गुल भर के लोह की चादर के टक्कन से ढाँक कर ऊपर से श्रङ्गार रख कर खूब तपावे जिसमे बाळू श्रीर खाँड (चीनी) तपकर वश्रमय हो जाय, (जिससे हरतालादि के निकलने का श्रवकाश न मिले) इसको "सिकतासिता" मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा हरितालादि की भस्म बनाने के काम श्राती है।। १।। २।।

# मुद्राविषये नियमाभावः-

यद्वा यत्र कियायोगे यादशीष्टकरी भवेत्। सुद्रां प्रकल्पेयेदेतां स्वबुद्धया ज्ञातधापि सुत्॥१॥ सृत्पटानपि युज्जीत सुद्रारत्तार्थसूर्द्धगान्। यत्रतत्रापि ताञ्जानन् व्यर्थप्रायांस्त्यजेदपि॥२॥

# मुद्राओं के विषय में वैद्यों की स्वतन्त्रता-

श्रथवा वुद्धिमान् वैद्य को चाहिये कि जिस प्रयोग में जैसी मुद्रा देने से सरलता व उत्तमता से कार्य्य सिद्ध हो वहाँ पर वैसी वैसी सैकड़ों मुद्राओं की कल्पना कर ले। मुद्राओं के उपर कपड़िमट्टी की श्रावश्यकता सममें तो लगावें नहीं तो व्यर्थ समम्कर न लगावें। जैसे दृढ़मुद्रा में कपडिमट्टी नहीं करने से भी काम चल जाता है। क्योंकि श्रिय पाकर गुड चूना या शहत चूना इतने सख्त हो जाते हैं कि शीशी के फूटने पर भी मुद्रा नहीं खुलतों ऐसे स्थान पर कपड़िमट्टी करना व्यर्थ है। इस वात के लिखने का श्रिय प्रय हहै कि—वैद्य लोग हमारे लिखने पर ही निर्भर न रहें श्रपनी वुद्धि से सैकड़ों नई नई कल्पना करके रसायनसार जैसे श्रनेक प्रन्थ बना डालें। जिन महर्पियों की श्राज्ञा में हम लोग सर्वतोभाव से बद्ध हैं; उन महापुरुपों ने भी जब वैद्यों को कल्पना करने का स्वातन्त्र्य दिया है तब उनके सामने हमारा रसायनसार क्या चीज है। किन्तु मैंने श्रायुर्वेट की सेवा जिस प्रकार से की है, इसी प्रकार को श्राप लोगों की सेवा में उपस्थित किया है।। १।। २।।

### वालुकायन्त्रम्—

क्ष्पीकण्ठान्तमानामभितइतइतो नान्दिकां वालुपूर्णाम् हण्डी वा मध्यमांशे भवति सुनिहिता क्ष्पिकाऽऽकण्ठमस्याः क्ष्पीनाली तु घूलेर्वहिरथ निस्रता दीयते यत्र वहिः सम्यक्षाकाय वैद्या अभिद्धत इदं वालुकायन्त्रसंज्ञम्॥१॥

#### वालुकायन्त्र–

चन्द्रोदयादि रस तैय्यार करने के लिये वालुकायन्त्र वनाना चाहिये। उसमें नाँदी या इराडी इतनी वड़ी रहनी चाहिये जो शीशी के गले तक ऊँची हो श्रीर पर्वोक्त नान्दी विधि से नान्दी या हराडी वनाई गई हो, उसमे उक्तविधि से कपरौटी की हुई शीशी रखकर शीशी के चारों तरफ वालुका भर दे। जिससे शीशी कण्ठ तक वालू के श्रन्दर दव

जाय। सीसी की नली (नाल) बाळु से बाहर निकलती रहे। इस विधि से चन्द्रोदयादि रस ठीक बनकर तैय्यार हो जाते हैं। इस यन्त्र को भट्ठी पर रखकर मन्द, मध्यम व तीव्र श्रिम कम से दी जाती है, इसीको वैद्य लोग "वाळुकायन्त्र" कहते हैं। कोई वैद्य सिन्दूरादि रस तैय्यार करने के लिये नाँद के बीच (तलभाग) वाले छिद्र को ठीक तरह से नहीं ढककर उसी पर सीसी रख देते हैं। जिसमें सीसी को साचात् श्राँच लगे श्रीर नाँद के छिद्र द्वारा बाळु नहीं निकलने के लिये सीसी के चारों तरफ थोडी मिट्टी से दर्ज बन्द कर देते हैं। श्रीर कोई २ वैद्य उस छिद्र के अपर श्रभ्रक पत्र रखकर उसके अपर सीसी रखते हैं जिसमें सीसी को साचात् श्राँच भी न लगे श्रीर तेज भी लगे।। १।।

## दोलायन्त्रम्-

चतुर्गुणाम्बरे सूतं बद्ध्वा हण्ड्यां च लम्बयेत्। सृशेद् यथा तत्तं नास्याः पोटली जलमध्यगा ॥१॥ दीयते मन्दमन्दाग्निः सम्यक् स्वेदार्थ मौषघे। दोलावल्लम्बनाद् वैद्या दोलायन्त्रमिदं जगुः॥ २॥

### दोलायन्त्र-

कपड़े की चार तह करके उसमें पारा छादि स्वेदनीय दृष्य रखकर तागे से पोटली को बाँध दे। फिर कपरौटी की हुई ह्एडी पर एक डहा रखकर उस इंडे के बीच मे पोटली को बाँधकर इस प्रकार हृडी के छान्दर लटका दे कि जिसमें पोटली हुएडी के तल तक नहीं पहुँचे किंतु बीच मे ही लटकती रहे। उस हुएडी में गोमूत्र, का॰ जी, लवण, चार, वगैरह जो छापने को इष्ट हो भरकर मन्दमन्द छानि दे। जिसमें गोमूत्रादि उफन कर बाहर न जाय। इस यन्त्र में पारद इत्यादि स्वेद-नीय द्रव्य झूला के तरह झूलते रहते हैं, इसी से वैद्य लोग इसको दोला-यन्त्र कहते हैं। दोलायन्त्र बनाने का तात्पर्य्य यह है कि यदि पारद को पोटली मे वाँधकर योंही हरखी के तलभाग में रखकर अग्नि दी जाती तो अग्नि की तेजी से पारा कुछ उड़ जाता और यिद पारद की पोटली को चालनी में रखकर हंडी पर रख देते, और नीचे ऑच लगाते, तो काश्जी आदि द्रव्य से पारद ऊँचा पड़ जाता अत' उसमें पृरी ऑच नहीं लगती। और दूसरी बात यह भी है कि-पारद गरम होकर काश्जी आदि द्रव्यों के गुण को भी प्रहण करता है। यदि उन द्रव्यों से सयोग न होता तो वे गुण भी पारद में नहीं आ सकते। इस-लिये मध्य में पारद की पोटली को लटकाना महिपयों को इष्ट है।।१।२।।

# खल्वसुधादियन्त्रम्-

तालादिभस्मार्थविधौ विधितसुर्धन्त्रश्च मृद्धिक्ष्वया करोति।
चेद् वैद्यवर्थो धृतमध्यतालां सुधामथो मञ्जरिताप्रपन्नम् ॥१॥
सोराभिधानं गतपत्तमेव त्वारम्भरेत्तत्र घनप्रयत्नैः।
मृत्पात्रमग्नेः परितापतस्याद्धग्नं तथा चेच्छिथिलम्भरेत २॥
उड्डीयते तालसुखं तदाऽतः खल्वम्भवेत्तत्र तद्धैकारि।
समृत्पदश्चापि पिधानयुक्तं मणार्द्धभारेण समाश्रितश्च॥३॥
एतद्योग्यतमश्राष्ट्रयां यन्त्रे यद्दीयतेऽनतः।
खल्वचूर्णादियन्त्रेति संज्ञा तस्मात्प्रकीर्त्तिता ॥ ४॥
खल्वसुधादियन्त्र—

हरितालादि भरम वनाने के बहुत प्रकार हैं, जिनको भरम प्रकरण में लिखूँगा। यहाँ चूना व छित्रपत्त (छित्रपत्त करने की विधि भरमप्रकरण में लिखूँगा) कलमोसोरा के साथ यन्त्र द्वारा जो भरम तैय्यार को जाती है उस यन्त्र को बनाने की विधि लिखता हूँ—प्रथम एक लोहे के खरल के ऊपर तीन कपरौटी कर ले, फिर उसमें नीचे ऊपर बिना बुक्ताया हुआ चूना या छित्रपत्त कलमीसोरा और वीच में अनेक औपघों के योग से बनी हुई हरिताल, शखिया, मैनशिल, इत्यादि

की टिकियाओं को रखकर यन्त्र को लोहे के ढक्कन से ढाँक दे, ऊपर से आध मन पक्का भारी पत्थर रख दे। इस यन्त्र के योग्यतम भट्टी (अर्थात् तालादिमस्मकरी आष्ट्री) के ऊपर यन्त्र को रखकर क्रम से अिं दे। इस यन्त्र को "खल्वसुधादि यन्त्र" कहते हैं। इस यत्र में चूना इत्यादि वस्तु खूब दाबदाब कर भरी गई हैं तथा ऊपर भारी पत्थर रखा गया है, तो भी अग्नि के बेग से टूटने फूटने का कोई डर नहीं है। बहुत से वैद्य मिट्टी को हएडी में चूने के साथ हरितालादिक को रखकर फूँकते हैं पर अग्नि लगने पर चूना इत्यादि फूलकर इएडी को तोड़ देते हैं और यदि हएडी में चूने इत्यादि को शिथिलता से भरते हैं तो हरितालादि उड़कर चुने आदि में मिल जाते हैं। अतः भस्म भी तैयार नहीं होती, और वैद्य लोग उत्साहहीन भी हो जाते हैं। अतः उपर्थुक्त प्रकार से यन्त्र बनाना उचित है। १। २। ३। ४।।

# बालुकागर्भपातालयन्त्रम्—

अध्यर्द्धहरतोन्मितनान्दिका या तले कृति छद्रगलप्रबद्धा । समृत्पटा तत्र निवेशयेत तैल्याख्यकूपीमुखमायसैश्च॥१॥ सूत्रैः कृतग्रासमिप प्रगाढं तैलसुतेस्तैल्यनिरोधहेतोः । वितास्तिपादं च कृतावकाशां कूप्यास्समन्तान्निद्धीत नालीम् तश्चावकाशं ननु नालिकायाः प्रपूर्य्य रेतोभिरतिप्रगाढम्।

द्दीत वहिमभितोनलीव्च स्थाप्येत

नान्दी ननु लोहचुल्ल्यां ॥३॥

बालुकागर्भपातालयन्त्रं तैलस्रुतौ क्षमम् । तद्दन्वर्थाभिधानत्वादु व्यवहारार्थसाधकम् ॥४॥

## बालुकागर्भपातालयन्त्र-

रसायनिबन्दु, नपुसकत्वारि, लवङ्गादि तैल, "बाळुकागर्भपाताल यन्त्र" द्वारा श्रति सुगमता से निर्विघ्न निकल जाते हैं। श्रतः उस यन्त्र के वनाने का प्रकार लिखता हूँ—डेटहाथ चौड़ी तथा गहरी मिट्टी की एक नांद ले। उसके तल भाग में इतना वडा छिद्र कर दे जिसमे शीशी का मुखमात्र ऐसा घुस सके, जिसमें कही दर्ज न रहे। नांद के किनारों को लोहे के तारों से खूब मजबूत चार-पांच लपेटा देकर वॉध दे। जिसमें नांद किनारे से फूट न सके और वाहर से तीन कपरोटी भी करदे। फिर तीन कपरौटी की हुई शीशी में तैल्य (जिनका तेल निकालना है ) पदार्थों को कूट कर भर दे। शीशी के मुख मे लोहे के वारीक तारों की गोली सी बनाकर घुसा दे, जिससे तेल टपकता रहे, ख्रौर तैल्यपदार्थ वाहर न गिर सकें। उस शीशी को ख्रोंधी करके उसका मुख नान्दी के तलभागवाले छिद्र में घुसा दे। शीशी को इतनी वड़ी नली से ढाँक दे जिसमें शीशी व नली के वीच में तीन-तीन श्रंगुल अवकाश चारों तरफ रहे। उस अवकाश में खूब दाव-दाब कर बालू भर दे। नली की ऊँचाई इतनी रहनी चाहिये कि जिसमें शीशी से चार अगुल ऊपर तक उठी रहे। अर्थात् काली वोतल जो छ छ: पैसे में वाजार में मिलती है, टसकी ऊँचाई सोलह खराुल हुखा करती है, जिसमें दो श्रगुल तो नान्दी में धुस जायगी श्रीर चौदह श्रगुल ऊपर दीखती रहेगी, उसमें भी दो श्रगुल बाल्ड से दवी रहेगी, शेप वारह श्रंगुल वोतल दीखती रहेगी, श्रत सोलह श्रंगुल ऊँची नली रहनी चाहिये। इस यन्त्र को वहे लोहे के चूल्हे पर श्रथवा तीन २ नम्बरी ईटों को तीन तरफ रखकर उस पर रख दे। नान्दी व नली के वीच में जो महावकाश है, उसमे उपले भर कर श्राँच दे। इस यन्त्र को "वालुका-गर्भपातालयन्त्र" कहते हैं। यह सज्ञा यथानाम तथागुरा है।

वैद्य लोग श्रनेक प्रकार से पातालयन्त्र वनाकर तेल निमाला करते है, मैंने भी पाँच सात प्रकार के यन्त्रों की श्राजमाइश की है। पर प्राय सव ही यन्त्रों में शीशों फूटना, तेल कम निकलना, माल कचा रह जाना, इत्यादि श्रनेक श्रापितयाँ हुत्या करती हैं। परन्तु इस यन्त्र में कोई भो खटका नहीं है। श्रासानी से यन्त्र के नीचे चूल्हें में रखे हुए पात्र में सब तेल टपक जाता है। एक बार काशी के रईस वाबू रायक्रण्णदासजी को किसी तैल की श्रावश्यकता पड़ गयी थी तब में इसी यन्त्र की

रचना उनके बगीचे में कर श्राया था वे बहुत बुद्धिमान् पुरुष हैं उन्होंने उसी विधि से तैल निकाल लिया था ।।१।२।३।४।।

### तलपातयन्त्रम्—्

पात्रस्य वक्त्रं प्रगुणीकृतेन वस्त्रेण चाच्छाय दहीकृतेन । तैल्यं लवङ्गादिसुखं प्रसार्थं पात्रान्तभागेऽग्निनिरोधनाय।१॥ ष्रभ्रस्य पत्राणि द्दीत तेषु पात्रीसथाङ्गारवतिञ्च धीमान्। होरैकमात्रेण परिस्नुतं स्थानैलन्तदेतत्तलपातयन्त्रम् ॥२॥

#### तलपातयन्त्र-

यदि वैद्य लोगो को थोड़े समय में तथा थोड़ा तैल निकालना हो तो पूर्वोक्त ''बालुकागर्भपातालयन्त्र'' न बनाकर इस तलपातयन्त्र से ही काम निकाल ले । इस यन्त्र के बनाने का प्रकार यह है कि—एक चीनी या लोहे के या पीतल के कटोरे के मुखपर नवीन पतला ( छिरछिरा ) कपड़े का दुकड़ा फैला कर मजबूती से बॉध दे। उस कपड़े के मध्य भाग मे लवद्गादि जिन वस्तुत्रों का तैल निकालना हो, उनको कूटकर फैला दे श्रीर कटोरे के किनारो पर सफेद श्रश्रक के दुकड़े चारो तरफ रख दे। बाद ऋंगारों से भरी हुई थाली को उन टुकडो पर रख दे। श्रभ्रक के दुकड़े विछाने का श्रभिप्राय यह है कि-यदि श्रगारों से भरी हुई थाली कपड़े पर ही रख दी जाती तो वस्त्र जल जाता व तैल्य पदार्थ नीचे गिर जाता, तो तैल नहीं निकलता। श्रभ्रक पत्रो के रखने से श्रग्नि की ऊष्मा पत्रों से रूक जाने के कारण कपड़े तक नहीं पहुंच सकती। इस प्रकार एक घटा घानि लगने पर सब तेल वस्न द्वारा टपक-कर कटोरे में पहुँच जायगा। यदि थाली की श्राग्न ठढी पड जाय तो पंखे से हॉकता जाय। एक घंटे के बाद बहुत होशियारी से थाली को उतार ले श्रौर श्रभ्रक पत्र तथा कपडे को सावधानी से हटा ले, कटोरे मे तेल मिलेगा। परन्तु इस विधि से तेल निकालने से छाधा तेल निक-लता है, श्राधा तेल छौपधी में रह जाता है। इन श्रीपधों से भी बाकी

वचे हुए तेल को निकालना हो तो "वाछकागर्भपातालयन्त्र" में श्रयवा वदयमाण "पातालयन्त्र" में श्रीपधी को भरकर निकाल ले। इस यन्त्र को "तलपातयन्त्र" कहते हैं ॥ १॥ २॥

#### पातालयन्त्रम्-

लोहस्य नान्यां विद्धीत नालीं छिन्द्रान्विते तत्तल भागएव । लोहस्य कूपीं निद्धीत तत्र चाधोमुखीं तैल्यपदार्थे जुष्टाम्॥१॥ समृत्पदां रुद्धमुखीं च नाल्या अधोविभागं खलु काचपात्रे । प्रवेशयेत् सन्धिनिरोधनं च कृत्वा जलाई ए पटेन सम्यक्॥२॥ धूमोष्मरोधाय ततः प्रद्याद्धिनं समन्तात्खलु क्षिकायाः । नान्दीं पिद्ध्याद्षितापृष्ट्यये तैलं स्रुतं स्याद्षि वाजिमन्थात्

#### पातालयन्त्र-

तैलाशित पदार्थ लवद्गादि का तैल तो उपर्युक्त यन्त्र से भी निकल जाता है पर शुष्कप्राय चना, यव, गेहूँ वगैरह का भी यदि तेल निकालना हो तो इस पातालयन्त्र से निकाले। पहले एक लोहे की नाद वनावे उसके नीचे के तलभाग में चार अगुल का छेद करा ले, उस छेद में एकविलाद लम्बी लोहे की नाली जड़वा दे। लोह की नाली का मुख इतना चौडा होना चाहिये कि जिस काच के गिलास में तेल टपकेगा, उस गिलास के मुख में आधा अगुल प्रविष्ट हो जाय। (गिलास वाजार में ऐसे मिलंते हैं जो नीचे से सकड़े होते हैं और मुख पर चौडे होते हैं) फिर कपरौटी की हुई एक लोहे की शीशी में तैल्यपदार्थ भरकर लोह के तारों से शोशी के मुख को वम्ट कर दे, जिसमें तेल निकल सके, और तैल्य पदार्थ (जिनका तैल निकालना हो) भी न गिरे। उसशोशी को औंघी कर के नांद के भीतर नाली के अपर रख दे। और वअमुद्रा से दर्ज वन्द कर दे। जब मुद्रा सूख जाय तब उस नान्टी को एक कँचे चूल्हे पर रख दे तथा एक काँच का गिलाम (जैसा कि कपर लिखा है) नीचे रखकर नली से मिला दे और नली

व गिलास के दर्ज में भीगा हुन्ना कपड़ा भर दे, जिसमें न्नान की ऊद्मा व धूम नहीं निकलने पाने । धुन्नाँ निकलता रहेगा तो तेल कभी नहीं निकलेगा । फिर नान्दी के न्नान्दर कूपी के नारों तरफ उपला भर कर न्नाग लगा दे व ऊपर तक खूब उपला न्नीर भी भर दे । जब निधूम हो जाय, न्नीर न्नाम भी कुन्न बैठ जाय, तब पांच सात न्नीर उपले रखकर तल भाग में निह्न की हुई दूसरी नांद से डक दे । डकने का न्नामित्राय यह है कि न्नाच बंधी हुई लगे जिससे तेल बिलकुल निकल जाय । डक्सन की नांद में निह्न रहने का यह न्नामित्राय है कि न्नाम बुमें नहीं। इस प्रकार इस पातालयन्त्र द्वारा निन्न न्नादि शुष्कप्राय पदार्थों का भी तेल निकल जाता है । परन्तु न्ने न्नादि को एक रात पानी में भिगो दे बाद न्नाधा घएटा धूप में फरेरे (कुन्न सूखे ) करदें तब तेल निकालें । सर्व वस्तुन्नों में तेल न्नीर नार होता है ॥१।२।३॥

### डमरूयन्त्रम्-

हरङ्योर्सु खेरलक्ष्णि हालातले ज्ञः पानीययोगेन दानैश्दानैश्च। सङ्घर्षयेत्तनमुखमेल नान्तं ततो द्रयोर्हण्डिकयोर्विधाय॥१॥

त्रीनमृत्परांस्तानुत सप्तकृत्वः

संशोष्य सुरयोष्मणिहण्डिकायाम्।

भृत्वौषधङचेतरह**रि**डकां

तु न्युव्जां द्दीताथ तर्योमुखे च ॥२॥ सन्धाय तत्सन्धिनिरोधनश्च वज्रादिमुद्रान्यतमेन कृत्वा ।

प्रज्वालयेद्ग्निमिदंतु शास्त्रेयन्त्रंडमर्वाख्यमुशंतिवृद्धाः॥३॥

#### डमरूयन्त्र-

शिगरफ से पारा निकालने के लिये तथा शंखिया, मैनशिल, हरि-तालादि के सत्व (फूल) निकालने के लिये व रसकपूरादि बनाने के लिये डमरूयन्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसके बनाने का प्रकार लिखता हूँ—डमरूयन्त्र वनाने के लिये कुम्हार के यहाँ से दो हएडी वरावर की ठोक वजा कर ले, जो कहीं से फूटी न हो। उन दोनों हिएडयों के मुख को चिकने पत्थर पर पानी दे देकर धीरे-धीरे धिसे, जिसमें फूटे नहीं, श्रीर दोनों के मुख श्रच्छी तरह मिल जाँय। फिर दोनों हिएडयों पर उक्त विधि से तीन श्रथवा सात वार कपरौटी करदे। फिर धूप में खूत्र सुखा ले, श्रनन्तर एक हएडी में सिगरफ श्रादि श्रीपघ भर कर ऊपर से दूसरी हएडी को श्रोंधी करके रख दे, व दोनों हिएडयों के मुख को जोड़ कर वज्रमुद्रा श्रादि किसी मुद्रा से (जहाँ जैसी मजबूती की श्रावश्यकता हो) दर्ज वन्द करदे। यदि श्रीर भी श्रिषक मजबूती करनी हो तो हिएडयों के किनारों को लोहे के तारों से कस, ऊपर से कपरौटी करदे। सूखजाने पर चूल्हे पर रखकर यन्त्र के नीचे श्रीन दे। इस यन्त्र को विद्वान लोग डमरूयन्त्र कहते हैं॥ १॥ २॥ २॥ ३॥

# नलिकाडमरूयन्त्रम्-

डमरूयन्त्रोर्द्धहण्ड्यान्तु छिद्रं कृत्वैकमङ्गुलम् । वेदाङ्गुलमितां नालीं रसरोधकरीं भिषक् ॥ १ ॥ प्रवेद्दय सन्धिरोधञ्च कृत्वा सम्यक्प्रशोषयेत् । ख्यानं नलीडमवीख्यं यन्त्रं स्तार्गतोपमम् ॥ २ ॥

#### निलकाडमस्यन्त्र-

पारद, गन्धक की कज्जली, सिखया, हरिताल, मैनिशिल, रसकपूर इत्यादि के योग से सोना, चौंदी, तांमा आदि अनेक धातुओं की भरम वैद्यलोग गजपुटादि में देकर बनाया करते हैं पर उस विधि से भरम तो तैय्यार हो जाती है परन्तु पारद, सिखया, हरितालादि उड़ जाते हैं। यदि इनमें पारद आदि का योग नहीं दिया जाय तो भरम अच्छी नहीं बनती है। यदि डमस्त्यन्त्र में रखकर बनावें तो गन्धका-दिक के धूम को निकलने का रास्ता नहीं मिजने से यन्त्र फूट जाता

है। ऐसे ऐसे अन्तराय (कठिनाइयाँ) उपस्थित होने से वैद्यों को उत्साह-हीन होना पडता है, स्रतः "यथायथान्तरायः स्यात्प्रतीकारस्तथातथा" इस न्याय से उक्त दोषों को दूर करने के लिये "नलिकाडमरूयन्त्र" लिखता हूँ — उक्त विधि से डमरूयन्त्र ननाकर ऊपर वाली हएडी के पेंदे मे एक अंगुली घुसने योग्य छिद्र करके उस छिद्र मे चार अगुल की लम्बी खिंड्यामिंही की बनाई हुई नली लगा दे। खिंड्यामिही को चाकू से छील-छीलकर अपने कार्य्य योग्य नली बना ले। उस नली के बीच में धूर्घाँ निकलने के लिये सूजा अथवा चाकू से छोटा छिद्र बना दे। इस नली को हराही के छिद्र में इस प्रकार घुसा दे जिसमे इराडी के ऊपर नली का किनारा समतल होजाय श्रौर बाकी सम्पूर्ण नली इगडी के प्रान्दर लटकती रहे। स्वर्णसिन्दूर आदि रस इसी नाली के चारो तरफ जमेंगे। फिर हण्डी व नली के दर्ज बन्द करके सुखा दे। इस यन्त्र को "नलिकाडमरूयन्त्र" कहते हैं। इस यन्त्र में सभी धातुष्ट्यों की भस्मे ष्ट्रासानी से हो जावी हैं ख्रौर पारदादि कोई वम्तु उड़ती नहीं है प्रत्युत उनका भी रस बनकर तैय्यार हो जाता है। इस प्रकार के यन्त्र बनाने के लिये मैंने बहुत प्रकार के यन्त्र बना बना कर श्राजमाये परन्तु किसी से भी मैं सफल मनोरथ नहीं हुश्रा था श्राखिर मे यह प्रकार बहुत उत्तम निकला सो यह भी श्रापलेंगों के पुरुष का परिचय है ॥१॥२॥

### **जब्मयन्त्रम्**—

हण्ड्यां सञ्चत्परायां तु भृत्वाकाञ्ज्यादि लम्बयेत् । शुष्कप्रायोषधं बद्ध्या वस्त्रे दोलासमं कृती ॥ १ ॥ स्रधो मन्दाश्चियोगेन स्विन्नप्रायं भवेद्यदा । सौकर्येण रसस्तैलं निस्सरेदूष्मयन्त्रतः ॥ २ ॥ ऊष्मयन्त्र—

बित्वपत्रादि छुष्कप्राय त्रौषधों के कासकुठारादि रसों में भावना देने के लिये स्वरस निकालना हो अथवा बादाम, पिस्ता, चिरोंजी श्रादि का तेल निकालना हो तो "ऊष्मयन्त्र" से निकाले। उसकी विधि यह है—हएडी पर तीन कपरौटी करके सुखा ले, बाद उस हएडी में का॰जी, सिरका श्रथमा केवल जल (जो उपयोगी हो) भर दे। पुन-श्रीपघ को कूटकर कपड़े में वाँघकर दोलायन्त्र की तरह लटका दे। पर दोलायन्त्र व इस यन्त्र में विशेषता यह है कि दोलायन्त्र में श्रीपघ, का॰जी श्रादि के श्रन्दर इवी रहती है, श्रीर इस यन्त्र में श्रीपघ, श्रादि के ऊपर जहाँ पर ऊष्मा मात्र लगे वहाँ लटकनी रहती है। का॰जी श्रादि द्रव्य का गुण ऊष्मा द्वारा श्रीपघ में श्राता है। इस प्रकार मन्दाग्नि से स्वेदन करने से जब श्रीपघ पसीज जाय श्रीर रसादिक विश्लिष्टप्राय हो जाय, तब पोटली को निकालकर निचोड़ हाले, स्वरस या तेल जो कुछ होगा सो निकल श्रावेगा। इस यन्त्र को "ऊष्मयन्त्र" कहते हैं ॥१॥२॥

#### स्वरसयन्त्रम्-

धृत्वीषधं लोहमयेऽल्पपात्रे सङ्कुट्य तापेन पिधाय कामम्। एतत्करण्डं निद्धीत लोहकटाहिकायां कृतपीठिकायाम्॥१॥ इयज्जलञ्चापि भरेत तत्र यस सुतं स्याच करण्डमध्ये। एनां कटाहीं निद्धीत चुल्यां ततो द्दीताग्निमिंतिक्रियातः२

#### स्वरसयन्त्र-

निम्बपन्न, पान, तुलसी, भृद्गराज छादि श्रीपधों को तो कूटकर कपड़े में रखकर निचोडने से स्वरस निकल श्राता है। पर विस्वपन्न, श्रडूसा, पीयावाँसा, तालपन्न, खर्जूरपन्न, श्रादि जो छुष्कप्राय ( श्ररण स्वरसवाली ) श्रीपध हैं उनका स्वरस कितना ही कूटकर निचोड़ो पर पर्ध्याप्त नहीं निकलता, इसलिये "स्वरसयन्त्र" की विधि लिखता हूँ— जिस वस्तु का स्वरस निकालना हो उसको लोह या पत्थर के खरल में खुव कूटकर एक लोहे के तसले में भर दे श्रीर उसके ऊपर लोहे का तवा रख दे, जिसमें कहीं सद न रहे, यह एक करएड (पिटारी) सा हो

जायगा । बाद एक बड़ी कड़ाही में तीन ईट रखकर, उनपर इस पिटारी को रखदे । तीन ईट रखने का श्रमिप्राय यह है कि पिटारी इधर उधर दुलके नहीं सीधी रखी रहे । दूसरा श्रमिप्राय यह है कि श्रमि पाकर पानी बहुत उछलकर पिटारी के श्रन्दर नहीं जा सके । फिर उस कड़ाही में इतना पानी भरे कि जिससे पिटारी में न चला जाय । इस कड़ाही को चूल्हेपर रखकर श्रम्ति दे । ऐसा करने से पहले कड़ाही का पानी गर्म होगा, फिर पिटारी गर्म होगी, फिर पिटारी में रखी हुई श्रीपधी गर्म हो जायगी । इस प्रकार श्राधा घरटा श्राँच लगने से श्रीपधियाँ रस निकालने योग्य सीज जायगी ।।१।२।।

# डिंग्णाम्भसा तत्र करण्डिकायां स्विन्नौषधं सार्य्यरसञ्च विद्यात्। एतत्स्वरसयन्त्रेण स्विन्ने जाते तदौषधे। वस्त्रपीडनतो गाढं स्रावयेत्स्वरसं सुधीः॥३॥

तब श्रीपध को निकाल कर कपड़े में रखकर खूब जोर से निचोड़े। जैसे स्नान करने के बाद धोती निचोड़ते हैं। ऐसा करने से सब स्वरस निकल जायगा। यदि कांटे वाली वस्तु कटेली श्रादि का स्वरस निकालना हो तो उस श्रीपधी को कूटकर सन के टाट में चार-पाँच लपेटा देकर लपेट दे जिसमे कांटे हाथ पर्य्यन्त नहीं पहुँच सकें तब उक्त प्रकार से निचोड़े। इस यन्त्र को "स्वरसयन्त्र" कहते हैं।।३।।

# नालिकायन्त्रम्-

ताम्रस्य भाग्डे खुरकोपितसे छन्नेऽपि तन्मानिषधानकेन । निलाइयास्येन भृतेन चापि ज्ञीताद्भिरकौषधमावपेत ॥१॥ जलस्य पादांज्ञामितं ददीत सुद्रां दढां माषसृदादिचुणैंः। मन्दामियोगेन पचेत चुल्यासुष्णं जलं सम्परिवर्तयेत ॥२॥ नलेरधस्ताद्पि सन्निद्ध्याद्यधारपात्रं जलपातहेतोः । एवं विधानेन चगन्धतालतैलस्त्रतिं कुछहरीं प्रयुञ्ज्यात् ३ ज्वरकासादिनाशार्थे तत्तद्भेपजसंग्रहात् । नलीयन्त्रेण पानीयं पातयेद्रोगितुष्टये ॥४॥

#### नली (भभका) यन्त्र-

यह नलीयन्त्र (भभका) भारतवर्ष में सब ही वैद्यों के यहाँ प्रसिद्ध है। जिन द्रव्यों का श्रर्क निकाला जाता है वह इसी यन्त्र के द्वारा निकालते हैं। परन्तु कोई मिट्टी के बनाते हैं श्रीर कोई कलई किये हुये तांचे का बनाते हैं। उसके बनाने की विधि लिखता हूँ—एक ताँचे का पात्र जितना वडा श्रपने को इष्ट हो वनवा लें, श्रीर उसके श्रन्टर कर्लाई करवा ले, फिर, उसके नाप का ताँचे का डकन ऐसा वनवाने जिसके अन्दर एक औंधा कटोरा जडा रहे और उसमें प्रामने सामने दो नली लगी रहें। जिनमे एक नली तो कटोरे के अन्दर रस निकालने के लिये जड़ी रहे ध्यौर दूसरी नली कटोरे के ऊपर (कटोरे को छोड़ कर ) दक्कत में जड़ी रहे, जिसके द्वारा गर्भजल निकाला जायगा। दोनों निलयों मे एक-एक विलाद या एक-एक हाथ की नली लगा दी जाय जिनकें द्वारा अर्क तथा नर्म जल दूर निकलता रहे । वाद नीचे के पात्र में जल से चतुर्थाश घ्यौपध भरे, घ्यौर पात्र से चतुर्थाश पानी भरे श्रर्थात् भभका में श्राठ सेर पानी श्रटता हो तो दो सेर पानी भरे श्रीर श्राध सेर श्रौपध भरे। पश्चात् ढक्कन रखकर उरद के श्राटे या चिकनी मिट्टी को पानी में सानकर गुद्रा कर दे, श्रीर सूरत जाने पर नीचे त्रांच दे, ज्यों ज्यो पानी गर्म होता जाय त्यो त्यों नली के द्वारा निकालता जाय । दूसरी नली के नीचे एक पात्र रखा रहे जिसमे छर्क गिरता रहेगा ।

इस रीति से ज्वर, कास, श्रादि रोगों की जो-जो श्रीपध (चूर्णादि) शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, श्रीर जिन्हे फॉकने मे रोगियों को श्रुरुचि माल्यम हो तो उनके सन्तोशार्थ इस नली यन्त्र से उन श्रीपधो का श्रुरुचि निकाल कर दें। जो श्रीपधें गीली मिलें उनको तो तत्काल कूटकर खर्क निकाल ले खौर जो खौपध सूखी हों उनको एक रात पानी में भिगोकर, उसी पानी के योग से छर्क निकाल ले। छर्क निकालने से रोज रोज काथ की खटपट भी नहीं करनी पड़ती है। किन्तु यह वैद्यों को स्मरण रहे कि छर्क की छपेचा काथ छिपक फायदा करते हैं। इसी यन्त्र से गन्धक हरितालादि के योग से छुष्ठादि व्याधियों को दूर करने के लिये तेल भी निकाला जाता है। जिसको छुष्ठचिकित्सा प्रकरण में लिखूँगा परन्तु हरिताल, गंधक, मैनशिल छादि के तेल निकालने से कलई नष्ट हो जाती है, इस लिये इस काम के लिये दूसरा नलीयंत्र बनवा कर रख छोड़ें।।१।२।३।४।।

# यन्त्रोपसंहार-

एवं यन्त्रसहस्त्राणां कल्पनां कल्पयेद्धिया । तत्तत्कार्यानुसारेण प्रत्युपपन्नमर्तिभिषक् ॥१॥

## यन्त्रोपसंहार-

इस प्रकार कार्य्यानुसार हजारों 'यन्त्रों की बुद्धिद्वारा कल्पना हो सकती है, यदि वैद्य महाशय तत्काल कल्पना कर सकें ॥१॥

# श्रथ काञ्जी विधिः—

राजिका सेटमानात्या दिगुणश्चापि सैन्धवम् । सेटद्वयकुलित्थस्य कषायः पक्तश्रोदनः ॥ १ ॥ सैन्धवेन समानाश्च तण्डुलानां निशारजः । सेटार्द्धं वंशपत्राणि तावन्ति पादसेटके ॥ २ ॥ शुण्ठीजीरे पृथक्हिङ्गु पलञ्चाद्धेतृतीयकम् । कुटनाहाणि सङ्कुट्य मृत्पात्रे निचिपेत्सुधीः ॥ ३ ॥ सार्षपाक्ते मणाई व्च पानीयं तत्र दीयताम् । सेटाई माषिष्ठेश्च वटकांस्तत्र पातयेत् ॥ ४॥ मुखमुद्रां भाजने दस्वोपेच्यतां दिनसप्तकम् । ग्रीष्मे दिनानि चत्वारि काश्चीयं घातुशोधिनी ॥५॥ स्वेदार्थे पारदस्यापि गृह्यते भिषगुत्तमैः । अम्लचाराह्यवस्तृनां सृतस्य गुणकृत्वतः ॥ ६॥

### काञ्जी विधि-

काश्जी बनाने की यह रीति है कि एक सेर राई, दो सेर सेंघानोन, कुलथी का काढा चार सेर, (दो सेर कुथली अन्न में १६ सेर पानी डाल कर पकावे जब चार सेर रह जाय तव कपड़े मे छान कर डाले ) दो सेर चावल का पका हुआ मांड सहित भात, आध सेर हलदी का चूर्ण, श्राध सेर वास का पत्ता, पावभर सोंठ, पावभर सफेद जीरा, १० तोला हींग, इनमें कूटने योग्य द्रव्यों को कूट कपडछन करके श्रीर दूसरे द्रव्यों को यों ही मिट्टी के वहे हहे में (जिसमें सव चीज श्रट जायें ) भर दे, परन्तु भरने के पहले ही हुएडे को श्रन्दर से सरसों के तेल से पीत दे। फिर २० सेर पक्का पानी डाल कर सवको चला दे जिससे सव मिल जाँय। यदि पानी कम माल्र्म होय तो और डाल दे। कोई कोई वैद्य १० सेर महाभी डालते हैं। वाद श्राध सेर उरद की पिट्टी के वड़े सरसों के तेल में वनाकर डाल दे। पश्चात वर्त्तन के मुख को ढकन से ढांककर मुद्रा करदे इस प्रकार सात दिन रहने दे। परन्तु गर्मी के दिनो में चार दिन में ही काञ्जी बहुत सृष्टी वन जाती है। इसको कपड़े में छानकर इसी का जी में धातुत्रों का शोधन करे। श्रौर कपड़े में जो किट्ट भाग निकले उसको भी फेंक न दे। किन्तु रसायनशोला की छतपर सुखाकर चार वनाने के लिये रख छोड़े। इसका वहुत पाचक स्नार वनता है। जिसे आगे लिखूँगा। इस काश्वी में पारद का स्वेदन भी होता है, क्योंकि जितनी श्रम्ल व चार वस्तुएँ हैं वे सब पारद में गुणदायक हैं यथा-"चारा मुखकरास्तर्वे सर्वेद्यम्लाः प्रबोधकाः"। इति ॥१।२।३।४।५।६॥

# क्षाराविधिः-

ससैव धातूनिपशोधियत्वा द्रव्यं द्वतञ्चापि घनं विशिष्टम्।
प्रज्वालय कोष्ट्यां भित्तंप्रक्रयत्काष्टानियान्यत्र विदाहितानि
वनस्पतीनामथ चेतरासां संशुष्कद्ग्धत्वसुजातभस्म।
नान्द्यांसमानीय जलेन सर्वे दिनान्युपेक्ष्याणि च पञ्चषाणि
स्रुतं जलं निर्मलमाददीत पचेद्यःश्लक्ष्णकटाहमध्ये।
लोहस्य दव्या यतचित्तवैद्यः सञ्चालयेद् यावदिदं घनंस्यात्
स्वेदार्थ पारद्स्येमे जारा वक्त्रकराः समे।
निष्पद्यन्ते रुजात्तीनां मन्दाग्नौ चातिपूजिताः॥ ४॥
रसशालीयवस्तूनामुपयोगोपि जायते।
वैद्यानां चेपणार्थे हि किञ्चिद्द्रव्यं न दृश्यते॥ ५॥

# न्तारविधि-

"त्तारा मुखकरासमें सर्वे ह्यम्लाः प्रवोधकाः" इस न्याय से पारद के स्वेदन संस्कार में त्तारों की बहुत आवश्यकता होती है। श्रौर हाजमाचूर्ण बनाने के लिये भी त्तार बहुत उपयोगी चीज है। श्रतः उसके बनाने का प्रकार लिखता हूँ—तक, गोमूत्र, काश्जी, कुलथी, केले की जड़ का स्वरस, सूरण आदि जितने पदार्थ स्वर्णादि धातुश्रों के शोधने में श्राते हैं, उन पदार्थों के (शोधने के बाद) जो द्रुत गोमूत्र, बाथ श्रादि श्रवशिष्ट भाग रह जायं उनको फेंके नहीं किन्तु साफ लोहे के चिकने कड़ाहे में भरकर "कपायकरी श्राष्ट्री" के अपर रख कर दवीं (लोहे के बड़े कलछे) से चलाता जाय। कलछे से चलाने का श्रमिन प्राय यह है कि—पेंदे में त्तार जम न जाय, नहीं तो निकालना मुशकिल

होगा । जव वे पदार्थ कुछ गाढ़े होजाय, तत्र कडाही को उतार कर सब-चार को किसी मिट्टी के पात्र में रखकर मुखादे । सूख जानेपर सम्पुट में रख कर वाराहपुट में आँच दे। कालापन निकल जायगा और सफेद चार रह जायगा। काथ को छानने से जो किट्टभाग निकला है अथवा कार्खी को छानने पर जो मसाला वचगया हो, या केला सूरण आदि के कन्द को कूटकर छानने पर जो कतवार बचगया है, जिसको वैद्य लोग फेंक दिया करते हैं; उन सबों को जुदा जुदा या इकट्ठा सप्रह कर के रसायनशाला की छतपर रखकर सुखा ले। जब सूख जाय तब उनको जलाकर भस्म बनाले । यदि कोई चीज ऐसी हो जो दियासलाई लगाने से नहीं जले जैसे—काञ्जी का मसाला, कुथली का श्रन्न श्रादि, उनको जव लकड़ियों की आँच से भट्ठी खूव निष्टम हो रही हो तव थोड़ा थोडा भड़वूजो की तरह मोंक-मोंककर जलाले। साथ में दो एक लकडी भी लगती रहे, जिनके सहारे में मसाला जलता रहे और अग्नि बुके नहीं । इस मसाले के बीच में एक दो लोह श्रभ्रक श्रादि के सम्पुट भी रखदे। जब भोंकने से भट्टी विलकुल भर जाय तव लकडी लगाना वन्द करदे, श्रौर भट्ठी के दरवाजे को लोह के ढक्कन से बन्द कर दे। भट्टी का मुख यदि कुछ खाली रहा हो तो उसको भी खूब मसाले से भरकर छोड़ दे। कम से कम आठ नौ रोज में भट्ठी ठंडी होगी। सब मसालो की भस्म तैयार हो जायगी और सम्पुट मी पककर तैय्यार हो जायँगे। इस प्रकार बनी हुई भस्म को नान्दी में भर कर रख छोड़े।

श्रीर भी श्रापामार्ग श्रादि जिन वनस्पतियों का चार वनाना हो उनकों भी सुखा कर जिस प्रकार जलसकें जलाकर भस्म वनालें। रसायनशाला में हजारों रुपये की लकिंद्यों जलती हैं उनकी भस्म को भी फेके नहीं किन्तु जैसे श्रीर भस्म सुरिच्चत रखी हैं वैसे ही इसको भी रखे। वाद जिस नान्दी में २ मन पानी श्राटता हो उसमें २० सेर भस्म डालकर ऊपर तक नान्दी के पानी भरदे श्रीर लकड़ी से सब राख को पानी में घोल दे। पाँच छ' दिन तक उस नाँद को यों ही छोड़ दे, छू छा न करे। जब पानी खूब साफ निर्मल होजाय, तब उस चार वाली नाँद से एक दो हाथ नीचे खाली नाँद रखकर जहाँ तक गदला पानी नहीं हो, वहाँ तक

पुरवे से भर भर कर साफ पानी को खाली नॉट मे डालता जाय और जब थोड़ा पानी रहने के कारण मट्टी त्र्याने की शह्या हो. तब चारवाली नाँद को थोड़ी टेढ़ी कर के एक हाथ लम्बी कपड़े की चीर इसप्रकार लगा दे कि जिसमें चीर का छाधा हिस्सा ऊपरवाली नॉद के पानी मे डूबा रहे श्रोर दूसरा हिस्सा नीचेवाली नॉद मे लटका रहे (जैसा चित्र में दिखाया गया है)। ऐसा करने से सब निर्मल पानी कपड़े के द्वारा टपक टपक कर नीचेवाली नाँद मे छा जायगा। कतवार सब ऊपर की नाँद में रह जायगा। बाद उसी कतवार में बीस सेर पानी श्रीर डाल दे। श्रहोरात्र के बाद उस पानी को चीखकर देख ले, यदि खारा माछ्म पडे तो फिर पूर्ववन् टपका ले, इसीप्रकार सव भस्मों का निर्मल पानी निकाल ले। उस पानी को साफ कड़ाही में रखकर कषायकरी भ्राष्ट्री मे पत्थर के कोयलो की अग्नि से जला ले। जलाने के समय कलछे से चलाता जाय, जिससे कडाही के पेंदे मे चार जमे नहीं। बस यही चार बनाने की विधि है। यह वैद्य की मर्जी है चाहे सब राख को इकट्ठा करके चार बनावे, या पृथक् पृथक् बनावे। परन्तु पृथक् पृथक बनाना श्रन्छा है, क्योंकि काश्जी के मसाले का या काश्जी के पानी का ऐसा उत्तम चार वनता है कि खाली खाने से भी बहुत स्वादिष्ट होता है श्रौर भूख लगाता है । यदि इन चारों के योग से वजन्तार, गन्धकवटी, लवणभास्कर, वाडवानललवण, स्रादि चूर्ण बनाये जायँ तो रोगियो को मन्दाग्नि मे बहुत आश्वासजनक होते हैं।

पारद की बुभुत्ता-विधि में भी इन त्वारों के द्वारा पारद का स्वेदन घत्युत्तम होता है। ऐसा करने से रसायनशाला की कोई वस्तु फेंकनी नहीं पड़ती, विक उत्तम उपयोग होता है। वैद्यों के यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वेकार समक्तकर फेक दी जाय। १।२।३।४।५।

### प्रतिसारणीय (प्रन्थिभेदन) क्षार:-

सेटोन्मिता स्वर्जिस्थो सुधापि दिसोटिका तद्द्रयकुटनेन। चुण विधायाथ निधाय नान्यां मणप्रमाणेन जलेन साकम्।१

#### प्रतिसारणीय (ग्रन्थिभेदन) चार-

सुश्रुत सूत्रस्थान ग्यारहवें ऋध्याय में यन्थि ऋदि को वहानेवाले प्रतिसारणीय ऋौर पाचनीय दो प्रकार के चार लिखे हैं, परन्तु उन ऋौपियों का समह करना वहुत परिश्रम से साध्य है, इसलिये काम चलाने के लिये ऋपना ऋनुभूत प्रतिसारणीय नामक (प्लेग छादि रोगो की गाँठों को फोड़कर वहाने वाला) चार लिखता हूँ—

१ सेर लोटिया सन्जी, २ सेर विना बुझाया हुन्ना चूना दोनों को कृटकर एक नांद में डाल दे श्रीर उसी नांद में एक मन पक्का पानी भर दे ॥ १॥

### सन्नीय दण्डेन निरावृते चोपेक्ष्येत देशे दिनपञ्चकं तत्। दिने दिने तत्परिचालयेच्च स्वच्छं जलं लोहकटाहमध्ये।२।

फिर डंडे से चूना, सज्जी श्रीर पानी तीनों को खूव मिला दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि इसको हाथ से कभी न मिलावे, नहीं तो हाथ का चमड़ा उतर जायगा। फिर खुले हुए मैदान मे इसको पाँच दिन तक छोड़ दे, जिसमें धूप श्रीर चन्द्रमा की चाँदनी इसपर पड़ती रहे। दिन में एक दो बार पाँच दिन तक डडे से इसको चला दिया करे, जिससे नाँद के पेंदे में जम न जाय। वाद छठे दिन गंगाजल के माफिक नितरे हुए (थहराये हुए) निर्मल जल को दूसरी स्वच्छ लोहे की कढ़ाई में निकाल लेवे।।२।।

### निघाय चुल्लयाञ्च पचेत परयन् सेटार्घशिष्टस्वमवेक्ष्य तन्न । जलं रसोनस्य पलं ददीत चतुःपलञ्चान्यचतारयेत ॥३॥ ः

इस कढ़ाई को भट्टी पर चढाकर पकाने, जन श्राध सेर मात्र पानी वाकी रहे तन इसमे लहसुन का स्वरस ४ तोला डाल दे श्रीर मन्दी २ श्रॉच से पकाना शुरू करें। जन श्रन्दाज १६ तोले पानी रह जाय तन कढ़ाई को भट्टी से उतार कर ठंढी कर ले।।३।।

### वर्णेन रक्तं मसृणं च तीक्ष्णं क्षारं भरेताथ च काचक्रप्याम्। ग्रन्थीनशेषांश्च भिनक्ति क्रयोत्कोधत्रणाँश्चापि कथावदोषान् ।

वस यह प्रतिसारणीय चार वन गया। इसका रंग लाल हो जाता है, श्रौर यह वहुत चिकना होता है। जहाँ पर लग जायगा उस जगह तुरन्त घाव कर देगा। यदि थोड़ा भी लगाया जायगा तो फलक पैदा कर देगा। इस चार को शीशी में भर कर रख छोड़े। होंग की गाँठ या श्रौर फोड़े की गाँठ जहाँ पर शस्त्र लगाने की श्रावश्यकता हो उन सब गाँठों को फोड़ कर यह चार वहा देगा श्रौर उस जगह को काली कर देगा, जो कुछ समय (महीना पन्दरह दिन) में स्वय चमड़े के रंग में मिल जायगी। इसके लगाने पर मरीज को विशेष दुःख नहीं होता है। यदि रोगी उतना भी दुःख नहीं सह सके तो सौ बार घोया हुश्रा घो लगा देने से पीड़ा तुरन्त बन्द हो जाती है। जो घाव ऐसे सड़े हुए हों कि जिनका श्रच्छा होना बहुत मुशकिल है, उनके ऊपर लगा देने से भी उनको तत्काल जला देगा, परन्तु घाव में लगाने से कुछ श्रधिक पीड़ा माळूम होगी इसलिये इसमें कुछ पानी मिलाकर लगावे। जब घाव कमजोर पड़ जाय तब बिना ही पानी मिलाकर लगावे। जब घाव कमजोर पड़ जाय तब बिना ही पानी मिलाये थोड़ा २ लगावे॥ ४॥

### रवेतञ्च कुष्ठं गजचमे दृदुन् ज्ञारः ज्ञिणोत्येष विलेपनेन । देशञ्च कालं बलमातुरस्य समीक्ष्य कुर्यात्प्रतिसारयोगम्।५।

बवासीर के मस्से जो बाहर हो, अथवा शरीर मे और जहाँ कहीं भी मस्से हो, या सफेद कुष्ट का कोई दाग हो या गजवर्म, दाद आदि कुछ भी हो, याने जिस जगह को साफ करना हो उसी जगह लेप कर देने से ८तनी जगह को उपाड़ कर फेंक देगा और अपना घाव कर देगा। इस घाव के ऊपर गरम घी चुपड़ने से पीड़ा भी शान्त हो जायगी और घाव भी अच्छा हो जायगा। इस चार का स्वभाव गरम है इसलिये गरम देश, गरम काल, रोगी की पित्त प्रकृति को बचाकर इसका प्रयोग करें ॥५॥

#### पाचनीयक्षारः-

रस्रशालीषधीनाञ्च चारा भागाष्टकास्तथा। शुक्तिजम्बूकशंखानां गोम्ब्रेपृषितात्मनाम् ॥१॥ पाचकचार-

रसायनशाला की काम में आई हुई काष्टादिक श्रीपिवयों को जला कर जिनके चार बनाने की विधि पूर्व में लिख चुका हूँ, उन चारों के श्राठ भाग, श्रीर सीप, सुकला (घोंघा) शंख इनकी भम्म को चार दिन तक गोमूत्र में डालकर नितरे हुये जल को श्राग से कढ़ाई में पूर्व की तरह पका कर गाढ़ा कर ले।। १।।

चन्वारः चारभागाश्च दौभागौ प्रतिसारणात् ॥ त्रयस्ते मिलिताः चाराः पाचनीयतमा मताः ॥ २॥

इस ज्ञार के चार भाग, श्रौर प्रतिसारणीय ज्ञार के दो भाग ये तीनों ज्ञार मिलकर श्रत्यन्त पाचनीय होते हैं ॥ २ ॥ गुल्मम्लीहोद्रव्याधीन्नाद्ययन्तीति प्रजिताः ॥ श्रनिद्यं सेव्यमानास्तु वह्ननर्थकरा नृणाम् ॥३॥

गुलम, प्रीहा आदि अनेक उदर व्याधियों को नाश करते हैं; चाहे इनको किमी चूर्ण के योग में दे या ऐसे ही जल में डालकर पिलावे। मात्रा इसकी चार रत्ती से दो मासे तक की वलावल देख कर कल्पना करे। यद्यपि इस चार में वहुत गुण हैं तथापि वहुत दिन तक सेवन करने से नपुसक आदि अनेक अनथों को पैटा करता है। इसलिये इस चार को विना रोग के अधिक सेवन नहीं करे।। ३।।

#### अमृतपञ्चकम्-

शुण्ठी गुडुची खलनी वरी च पलङ्कषा चामृतपञ्चकं तत्। ताम्रादिधातावमृतीभवार्थेकषाययोगेनभिषक्प्रयुङ्क्ते॥१॥

#### श्रमृतपश्चक-

सोंठ, गिलोय, सफेद मूसली, शतावर श्रीर गोखरू इन पाँच चीजो को "श्रमृतपश्चक" कहते हैं। इन पाँचो चीजो के काथ की ताम्रादि धातुश्रों की भस्मो में तीन या सात भावना देकर गजपुट मे फूकने से धातुश्रों का श्रमृतीकरण संस्कार होता है। जिससे धातुश्रों की भस्में श्रमृत के समान गुणकारक होती हैं॥ १॥

#### मित्रपञ्चकम्–

माचिकं रङ्कणञ्चाज्यं गुञ्जा पञ्चमगुग्गुलुः । मृतस्वर्णादिघातृनां जीवनं मित्रपञ्चकम् ॥ १ ॥

#### मित्रपंचक-

शहद (मधु) चौकियासुहागा, घी, गुञ्जा (चिरमिठी, घुंमची) श्रौर भैंसा गूगल इन पाँचो को मित्रपञ्चक कहते हैं। वजन में जितनी धातु भस्म हो उतना ही मित्रपञ्चक लेना चाहिये। जैसे पाँच तोला सोने की भस्म हो तो एक एक तोला पाँचो चीजें लेकर सब को घोट ले, पश्चात् सम्पुट मे रखकर गजपुट में फूँक कर देख ले। जो भस्म निरुत्थ ( निर्जीव ) नहीं हुई होगी वह जी उठेगी श्रर्थीत् फिर वहीं धातु रूप में हो जायगी (जिसकी भरम की गई थी)। श्रतएव फिर मारण विधि से उपरोक्त धातु की भस्म कर ले, कारण कि जब तक बिलकुल निर्जीव न हो जाय तब तक उत्तम भस्म नहीं समझनी चाहिये। यद्यपि सजीव भस्म भी योगों में डालने से अथवा केवल उपयोग करने से गुए करती है, क्योंकि जिसका शास्त्र विधि से शोधन मारण किया है, वह गुणकारी क्यो नहीं होगी ? परन्तु निर्जीव भस्म श्रिधिक गुण करती है। लोक में कहावत है कि-"सहत सुहागा घीव, ये घातुन के जीव" ष्ट्रर्थात् शहद, सुहागा, घी इन तीनों के योग से भी उत्थास्तु ( सजीव ) धातु जी उठती है, श्रीर ध्रनुभव करके देखा भी गया है, तो यह बात सच निकली है। परन्तु शास्त्रकारों ने धातुत्र्यों को

जिलाने के लिये पाँच चीजें लिखी हैं। उसका यह श्रभिप्राय है कि यदि इन तीन चीजों से पूर्णरूपेण जीवित न हुई तो मित्रपञ्चक से पूर्ण रीति से श्रवश्य जी उठेगी, श्रीर दूसरा श्रभिप्राय यह भी है कि मित्रपञ्चक से जिला जिला कर धातुश्रों का मारण किया जायगा तो श्रधिक गुण वृद्धि होगी।। १।।

#### विडविधः-

सृलाद्रेवहीन् ज्वलने प्रदाह्य चारैर्गवां सूत्रकृतैश्च तेषाम्। दातं दातं भावितगन्धकोऽपं विडो मतो जारणकर्मकारी॥१॥

#### विडविधि-

१ मन मूली, १ मन घर्रक, ( घ्रादी ) १ मन चित्रक तीनों को सुखा कर जला ले, उस भरम को नाँद में डालकर दस सेर गो मूत्र भर दे। चार दिन के वाद "चारविधि" में कही हुई विधि के घ्रनुसार निर्मल गोमूत्र को निकाल ले। वाद उसी चार मिश्रित गोमूत्र से सैकड़ों वार भावना देकर गन्धक को तैयार करले। इसी गन्धक को "विड" कहते हैं। जब पारद में ( चन्द्रोद्य वनाने के लिये ) स्वर्णप्रास देते हैं तब इस विड के साथ घोटने से सुवर्ण पारद में शीघ पच जाता है।। १।!

#### यन्त्रोत्थापकसंदंशः-

फलकचतुष्टयजुष्टो वारंगद्वयद्ण्डसमाविष्टः। पुष्टो यन्त्रोत्थापनविधौ विधेयश्च संदंशः॥१॥

#### यन्त्रोत्थापक सँडसी~

भट्ठी मे तीव्रतर श्रिम हो जाने पर यदि चन्द्रोद्य श्रादि रसों के सम्पुट हटा नहीं लिये जायँगे तो वे सब जल कर नष्टश्रष्ट हो जायँगे श्रीर उस श्रवस्था में हाथ से उठाना वन नहीं सकता है श्रत यन्त्र उठाने के लिये "यन्त्रोत्थापक" सदश बनाने का प्रकार लिखता हूँ। एक लोहे की वड़ी मजवूत सँड़सी वनावे। जिसमें नीचे की छोर भुके हुए यन्त्र उठाने के लिये चार फलक (फना शाख) लगे रहे श्रीर जैसे सँड़सी के वीच में कील ठुकी रहती है उसी प्रकार मध्य में कील ठोंक दे तथा दो हाथ लम्बे पफड़ने के लिये दो डगड़े रहें। उन डगड़ों के ऊपरी भाग को छुछ मोड़ देना चाहिये जिससे उठाने के समय हाथ से सँड़सी खसक न जाय। इस संदंश यन्त्र को "यन्त्रो-तथापक" संदंश कहते हैं (इसकी शकल चित्र में देखों)।। १।।

### आकर्षकसंदंश:-

मध्यनिहितकीलो यो द्वाभ्यां युक्तश्च फलकाभ्याम् । परिमितवारंगाभ्यां धात्वाकृष्टौ स संदंशः॥१॥ श्राकर्षक (खेंचनेवाली) सँड्सी-

जिन वैद्यों ने धातुत्र्यों के शोधन निमित्त "शोधनार्थभ्राष्ट्री" नहीं वनाई है श्रीर दूसरी भट्टी में रखकर धातुश्रो को शोधना चाहते हैं उनके सुभीते के लिये यह आकर्षक संदंश का प्रकार लिखा जाता है। लोहे की ऐसी सँड्सी बनावे जिसके बीच मे कील जड़ी रहे, श्रौर दो फलक (जिनके द्वारा धातुष्यों के पत्र या निष्टप्त लोहे की कटोरी पकड़ी जायगी) उसमें लगे रहे। जितना बड़ा डंडा अपने को इप्ट हो जिसमे दूर खड़े होकर भी धातुत्रों को खेंच सकें, उतने बड़े दो डंडे लगावे। इस सँड्सी को "प्राकर्षक सदश" कहते हैं। छहार लोग ऐसी सँड्सी वनाया करते हैं जिससे निष्टप्त लोहपिएड को भट्ठी से निकालकर पीटा करते हैं, परन्तु उनकी सँडसी के वारंग (पकड़ने के डडे) विलांद; डेढ़ बिलांद लम्बे रहते हैं श्रीर इस "श्राकर्षक संदश" के वारंग दो ढाई हाथ से कम न होंगे। इस संदंश के द्वारा ताम्र पीवल के पत्रों को भट्टी से निकाल कर शोधनीय तैलादि द्रव्य मे बुमावेंगे, श्रीर जो चाँदी, सोना, राँगा, शीशा, काँसा, जस्ता आदि मृदु धातु हैं उनको लोहे की कटोरो में रखकर भट्ठी के अन्दर प्रविष्ट कर तपावेंगे और निष्टम होनेपर इसी संदश से निकालकर तैलादि में बुमावेंगे ॥१॥

#### संपुटसंदंशः-

श्रद्धेचन्द्राकृतिभ्याश्च फलकाभ्यां समायुतः । सम्पुटोत्थापनाकृष्ट्योः शक्तः संदंशहष्यते ॥१॥ सम्पुट ( रखने व डठाने की ) सँड्सी-

सर्वार्थकरी भ्राष्टी में श्राग्न प्रदीप्त होनेपर जब श्रभ्रक श्रादि धातुश्रों के चार पाँच सम्पुट रखने व निकालने की श्रावश्यकता पहती है तब इस सम्पुट सदश से काम लिया जाता है। श्रात. उसके बनाने का प्रकार लिखता हूँ—लोहे की ऐसी सँड्सी बनावे जिसमें श्रार्थ चन्द्राकार के दो फलक हों, जैसे हडी, बटलोई उठाने वाली सँडसी में होते हैं। उसके डंडे लम्बे श्रीर मजबूत हों जिससे सम्पुट निकालने व रखने में वैद्य को श्राग्न की ऊष्मा से पीडित न होना पड़े। इस सँडसी को "सम्पुटसदश" कहते हैं।।१।।

## अग्न्याकर्षकद्वीं-

हस्तद्रयेन लोहस्य दण्डेन संयुताभवेत्। हस्तकाष्ठीयवारङ्गा दवींयं वहिकर्षिणी ॥ १॥ अग्रि निकालनेवाला कलछा-

जब भट्टी में श्रिप्ति या राख श्रिधिक इकट्टी हो जाती है तब श्राँच पर्याप्त नहीं लगती है; श्रत उसको निकालने के लिये "श्रग्न्याकर्ष-कद्वी" बनाने का प्रकार लिखता हूँ—एक बड़े कटोरे का कलछा बनावे, जिसमें दो हाथ लम्बा लोहे का मजवूत उड़ा रहे। उस उड़े में एक हाथ लम्बा काठ का उड़ा लगा रहे। जिससे पकड़ने में हाथ जले नहीं। इस कलछे को "श्रग्न्याकर्षकद्वी" कहते हैं।। १।।

प्रायः सभी यन्त्रादिकों के चित्र प्रारम्भ में ही दे दिये हैं जिससे किसी वैद्य को बनाने मे ज्यामोह (भ्रम) न हो। इसी प्रकार रसिकया में जिन जिन चीजों को आवश्यकता हो वैद्य स्वय दुद्धिद्वारा कल्पना करके बना ले।

इति परिभाषाप्रकरणम् ।

# त्रथ पारद प्रकरणस्

**->&>**⊕&&&&

#### पारदप्राधान्यम्-

( लयक्रमः )

वनस्पतीनां लयधाम नागो नागस्य बंगं गतिरस्ति तस्य । ताम्रं लयस्थानसुषन्ति वृद्धास्ताम्रस्य तारं रजतस्य हेम ।१। हेमापि स्ते परिलीयते च जीणीभ्रसत्वेऽखिलसिद्धिशक्ते। भूवारितेजःपवनाभ्रजीवा लयं यथा यान्ति परात्मनीहो।२।

#### पारद की प्रधानता-

(पारद में सर्व धातुओं के लय का कम)

वनस्पती (जड़ी वूटी) का लय सीसे में होता है। सीसे का रांगे में, रांगे का तांमे में, तांमे का चांदी में, चांदी का सोने में, सोने का पारे में लय होता है। जो पारा अश्रक के सत्व को जीर्ण कर चुका हो वही पारा शरीर की दढ़ीकरणत्वादि शक्तियों को धारण करता है और सम्पूर्ण धातुओं को पचाने में समर्थ होता है। जैसे पृथ्वी जल में लीन होती है, जल अग्न मे, अग्न वायु मे, वायु आकाश में, आकाश जीव में, जीव बहा में लीन होते हैं।। १।। २।। स्थूला यथापूर्विममें पदार्थाः चित्याद्यो यान्ति लयं परत्र। सूक्ष्मेन्तिमें ब्रह्मणि तद्देव काष्ट्रीषधाद्याः किल सूतराजे।३।

श्रशीत् जैसे पृथ्वी श्रादि पदार्थ पूर्व पूर्व स्थूल होने के कारण उत्तरोत्तर जलादि मे लीन होते हुए श्रन्तिम सूक्ष्म ब्रह्म में लीन होते हैं, इसी प्रकार काष्ट षधादि उत्तरोत्तर सूक्ष्म नागादि मे लीन होते हुए पारद में लीन हो जातीं है। उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने में यह युक्ति है कि जैसे पृथ्वी की श्रपेन्ना जल सूक्ष्म है, क्योंकि मकान बनाना, धृमना फिरना जैसा पृथ्वी पर कर सकते हैं वैसा जल पर नहीं कर सकते, तथा मिही के घड़े में भरा हुआ जल, घड़े के वाहर के भाग को तर कर देता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जल पृथ्वी से सृक्म है। जल से भी सुक्म श्रित है, क्योंकि वटलोई के जल को श्रिप्त गरम करती है परन्तु विना वटलोई में श्राग्त के घुसे जल गरम नहीं हो सकता। जिन छिद्रों द्वारा श्रान्त वटलोई में घुसती है उन छिद्रों से वटलोई का जल तो नहीं चृता इसी से जाना जाता है कि श्रमि जल से भी सृह्म है। वायु अग्नि से भी सृह्म है, क्योंकि, अग्नि नेत्रों से दीय पड़ती है परन्तु वायु नहीं दीखती। दीखने वाली सव चीजें स्थूल हुआ करती हैं इसी से बाउु को अिं में सुक्ष्म सममना चाहिये। वायु से भी सूट्म श्राकाश है, क्योंकि बायु का स्पर्श होता है और श्राकांश का तो स्पर्श भी नहीं होता। जीवात्मा श्राकाश से भी सुरूप है क्योंकि आकाश (पोल) के होने ही से हमलोगों को वैठने-उठने, घुमने-फिरने का श्रवकाश मिल रहा है। इसीसे निश्चय होता है कि घ्याकारा कोई सूझ्म चीज है। परन्तु जीवात्मा को जानने के लिए तो कोई ऐसा भी साधन नहीं है, इसीलिये जीवात्मा आकाश से भी सूद्रम है। जीवारमा से ब्रह्म सूद्रम है, क्योंकि "श्रहंसुखी श्रहंदुखी" इत्यादि प्रचीति जीवात्मा के मानने में प्रमाणभूत होती है, परन्तु ब्रहा के जानने में वो ऐसा भी साधन नहीं मिलता। किन्तु श्रुति स्पृति श्रतुमान से ही ब्रह्म की सिद्धि करनी होती है। इससे सिद्ध हुश्रा कि त्रहा सबसे सृहम है श्रीर सर्व पदार्थों का लय स्थान है। नैसे ही काष्टादि छोपघी तथा नागादि सर्वे घातुष्ठों से पारा सृद्म है। इसमें भी युक्ति यह है कि जैसे काष्टादि श्रौपवियों से सीसा सृहम है, क्योंकि काष्ट्रादि १ सेर श्रोपधी जिस पात्र में श्रावेगी उसी पात्र में सीसा ५ नेर आवेगा अथवा यों कहिये कि दस मिनट की अग्नि से काष्ट्र औषघी जल भुन कर राख हो जायगी परंतु सीसा दस घटे की ऋषि से भी भस्म नहीं हो सकता। इससे माछ्म हुआ कि काष्टादि छोपिघयों के परमाणु स्यूल श्रोर वहुत कोमल हैं। सीसे की श्रपेका वंग के भी सुक्स श्रीर कठिन ( मजबूत ) धवयव हैं, क्योंकि अनि के सम्बन्ध से जितना

जल्दी सीसा टिघलता है उतनी जल्दी रांगा नहीं द्रुत होता स्त्रीर तैलादिवर्ग में शोधने के समय पाँच सेर सीसे को दूत करके तैल से डालते हैं तो डालते डालते ही जम जाता है। परन्तु रांगे को डालते हैं श्रीर कल्छी से हिलाते जाते हैं तो भी बहुत देर में जमता है। इसीसे माॡम होता है कि सीसे से रांगा सूक्ष्म त्रीर घन परमाणु वाला है। रांगे से भी तांबे के परमाणु सूक्म श्रीर मजबूत है, क्योंकि रांगे की छापेचा ताँबा देर में गलता है छौर इसकी भरम भी देर मे होती है। तांवे की श्रपेत्ता चांदी के श्रवयव श्रीर भी सूक्ष्म श्रीर घन हैं, क्योंकि गंधकादि के योग से जितने पुट मे ताम्र की निरुत्थ भरम होती है उतने पुट में चांदी की भरम निरुत्थ नहीं होती। इसी वास्ते मूल्य मे भी बहुत तारतम्य देखा जाता है कि जितने द्रव्य मे १ सेर चांदी स्त्रावेगी उतने द्रव्य में ताम्र कई सेर स्त्रा जावेगा, स्त्रीर रजत भरम में ताम्र भरम की अपेचा गुरा भी अधिक है। इन्हीं कारणों से जाना जाता है, कि ताम्र से चांदी प्रभावशाली वस्तु है। चांदी से भी सुवर्ण के अवयव बहुत सूदम श्रौर मजबूत हैं, क्योंकि नाग, बंग, ताम्र, चांदी, इन धातुत्रों की बिना किसी श्रीपधी के योग के कुछ काल तक श्राग्न लगाने से भस्म हो सकतो है, परन्तु सुवर्ण में सौ मन लकड़ी की आँच देने से भी विना किसी औपधी के योग से भस्म नहीं हो सकती। इसी वास्ते नैयायिक लोग कहते हैं कि सुवर्ण पार्थिव पदार्थ नहीं है, किन्तु तेजः पदार्थ है, क्योंकि "ऋत्यन्ता-नलसंयोगेऽपिश्रनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरण्त्वात्" श्रर्थात् बहुत श्रग्नि लगाने पर भी सुवर्ण की द्रुति का उच्छेद (नाश) नहीं हो सकता। यह गुरा घ्रन्य धातु में नही देखा जाता। इसी वास्ते सुवर्ण पार्थिव पदार्थ नहीं है किन्तु तेज: पदार्थ है। इसमें निघंदुकार का भी मत है कि--

"मृदःकोटिगुणं स्वर्ण स्वर्णास्कोटि गुणो मिणः। मिणः कोटि-गुणो वाणो वाणात्कोटिगुणो रसः ॥ रसात्परतरं किश्चिन्न भूतं न भविष्यति" घर्थात् निघरदुकार का यह भाव है कि—समस्त वनस्पर्ति छौर नाग से लेकर चांदी पर्यन्त (सुवर्ण को छोड़ कर सब धातु )

मिट्टी हैं। क्योंकि विना किसी श्रीषधि के योग से भी निरन्तर श्रानि मात्र पाकर वे सव मिट्टी ( भस्म ) हो जाती हैं, उन सवों से कोटि गुण श्रधिक सुवर्ण है। सुवर्ण से भी कोटि गुण श्रधिक मणि ( हीरा वगैरह ) हैं । हीरा से भी कोटिगुण श्रिधक वाण ( इन्द्रवन्त्र चानी विजली का लोह )है। वाण से भी कोटिगुए श्रधिक पारद है। पारद से घ्यधिक गुणवाली वस्तु ब्रह्मा की सृष्टि में घ्याज तक कोई न पैदा हुई श्रौर न होगी। इस उदाहरण में सव धातुत्रों को मिट्टी वतलाने से श्रीर सुवर्ण को सबसे कोटि गुण श्रधिक वतलाने से, सुवर्ण में सवसे श्रधिक विलच्छाता (तैजसत्व) सिद्ध हुई। दूसरा प्रत्यच प्रमाण यह भी है कि पारद में सर्वे धातु तैरती हैं परन्तु सुवर्ण द्भव जाता है। इससे भी सुवर्ण में विलचणता सिद्ध हुई। इस सन्दर्भोटोप से यह सिद्ध हुआ कि चांदी से भी सुवर्ण स्व्मावयव और घनावयव है। इसीलिये चांदी से सुवर्ण का मूल्य श्रीर गुण भी कहीं अविक है। सुवर्ण से भी अधिक सूक्ष्म पारद है, क्योंकि जिस धातु को श्रग्नि पर द्रुत करके उसमें पारा डाल दिया जाय तो सभी धातुश्रों की वहुत मृदु कीचड़ सी पिट्टी वन जाती है। यदि किसी धातु को गला कर उसमें सुवर्ण डाला जावे तो वे घातु सुवर्ण योग से पिट्टी के श्राकार में नहीं श्रावेंगी। दूसरा प्रमाण यह भी है कि श्रानि के सचोग से पारद दृष्टि पथ में नहीं श्राकर उड़ जाता है, इत्यादि प्रमाणों से ब्रह्म के तुस्य पारद सवसे सृद्ध्य सिद्ध हुन्ना ॥ ३ ॥

लिखन्तएतं मुनिपुंगवाः क्रमं ह्यभिष्रयन्तीत्यनुपानयुद्ये। पाठानुप्रयोखलु पूर्वतोऽग्रिमं सृक्ष्मं च वस्तु प्रवलंचकर्मणि।४।

इस लयक्रम के लिखने का मुनिगणों का यह श्रमिशाय है कि पाठ क्रम के श्रनुसार प्रथम कहीं हुई वस्तु से श्रिम वस्तु सूक्ष्म है श्रीर चिकित्सा कर्म में भी श्रिष्ठक उपयोगी है श्रीर पूर्व पूर्व वस्तु उत्तरोत्तर वस्तु के प्रति श्रनुपान (सहायक) है। जैसे जहाँ पर काष्ट श्रीपियों से काम नहीं निकले, वहाँ पर काष्ट श्रीपियों के श्रनुपान से नागभस्म का प्रयोग करे। इतने से यदि काम न चले तो नाग से उप्रवीर्य वंग का प्रयोग करे। इसी क्रम से स्वर्ण को प्रधान श्रौपधी वनाकर नागादि सर्वे भस्मों के योग से तथा काष्ट श्रौषियों के रस की भावना देकर वटी बना लेवे। इस उदाहरण मे प्रधान ऋौपधी सुवर्ण भरम समम्ती जावेगी, श्रौर श्रन्य धातुत्रो की भस्मे तथा तत्तद्रोगहर श्रौपिधयों के रस उस गुण के पोषक ( श्रनुपान ) होगे। जहाँ यह समक्ता जाता है कि रोग बहुत कष्टसाध्य है, वहाँ पारद-भस्म, चन्द्रोदय स्त्रादि को प्रधान स्त्रोपधी बनाकर स्त्रन्य धातुत्रो की भरमें तथा काष्ट छौपिधयों के काथ छादि तद्गुण पोपक बनाये जाते हैं। वस इसी युक्ति से देश, काल, प्रकृति, रोग, श्रीषधियों के बलावल देखकर रसायनाचार्यों ने हजारों रस बनाये है । जिनने सब रोगियो के प्राग् वचते हैं। आजकल के वैद्य भी रोगियों की चिकित्सा करने के समय अनेक गकार की कल्पनाओं से रोगियों का उपकार करते हैं अर्थात् प्रधान श्रीषधी श्रपने पास से देकर तदुपयोगी काष्ठ श्रौषिधयों के काथ श्रवलेह चूर्ण श्रासव श्रिष्ट श्रादि का श्रनुपान बतला देते हैं। जो रोगी काथ श्रादि के ममट को नहीं पसन्द करता है तब उन्हीं काओं की भावना देकर श्रीपधी वना देते हैं। जब केवल खाने की श्रीपधी से काम नही चलता तब मर्दनोपयोगी उन्हीं श्रौपिधयों के योग से तेल, घृत तैयार कर देते हैं, इससे भी श्रिधिक दोष सममने पर स्वेदन (बफारा) देने के लिये उन्ही श्रौपिधयों का उपयोग करते हैं श्रौर कोष्ठ शुद्ध्यर्थ वमन, विरेचन, श्रास्थापन, श्रनुवासन, नस्य, कर्म मे प्रवृत्त होते हैं। जैसा कि चरक में लिखा है कि-"स्नेह्स्वेदोपपादनै पञ्चकर्माणि कुर्वीत ॥४॥ ब्रह्मेव स्तरसक्लां त्रिलोकीं प्रसूप तस्यां विनियज्ञतीय। तस्याः प्रकृत्या उपरागभोगैःशुभाशुभं सर्गमिव प्रमृते॥५॥

"तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" इत्यादि श्रुतिप्रामाएय से जैसे ब्रह्म प्रकृति के सम्बन्ध से श्रुभाशुभात्मक जगत् को पैदा करके श्रौर उसी मे व्यापक रूप से प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार "रसो वै सः" इत्यादि श्रुति प्रामाएय से तथा "दोपही नो भवेद्ब्रह्मा मूर्छितस्तु जनार्दनः। मारितो रुद्ररूपी स्याद् वद्धः साचात्सदाशिवः" इत्यादि त्रिकालज्ञ मुनि-वाक्यों से ब्रह्मात्मक, शिववीर्य पारद जगज्ञात को पैदा करके श्रीर व्यापक रूप से उसी में प्रविष्ट होकर रहता है श्रर्थात् जगत् मे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमे पारद न हो ॥ ५॥

तद्व्यापितास्तम्भमुखेऽनुभूता प्रह्वादभक्तादिकथा विद्द्रिः श्रस्यापि चार्डाभ्र मुखाद् विकृष्टिर्विधीयते विज्ञजनैःप्रयोगैः

जैसे प्रह्लाद श्रादि भक्तो के अपर संकट के समय सर्व व्यापक परमात्मा स्तम्भ में नृसिंहरूप से प्रकट हुए थे। यह ब्रह्म की व्यापकता सभी लोगों को श्रनुभूत है जिन्होंने भागवतादि सच्छास्त्रों का श्रध्ययन एव मनन किया है। श्राधुनिक विज्ञ लोग भी मुर्गी के श्रपंडे, श्रश्रक, हरताल श्रादि से पारद को निकालते हैं इससे भी पारद की व्यापकता सिद्ध हुई। ब्रह्म के साथ पारद का साम्य दिखाने के लिये भी पूर्वाचार्यों ने लयकम को लिखा है। ६।।

वद्धोऽपिमुक्तान्विद्धातिजन्तृन्मृतोऽ-

मृतान्मूर्छितउत्थितान्यः।

स्तेन्द्रतुल्यः परमेष्ठिसृष्टौ दष्टः

श्रुतः केन कदा पदार्थः ?॥ १॥

जो पारद श्राप बद्ध होकर श्रन्य जीवों को मुक्त करता है, तथा श्राप मृत ( भस्म ) होकर श्रन्य जन्तुश्रों को श्रमृत ( जीवित ) करता है, श्रीर श्राप मूर्च्छित ( चन्द्रोदयादि स्वरूपापन्न ) होकर श्रन्य जीवो को उठाता ( सन्निपात श्रादि मूर्च्छा से जगाता ) है। ऐसा पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में किसने कब देखा सुना है ? श्रर्थात् "श्रपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचक्षुश्च श्र्णोत्यकर्ण." इत्यादि श्रुतिसिद्ध ब्रह्म की तरह पारद की निराली हो महिमा है।। १।।

पारदे यावती शक्ती रोगनिर्मूलनच्मा।
तावन्तो नासते रोगा वातिपत्तककोद्भवाः॥२॥

# हरेनीन्नो यथा शक्तियीवती पापनाशिनी । तावत्पापन्तु पापीयान् कर्तुमीष्टे न कश्चन ॥ ३॥

जितने रोग दूर करने की शक्ति पारद में है उतने रोग वातिषत्त कफ से उत्पन्न ही कहाँ होते हैं ? जैसे परमात्मा के नाम में जितनी पाप नाशक शक्ति है उतने पाप महापापी से भी कहाँ बन पडते हैं ? ॥ २ ॥ ३ ॥

श्रलपास्य मात्रा त्वरितं निरस्येदि-

नाऽहर्चि साध्यमथाप्यसाध्यम्। रोगं ततो भिन्न गुणीषाधिस्योऽः

धिकः स सूतो नरदेव पूज्यः ॥ ४ ॥

पारद की छल्प मात्रा (चन्द्रोदयादि) श्रकचि को पैदा नहीं करके साध्य रोग श्रथवा श्रसाध्य रोग (हैजा सित्रपात श्रादि) को वहुत शीघ्र नष्ट कर देती है। उस पारद के कहे हुए गुणों से भिन्न गुणवाली (श्रिधक मात्रा वाली, साध्य रोगो ही मे चलने वाली, कटुकपाय श्रादि रसों के योग से श्रक्ति पैदा करने वाली, तथा छुछ काल मे श्रसर करने वाली) काछ श्रौपिधयो से कही बढ़का, नर तथा देवो से पूज्य पारद है।। ४।।

स्वीयानुभूत्या वहुदाास्त्रमानैर्युक्तिप्रमाणैर्निरणायि चेदम्। नास्त्यौषधं पारदमन्तेरण ह्यासन्नमृत्यूनपि चोद्धरेचत्॥५॥

मेंने अपने अनुभव से तथा शास्त्र प्रमाणों से और युक्तियों के वल से यह निर्णय किया है कि पारद के समान ऐसी औपधी जगत में नहीं है जो कि उपस्थित मरण प्राणियों का भी उद्घार करें ।। ५ ।।

त्र्यवले बलमाद्ध्यात् चीणे वा धातुसश्चयम् । जरारोगाव्धिमग्नानां वहित्रं पारदो मतः ॥ ६ ॥ पारद निर्वल पुरुपों को बलवान् करने वाला रक्त स्रादि से चीण पुरुषों के धातुत्रों को पूरा करने वाला तथा वृद्धावस्था ध्यौर रोग रूपी समुद्र में डूवते प्राणियों का उद्धार करने के लिये जहाज के समान है।।६॥

#### लयप्रकार:-

काष्ठोषधीनां प्रविधाय सम्यक् काथं सुशुद्धे सुजगेऽग्नितसे। संमित्य लीनेऽथ हिरण्यरेतोयोगेन पौनः पुनिके कपाये॥१॥ संशोधयेन्नागमथ स्ववर्गे दग्धाविशष्टं असितश्च वहाँ। निष्टप्य द्यान्नवसादरस्य कल्कं गुडस्येह च धातुकृष्ट्ये॥२॥ पुनः पुनश्चेवमथास्य शुद्धिन्तावद्धिद्ध्याद्वधानचेताः। यावद्भेवद्ष्टमभागशिष्टो विशिष्टरूपः खलु नागधातुः॥३॥

रीत्त्याऽनया वङ्गमुखांश्च धातृन् नीत्वा

ऽवशेषं ननु नागतुल्यम्।

तुरयोंऽद्राको देयतयोत्तरस्मिन् धातौ

मतो मे परिलीनतायै ॥ ४ ॥

कृत्वाऽधस्त्रतस्य वुभिक्षितक्रियां

विपादियोगेन ततोऽभ्रसत्वकम्।

विडस्ययोगेन सुजीर्यतोऽस्यतः

स्वकीय पत्तांश्च सदाशिवात्मनः।

ग्रासत्वमायाति सुवर्णधातौ प्रलीननागादिसमस्तधातौ । समाधिभाजोऽमृतरूपतेव सर्वौषधीनाममृतप्रदत्वम्॥५॥६

सव धातुओं को पारे में लय करने की रीति-

ऊपर जो इमने लयक्रम लिखा है उसका इतना विस्तृत लेख तो कहीं नहीं मिलता है परन्तु जो बीजभूत लेख रसायन शास्त्रों मे मिलता है कि "काष्टीपध्योनागे नागोवज्ञेऽथवज्ञमपि शुल्वे शुल्वन्तारे तारंकनके कनकश्व लीयते सूते । श्रमृतत्त्वं हि भजन्ते हरमूतीं योगिनो यथा लीनाः तद्वत्कवितगगने रसराजे हेमलोहाद्याः" । इससे उतनी बातें ध्वनित हो जाती हैं जितनी हम लिख चुके हैं, परन्तु किस प्रकार से सब धातुश्रों का पारे में लय होता है इसका बीज मुक्ते कहीं नहीं मिला, श्रीर इस विषय में बहुत से वैद्यों से पूछा भी गया था परन्तु वहाँ से भी कोई सन्तोषदायक उत्तर नहीं मिला। "बहुरत्ना वसुन्धरा" इस न्याय से कोई वैद्य ऐसे होंगे भी जिनको यह सब विषय साचात्कारेण परिचित होगा, परन्तु उस महात्मा से मुक्ते भेट नहीं हुई इसलिये इस लयकम की रीति मैं श्रपने ज्ञानानुलार लिखता हूँ—

जिस शुद्धि को मैं धातुशोधन प्रकरण मे लिखूँगा उस शुद्धि के श्रनुसार नाग (सीसा) को शुद्ध कर ले, उस सीसे को कढ़ाई में डाल कर काछ श्रौषिधयों के काथ को डालता रहे श्रौर श्रिम के योग से सुखाता जावे, इस प्रकार जब वह समस्त श्रौषधियों का काथ नि.शेष हो जावे तब उस सीसे मे काष्ट श्रौषिधयो का लय हुआ सममें। फिर उस सीसे को तैलादिवर्ग मे (तैलेतक्रेगवां मूत्रे इत्यादि जो कहा जायगा ) तपा - तपा कर बुमाता जाय, जलने से जी सीसे का वजनदार किट्ट बचे उसकी इकट्ठा रखता जाय, इस प्रकार शुद्धि करते २ जब एक सेर सीसे का आध्याव सीसा रह जावे और तीनपान के अन्दाज किट्ट बचे, उस किट्ट को भी कढ़ाई में डालकर सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री में घ्यथवा बड़े दमचूरहे मे सुलगे हुए पत्थर के कोयलों के ऊपर रखकर खूब निष्टम ( अग्नि के सदशलाल ) कर ले। उस किट्ट में छटाँक नवसादर श्रीर छटाँक गुड़ के बने हुए करक को डालकर कलछी से चलावे। ऐसा करने से उस किट्ट से आध सेर, डेढ़ पाव सीसा श्रौर निकल श्रावेगा, तब फिर पहिले बचे हुए सीसे की श्रौर किट्ट से निकाले हुए सीसे को, मिलाकर पूर्व की तरह फिर शोधना शुरू करे, श्रौर पूर्ववत् जो २ किट्ट बचता जाय उसको संग्रह करता जाय, फिर उस किट्ट में से नवसादर छौर गुड के योग से पूर्ववत् सीसे को निकालता जाय। इस प्रकार जब एक सेर सीसे का आध- पाव सात्र सीसा रह जाय श्रीर बचे हुए किट्ट से नवसाद्र व गुड़ डालने पर सीसा नहीं निकले, तब उस विना वजन वाले किट्ट को भी फैंक न दे, किन्तु संग्रह करके रख छोड़े ॥१॥२॥३॥

इसी प्रकार चार सेर वंग को शुद्धि करते २ तथा जले हुए किट्ट से नवसादर और गुड के योग से वंग को निकालते २ अप्टमांश ( आव-सेर मात्र ) शेष रह जाय, तव उसमे उस प्राधपाव सीसे को भी मिला कर नाग के मारक (पीपल की छाल के क्वाथ छादि) में फिर पूर्ववत् शोघना प्रारम्भ करे। जव घ्राधपाव मात्र वंग शेप रहे तव चार सेर ताम्र को शोधे। इसी प्रकार वह भी जब श्राधसेर मात्र रह जाय तव उसमें उस आधपाव वग (जिसमें चौथाई सीसा लीन हो चुका है ) को मिलाकर वग के मारक ( श्रजवायन श्रादि के काथ ) में शोधना श्रारम्भ करे जब ताँवा भी श्राधनाव रह जाय, तब चार सेर चादी को शोधना आरम करे जब वह भी शोधते २ पूर्व की तरह आधसेर रह जाय तव उसमें उस आधपाव वाँवे ( जिसमें चौथाई वम लीन हो चुका है ) को मिलाकर फिर उसको वाम्र के मारकवर्ग ( जमालगोटा एरएड के काथ श्रादि ) में शोधन श्रारभ करे, परन्तु यह वैद्य को सर्वदा स्मरण रहे कि नवसादर श्रीर गुड़ के कल्क के द्वारा किट्ट से पूर्ववत् धातु को निकालता रहे। जब शोधते २ चौँदी त्राधपान मात्र शेप रहे तव चार सेर सुवर्ण की शुद्धि श्रारंभ करे, और जव पूर्ववत् वह भी शोधते २ आध सेर मात्र अवशिष्ट रहे तव उसमें उस चाँदी (जिसमें चौथाई ताँवा लीन हो चुका है ) को मिला-कर चाँदी के मारकवर्ग ( श्रमरवेल नकछिकनी आदि के स्वरम ) में शोधन त्रारभ करे। चाँदी के सम्बन्ध से सुवर्ण काला पड़ जाता है जब वह शोघते २ ऋपने रग में आ जाय तब निश्चय करले कि अव चांदी इसमें लीन हो गई, और नाग आदि सव धानुओं का गुगा इसमें प्रविष्ट हो गया है, तव उस सुवर्ण को तौल कर देखले जहां तक श्राघ पाव रहे वहां तक वरावर शुद्धि करता रहे, फिर वक्ष्यमाण ( जिसको पारदवुभुत्ताविधि में कहेंगे ) विवि के अनुसार पारद को वुभुचित करके श्रीर उसमें श्रभ्रक सत्त्व को विद्योग से जारित करके

चद्ध ( छिन्नपत्त ) करले, क्योंकि "नाधःपतित न चोर्द्धम्" इत्यादि रसहृदय के प्रमाण से प्रसिताभ्रकसत्त्वपारद बद्ध (सदा शिवरूप) हो जाता है। उस आधसेर बद्धपारद मे उस आधपाव सुवर्ण ( जिसमे चौथाई चांदी लीन हो चुकी है ) को डालकर घोटे, इस रीति से पारद में लीन हुई सब धातु श्रमृत स्वरूप हो जाती हैं। जैसे काम, क्रोध स्त्रादि से रहित स्त्रौर संचित कर्म तथा प्रारब्ध कर्म मूलक पाञ्चमौतिक शरीर को त्याग कर श्रौर बुद्धि की वृत्तिरूप सत्त्व पुरुषान्यताख्याति को भी निरुद्ध कर "ख्यातिं च सत्त्वपुरुषान्यतयाधि-्र गम्य वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धुम्" इत्यादि न्याय से योगी लोग सदाशिव [ ब्रह्म ] मे लीन होते हैं। इस प्रकार उस पारद में सब धातुत्रों के लय करने मे मैं एक लच रुपये का व्यय छौर दो - तीन वर्ष का परिश्रम समभता हूँ, इस लिये इस क्रिया को मैं साचात्कार नहीं कर सका, परन्तु विचार दृष्टि से मैं जानता हूँ कि इस रीति से यदि किया श्रारम्भ की जाय तो संभवतः सिद्धि हो सकेगी। त्रागे वैद्य लोगों से प्रार्थना है कि सत्यासत्त्य का निर्णय कर लेवें, शहरजी की दया होगी तो मैं भी उद्योग करके वैद्यों की सेवा मे चपस्थित करूंगा।

उपरोक्त विना वजनदार सब धातुत्रों का जो किट्ट संगृहीत है, उसको घृतकुमारी के रस में घोट कर गजपुट में फूकले श्रौर उसे रोगोपयोगी श्रनुपान के साथ व्यवहार में लावे ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

### पारदशुद्धि प्रथमप्रकारः-

रक्तेष्टकाधृतिमहानसीयधूमौ निशोणिभसितंसुधाच । समानि पश्च दिगुणानि स्नुताज्ञम्बीरपानीययुतानि खल्वे १ दिनत्रयं वा दिनमेकमेव सम्मर्च स्नुतस्य करोतु शुद्धिम्। खट्वाङ्गयन्त्रे विनिधाय स्तं यामाग्निनोत्थापयतु कियाईम् २ पारदशुद्धि का प्रथम प्रकार-

पारद में नागादि दोष बहुत से रहते हैं उन दोषों के बिना निकाले

दुष्ट पारद को काम में लाने से "सदोपो भस्मितो येन योजितो योगक-र्मीण स भिषक् पतते नरकं यावञ्चन्द्रदिवाकरौं" इत्यादि शास्त्रवचना-नुसार वैद्य को महापाप भाजन होना पडता है। इस लिये उक्त दोपों को दूर करने के हेतु पारद शुद्धि का प्रकार लिखता हूँ — लाल ईंट का चूर्ण व जिस घर में रसोई होती है उस घर में लगे हुआ धुएँ का कजल, हलदी, ऊन की भस्म व विना बुक्ताया हुन्ना पत्थर का चूना इन पांची चीजों को समान भाग लेवे, और सबसे आधा पारा लेवे। आध-आध पाव पांचो चीज लेने से ढाईपाव वजन हुआ, इसमें सवापाव पारा डाले और जंबीरी नीवू के रस के साथ ( अथवा जम्बीरी नीवू न मिले तो कागजी या विजौरा नीवू के रसके साथ ) तीन दिन तक अथवा एक दिन तकही घोट कर डमरूयन्त्र में रखकर एक पहर की श्रॉंच दे। पश्चात् शीतल होने पर पारट को निकाल ले। यह पारद परम विद्युद्ध होने से सब काम के योग्य है, ऋर्थात् चन्द्रोदय मकर-ध्वज को छोड कर स्वर्णसिन्दूर, रसिसन्दूर, तालसिंदूर, महसिन्दूर, विषसिन्दूर, कर्पूरसिन्दूर, रसकर्पूर, आदि सव ही श्रोपधियों में इस पारद को ले सकते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

### पारदशुद्धि द्वितीयप्रकारः— लग्जनस्य रसेनापि केवलेन विशुध्यति ॥ मर्दनात्पद्धना स्नृतः परितप्ते च खल्वके ॥१॥

#### पारद्शुद्धि का दूसरा प्रकार-

पहले जमीन में एक गढ़ा खोद कर उसमें सूखी हुई वकरी की मेगनी (विष्ठा) डाल दे श्रौर उनमें श्राँच लगादे, जब निर्धूम हो जाय तब लोह या पत्थर का खरल उस पर रखकर उसमें एक सेर पारट व एक पाव लश्चन का स्वरस भर कर धीरे धीरे घोटे। परन्तु यह स्मरण रहे कि पत्थर का खरल इतना गर्म न होने पावे जिससे फूट जाय, जब श्रधिक गर्म हो जाय तब निकाल कर जमीन पर रखकर घोटे। इसी प्रकार प्रतिदिन घोटे, जब एक सेर पारद में एक सेर स्वरस डाल दिया जाय श्रौर घोटते-घोटते इतना चिकना हो जाय कि घोटने में न श्रावे तब

उसमें आध सेर सैंधव लवण डाल दे, लवण के डालते ही रस पतला हो जायगा फिर रोज-रोज खरल को गर्म भी करता जाय और घोटता जाय नमक डालने के बाद रस डालने की आवश्यकता नहीं है। श्रग्नि के संबन्ध से रस गाढ़ा पड़कर खरल में चिपक जाय तो चाकू से खुरच-खुरच कर घोटे, इस प्रकार जब एक मद्दीना पूरा हो जाय तब डमरूयन्त्र में रखकर बहुत मन्दाग्नि से उड़ावे। बहुत मन्दाग्नि देने का श्रभिप्राय यह है कि—रस की तराई से धुश्राँ बहुत छठेगा तो यन्त्र के फूटने की शद्धा रहेगी, यदि ऐसा करने पर भी छुछ तीन्नाग्नि के कारण यन्त्र फूट जाय तो तुरन्त उठा कर जमीन मे रखदे, ठढा होने पर सब करक को खुरच कर खरल में डाल कर खूब घोटले। सब की धूली सी हो जायगी तब दो बार फिर भी डमरू-यन्त्र में रख कर उडाले। यह पारद भी सब काम के योग्य हो जाता है।। १।।

# हिङ्गुलात् पारदनिस्सारगाविधिः-

सर्वार्थकर्याः खलुकोछिकाया लोहस्य दण्डेषु चतुर्षु जालीम् । तां प्रस्तरेङ्गालवतींददीत मुखोपरिष्टान्नमु कोछिकायाः॥१ चुल्लीम्पिधानेन युताश्च वैद्यो हण्डीमितच्छिद्रवता सता तु । नैम्बूकपानीयसुआवितेन सुतोत्थितौ हिङ्गुलकेन युक्तम् ॥२

सक्तं मुखाभ्यान्नतु हैण्डिकाभ्यां विनिर्मितं शास्त्रविधानतस्तत्। यन्त्रं डमर्वाच्यमिहैव निष्ठेद् यतो न भीतिः स्फुटनात्कदाचित्॥३॥ ज्वाला च वहेरपि रुद्धमार्गा

मुद्राम्प्रद्रग्धुन्न हि शक्तिभाक्स्यात्।

#### नैवापि काचित्परितापशङ्का ं

कम्मेप्रवृत्तरय भिषग्वरस्य ॥ ४ ॥ स्रावापोद्यापनाभ्याश्च मया सम्यक् परीक्तिः । निर्णीतो यस्सुखोपायः स भिषज्ञ निवेदितः ॥५॥

# हिङ्गुल से पारद निकालने की विधि-

एक सेर हिङ्गल को नीवू के रस में घोट कर सुखा ले, कुछ तराई रह जाय तो धूप में रख दे, चौमासे में धूप का श्रभाव हो तो सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री के पास रखकर तराई निकाल दे, फिर दो हिएडियों के मुखों को चिकने पत्थर पर पानी डाल - डाल कर इतने घिसले कि दोनों का मुख ठीक मिल जाय, कहीं भी दर्ज नहीं रहे। कुछ भी श्रवकाश पाने से पारा निकल जाता है। उन दोनों हिएडियो पर तीन-तीन कपरिमट्टी करदे, जब दोनों हिएडयाँ खूब सूख जायँ तव एक हराडी में हिङ्गुल भर कर दोनों हरिएडयों के मुख को जोड़कर चिकनी मिट्टी व वाल्र्रेता इन दोनों से वनी हुई कीच से हिण्डयों के मुख पर मुद्रा करके तीन चार कपरिमट्टी उसी मुद्रा के ऊपर कर दे। जब मुद्रा विलकुल सूख जाय तव सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री के ऊपर एक वितस्ति (विलांद) ऊँचा लोहे का चूल्हा इतना वडा रखे कि जो सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री के सम्पूर्ण मुख पर श्रा जाय। उस चूल्हे के ऊपर एक लोहे का मजबूत पिधान (ढकन) रखने, उस ढकन में इतना बडा छिद्र होना चाहिये कि जिसमें डमरूयन्त्र वाली हएडी का सम्पूर्ण पेंदा श्रच्छी तरह श्रा जाय, परन्तु वह गोल छिद्र इतना वड़ा न हो कि जिससे डमरूयन्त्र भ्राष्ट्री मे गिर जाय (इस उक्कन को चित्र में देखों ) फिर भ्राष्ट्री के मध्य भाग में लगाये हुए चारों लोहे के डंडों के ऊपर लोहजाली रखकर पत्थर के दस सेर कोयले भरदे और भ्राष्ट्री के दोनो दरवाजों में वबूल की दो-दो लकडियों की आंच दे। जब कोयले खूब सुलग जाँच तत्र लोहे के चूल्हे के

द्रवाजे को भी लोहे के ढकन से बन्द करदे श्रीर इमरूयन्त्र की ऊपर वाली हंडी पर भीगे हुए कपड़े को बीस तह करके रखदे। जब कपड़ा सूख जाय तब फिर भिगोता रहे। ऐसा करने से चार पाँच घंटे में सब पारा ऊपर की हंडी में उड़कर आ लगेगा भट्टी के मुख पर विलाँद भर ऊँचा चूल्हा रखने का श्रमिप्राय यह है कि— पत्थर के कोयलों से डमरूयन्त्र एक बिलॉद ऊँचे पर रहे, यदि डमरूयन्त्र को पत्थर के कोयलों पर ही रख दिया जाता तो उतनी तीव्रतम र्थाग्न डमरूयन्त्र को अवश्य फोड़ देती, दूसरा श्रभिप्राय यह भी है कि-चूल्हें से श्राग्न के वेग को रुक जाने से वैद्य को श्रिधिक ताप नहीं लगेगा। चूल्हे पर ढक्कन रखने का श्रिभिप्राय यह है कि अग्नि की लपट हंडी की मुख मुद्रा तक नहीं आ सके और पेंदे मे ही लगे। यदि चूल्हे के मुख पर ढक्कन नहीं देते और चूल्हे के कड़ों पर ही डमरूयन्त्र को रख देते तो न रुकी हुई अग्नि की लपट हंडी की मुख मुद्रा को जलाकर दर्ज को शिथिल कर देती तो पारा संव उड़ जाता। डमरूयन्त्र के ऊपर भीगा हुत्रा कपड़ा रखने का श्रिभिप्राय यह है कि पारा उड़कर ठढी जगह पर श्राकर लगे इधर **डधर न जावे, दूसरा श्रामिशाय यह भी है कि-श्राग्न से निष्ट**प्त पारद को ठंढ मिलने से उसमें अधिक गुण आवे। इस विधि से पारा निकालने में यह भी एक फल है कि-मट्टी के अन्दर लकडियों के कोयलों व लकड़ियों तथा पत्थर के कोयलों की इतनी गरमी होती है कि भट्टी के नीचे के भाग में अधक लोहादि के तीन चार सपुट भी रख दिये जाँय तो पककर उत्तम तैय्यार हो जायँगे। यदि भट्टी के ऊपर चूल्हा नहीं रक्खा जाता श्रीर पत्थर के कोयले भी नहीं भरे जाते किन्तु केवल लोहजाली पर ही डमरूयन्त्र रख कर भट्टी के दोनों दरवाजों में लकड़ियो की ही श्रॉच लगाई जाती तो खर्च भी ऋधिक होता, ऋौर वैद्य को लकड़ी लगाने के लिये भट्टी के पास बैठना भी पड़ता, तथा मुद्रा की कपड़िमट्टी जल जाने के कारण मुद्रा शिथिल हो जाने से पारे के बाहर निकल जाने की भी शङ्का थी। डमरूयन्त्र में तीन घटे श्रॉंच लग जाने के बाद चूल्हें के

दरवाजे के ढकत को हटा कर दो सम्पुट चूल्हे के अन्दर भी रख कर चूल्हे के दरवाजे को ढकत से बन्द कर सकते हैं ॥१।२।३।४।५॥

# हिङ्गुलात् पारदनिस्सारणातिसुगमविधिः— यावत्प्रमाणन्दरदं गृहीतं तावत्प्रमाणश्च पटम्प्रगृह्य ।

यावत्प्रमाणन्दरद् गृहात तावत्प्रमाणश्च पटम्प्रगृह्य । प्रसार्य चूर्ण खलु हिङ्गुलस्य निधौतवस्त्रेमुसुभावितस्य॥१॥ वस्त्रन्तथाऽऽक्रश्चयता बुधेन यथा न सङ्घातमुपैति चूर्णम् । कार्यन्तयोर्वर्तुलगोलकश्च लङ्डूकवद्धिङ्गुलवस्त्रयोस्तत्॥२॥

#### हिंगुल से पारा निकालने की श्रिति सुगम विधि-

जितने हिक्कुल से पारा निकालना हो वजन में खतना ही निर्मल वस्त्र लेना चाहिये। (यह आवश्यक नहीं है कि वस्त्र नवीन ही हो, पुराने कपड़े से भी काम चल सकता है, पर स्वच्छ होना चाहिये) एक सेर हसपदी (बहुत नर्म जो हाथ लगाने से ही विखर जाय) हिङ्कुल को नियू के रस में घोट और सुखाकर कुछ इकहरे कपड़े के ऊपर पतले तौर से विछा दे॥ १॥

उस कपड़े को घीरे घीरे इस प्रकार सङ्कुचित करे जिससे हिङ्कुत का चूर्ण इकट्ठा न हो जाय जब हिङ्कुल व कपड़े का गोला वनजाय तव वाकी कपड़े को भी उस गोले के ऊपर लपेट दे॥ २॥

वद्ध्वापुनस्स्त्रमुखेनसम्यग् लोहस्य तापे निद्धीत धीमान्। तथा यथानैति चलत्ववृत्तिं गतिङ्कपालैः कतिभिः सुरुध्य।३। वेद्पमाणाङ्गुलसुच्छिते दे द्देष्टके भूमितले निद्ध्यात्। लम्वेन पत्रेण समास्तृते च तयोक्षेजीषं स्वपवेद्योत ॥४॥

पश्चात् उस गोले को तागे या सुतली से वाँघ दे जिससे आमि लगने पर खुल न जाय। उस गोले को लोहे के तवे के ऊपर रख दे, श्रौर गोले के चारों तरफ तवे के ऊपर पाँच चार ठिकरियाँ लगादे जिसमे गोला इधर उधर खसक न जाय॥ ३॥ पश्चात् चौरस जमीन पर लम्बा चौड़ा कागज विद्याकर उसके ऊपर जमीन से चार श्रॅगुल ऊची दो बड़ी ईंट रख दे, इन ईंटों के ऊपर गोला वाले तवे को रख दे॥ ४॥

## प्रज्वाल्यदीपस्यशालाकया तहरोत्थनान्या पिद्धीत धीमान्। यन्त्रे सुश्रीते स्वयमेव नान्दीमुत्थाप्यगृह्णातु विशुद्धसूतम्।५।

वाद उस गोले में दियासलाई से श्रमि लगा दे, श्रथवा पॉच चार सुलगे हुए कोयले रख दे, श्रौर धीरे २ पंखे से हवा देता जाय श्रथवा मट्टी का तेल डालकर दियासलाई लगा दे। जब समभे कि गोले मे श्रिफ्न व्याप्त हो गई श्रीर चुम्तने की शङ्का नही है, तब उस तवे को नाँद से ढाँक दे नाँद को ठिकरियो के ऊपर इस प्रकार रखे कि जिसमें नाँद जमीन से आधे श्राँगुल ऊँची उठी रहे, जिससे वायु व धूम का गमनागमन होता रहे, यदि वायु का सञ्चार नहीं होगा तो श्रामन वुक्त जायगी । यदि नाँद को आधे अँगुल से अधिक उठा देंगे तो पारद बाहर निकल जायगा। गोले को तवे पर रखने का श्रभिप्राय यह है कि-श्रग्नि पाकर पारद तवे से रुका रहे नीचे नहीं चला जाय श्रौर तवे को चार ऋँगुल ऊँची इँटो पर रखने का श्रभिप्राय यह है कि-पारद उड़कर नॉद मे जा लगे यदि जमीन पर तवा रख दिया जाता तो नॉद के आधे श्रॅगुल वाले नीचे के श्रवकाश से पारद निकल जाता। चार छः पहर के वाद नाँद को ऊपर से छूकर देख ले जब दिलकुल नाँद ठडी माऌ्म हो तब धीरे से नॉद को उठाकर नॉद के भीतर लगे हुए पारे को कपड़े से पोंछ ले॥ ५॥

# नान्यावत्त्वसि मग्नं लग्नन्तस्मिन्द्रजीषपात्रेऽपि ।
 गोलकमध्ये नग्नं कञ्चकसप्तकविनाभावे ॥ ६ ॥

ल नोट— रतिप्रवृत्तो युवापि सर्ववस्स्रविमुक्तवालयः भानन्ददायिन्याः
 प्रियाया वक्षसि मन्नो बलर्छनार्थन्दुग्धकटाद्यां लग्नश्च सन् सद्गुणान् सुतान् स्तइति
 समासोक्ष्यलङ्कारोत्र होयः।

जब सम्पूर्ण पारद नाँद में इकट्टा हो जाय तव उसको किसी मिट्टी के पात्र में रखदे, श्रीर जले हुए कपड़े के गोले के ऊपर तथा तवे के ऊपर विन्दु रूप से जो पारद दीख पड़े उसको धीरे २ चतुराई के साथ मार कर पात्र में रख दे, यदि किसी कारण से गोले की श्राग्न बुझ जाय व गोला कचा निकले तो उस गोले को खोलने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसी गोले के ऊपर पाँच साँत लपेटा से कपड़े को लपेट कर फिर पूर्ववत् रखकर श्राग्न लगा दे व ढाँक दे । कुल पारट निकल श्राने के वाद जो गोले की भस्म वच गई है उसको हाथ से मलकर मिट्टी के चौड़े पात्र में रखकर पानी भर दे। जब भस्म पानी के श्रम्टर वैठ जाय तव धीरे २ पानी को निकालता जाय श्रीर दूसरा पानी भरता जाय । इस प्रकार पाँच सात वार धोने से तलभाग में पारद वचे उसको भी निकाल कर रख ले। भरम के संयोग से पारद मिलन हो जाता है। श्रत उस पारद को किसी स्वच्छ कपडे में रखकर निचोड़ लेने से पारद स्वच्छ हो जाता है। इसी रीति से एक सेर हिद्भुल से एक छटाक कम सेर तक (१५ छटांक) पारद निकल घाता है। यदि हिङ्खल छुछ कठिन होगा तो एक सेर हिझुल से तीनपाव पारद निकलेगा। इस विधि से पारद निकालने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता, घर के फटे पुराने कपड़ों से ही काम चल जाता है। परन्तु डमरूयन्त्र से उड़ाया हुआ पारद अधिक गुण वाला होता है, क्योंकि अठारह संस्कारों में से एक ऊर्द्धपातन सस्कार भी शास्त्रकारों ने पारद का वतलाया है। डमरू-यन्त्र विधि से अथवा इस गोलक विधि से निकाले हुए पारद को दोला-यन्त्र द्वारा (दोलायन्त्र की श्राकृति चित्र में देखो) तीवू का रस श्राध-पाव, सेधानमक एक सेर, गोमूत्र चार सेर में (गोमूत्र न हो तो पानी से भी काम चल सकता है) दो पहर तक अवश्य स्वेदन कर लेना चाहिये. क्योंकि विना स्वेदन किये पारद का नपुंसकत्त्र दोष नहीं जाता ॥ ६ ॥

# हिङ्गुलोत्थपारदे मतभेदाः-

वदान्ति केचिद्भिषजो न सूतस्त्था गुणं यच्छति हिङ्गुलोत्थः । यथेष्टकाचैः परिज्ञोधितोऽयं सिन्दूरपाकादिषु युज्यमानः॥१॥ यतःस काठिन्यगुरुत्वषाण्ड्याद् विलम्बते कृत्यविधौ स्वकीये।
रक्तेष्टकाचैःपरिशोधितस्तु तदोषसम्पर्कनिर्ध्यमानः ॥२॥
स्वस्थस्य रुग्णस्य नरस्य चापि यत्रापि कुत्रापि दशासु वैचैः।
प्रयुज्यमानःफलमात्मनीनं ददाति शीधं मृदुलाघवाचैः॥३॥
हिंगुल के पारद के विषय में मतभेद-

कितने ही वैद्यों का कहना है कि "रक्तेष्टकानिशाधूमसारोणी भस्मचूर्णके. जम्बीरद्रवसयुक्तेर्मुहुर्मर्द्यो दिनत्रयम् दिनैक वापि सृत स्यान्मर्देनान्निर्मल परम्" इस विधि से शुद्ध किया हुआ पारद जितना गुण करता है उतना हिंगुल से निकाला हुन्ना पारा गुण नहीं करता, छार्थीत् लाल ईट वगैरह से शोधे हुए पारद के बनाये हुए रसिसन्दूर स्त्रादि रस जितने गुणकारी होते हैं उतने हिंगु-लोत्थपारद से तैयार किए हुए नहीं होते। क्योंकि शोधे हुए पारे की श्रपेत्ता हिंगुल का पारा कठिन श्रीर भारी ( सर्व शरीर मे जल्दी नहीं व्याप्त होने वाला ) तथा नपुसक होता है। इस लिए इसके सेवन से शीघ फायदा नहीं होता है। लाल ईट छादि पाँचो चीजों मे नीवू के रस के साथ घोटकर छुद्ध किये हुए पारे में वे दोष (गुरुत्व-काठिन्य नपुंसकत्व ) नहीं होने से इसको निरोग श्रथवा रोगी मनुष्य श्रपनी श्रारोग्यावस्था या रोगावस्था श्रादि किसी भी हालत में यदि सेवन करे तो शीघ्र ही सद्गुर्णों को उत्पन्न करता है क्योंकि शोधे हुए पारे में हिंगुल के पारे की छापेचा मृदुत्वगुण (शरीर को माफकत पडने वाला ) श्रौर लाघवगुण (शरीर मे शीघ्र व्याप्त होने वाला) पुस्त्वगुरा ( उत्र प्रभाव दिखाने वाला ) होता है ॥१॥२॥३॥

वैद्याः परेचिद्दरदोत्थस्तं जानन्त्यशुद्धेन समं यतस्तम् । श्रशुद्धसूतेन सगन्धकेन सम्पद्यमानं दरदं प्रसूते ॥४॥ हेतोर्गुणाः कार्यगुणान् रभन्ते तत्सेवकाश्चापि फलं लभन्ते। अतोऽस्य शुद्धिं विद्धातु धीमानशुद्धसूतेन समां कियार्थम् ५ दूसरे वैद्यों का मत है कि-अशुद्ध पारद और अशुद्ध गन्यक के योग से हिंगुल बनता है। फिर उसीसे निकले हुए पारद में भी वे दोप ("नागो रद्गोमलो विह्नः" इत्यादि तथा "अशुद्धगन्ध कुरुते च कुष्ट तापं अम पित्तरूजां तथैव रूपं सुखं वीर्यवलं निहृन्ति तस्माद्विशुद्धो विनियोजनीय इत्यादि ) अवश्य उपस्थित होंगे। क्योंकि कारण के गुण कार्य में अवश्य आया करते हैं। जब यह दशा स्थिर है, तो उस (हिङ्कुलोत्थ) पारद की भी अशुद्ध पारद के समान जरूर शुद्धि करनी चाहिये, नहीं तो उस पारद का जो सेवन करेगा उससे उसके शरीर में कुष्टादि अनेक व्याधिया उत्पन्न होंगी ॥४॥५॥

### च्चन्येतु स्तं खलु हिंगुलोत्थं संशोधितं चापि समं विद्न्ति । येनोभयस्यापिमुनिप्रवीरैःसङ्ग्राहिताऽगादि रसिक्रयायाम्६

तीसरा मत कोई यह भी कहते हैं कि—हिगुलोत्थ पारद श्रौर शोधित पारद दोनों ही निर्दोष हैं, कारण कि शास्त्रकार महर्षियों ने श्रमंक रसों में दोनों का प्रयोग किया है, तब किसको निर्दोष श्रौर किसको सदोप कहा जाय।। ६।।

#### वयंतु काठिन्यगुरुत्वयोगं मन्यामहे नैव विनाप्रमाणम्। षण्ढत्वदृष्टेस्त्वपनोद्नार्थे ज्ञाराम्लकस्वेद्यमिमं वदामः॥॥॥

मेरी समम में ये तीनों ही मत दुर्वल हैं। क्योंकि जिन्होंने हिझुलोत्य पारद में कठिनता छौर गुरुत्व दोप माने हैं, उनमें युक्ति छनुभव तथा शास्त्र प्रमाण न होने से केवल कपोल कित्पत वातों का छादर नहीं हो सकता। रहा नपुंसकत्त्व दोप, उसके दूर करने के लिये नीवू का रस, गौमूत्र, लवण के योग से दोलायन्त्र में स्वेदन करना तो में भी मानता हूँ॥ ७॥

# श्रशुद्धस्तोद्भवहिङ्गुलोत्यं जानन्त्यशुद्धं वत येपि केपि।

### ते लेलिहानस्य न स्तदोषान्गन्धस्य माहात्म्यमुपस्पृदान्ति**=**

द्वितीय मतवालों ने जो कहा था कि श्रशुद्व पारद श्रौर श्रशुद्ध गन्धक से हिङ्गुल बनता है। इसलिये हिङ्गुल का पारा भी श्रशुद्ध होता है। इन बिचारों ने भी गन्धक के माहात्म्य (प्रभाव) को नहीं समम कर ऐसा लिख डाला है। गन्धक वह प्रभावशाली वस्त है कि जो पारद के सम्पूर्ण दोषो को चाट जाती है। यह मुक्तिवाद का परिष्कार नहीं चला है जो किसी ने मुक्ति का कुछ लच्चण किया, किसी ने कुछ किया और पराजय किसी ने भी श्रङ्गीकार नहीं की। यह तो श्रायुर्वेद शास्त्र है जिसके सत्याऽसत्य का निर्णय प्रत्यक्त प्रमाण से हो जाता है। यदि वास्तव में इनका कहना यह सत्य होता कि — हिंगुलोत्थ पारद मे श्रशुद्ध पारद गन्धक के दोप हिंगुल द्वारा श्रा जाते हैं तो इनके मत से हिगुल भी (श्रशुद्ध पारद के समान ) महादूषित होना चाहिये ! यदि यह भी स्वीकार किया जाय तो शास्त्रकारों ने "निम्बुरसैर्निम्बेपत्ररसैर्वा याममात्रकम्" इत्यादि प्रमाण से नीचू के रस मे या नीम के पत्तों के रस में एक प्रहर मात्र घोटने से हिंगुल की शुद्धि क्यों मानी हैं ? श्रौर श्रस्मदादि सभी वैद्यों ने हजारों वार श्रनुभव करके भी देखा है कि हिंगुल की जतनी मात्र शुद्धि करके "दरदं वत्सनाभंच मरिचं टङ्कर्णं कणा" इत्यादि विधि के श्रनुसार श्रानन्दभैरवादि रस से पूर्ण फल देखा जाता है, श्रौर विकार कुछ नहीं प्रतीत होता । इससे तो प्रत्यच्च सिद्ध हो गया कि घ्यञ्जुद्ध पारद के दोषों को गन्धक चाट गया। घ्यर्थात् हिङ्कल में पारद के दोष नहीं आ सकते तो हिङ्कालोत्थ पारद भी आग्रुद्ध पारद के समान सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

# येचापिसंशोधितहिङ्गुलोत्थौ सृतौसमत्वेन विद्नित कोचित्। तेत्वष्टसँस्कारसमत्वबोधिवचो सुनीनां नच दष्टवन्तः॥९॥

रहा तीसरा मत जिसमें यह कहा गया है कि हिङ्कुलोत्थ पारद श्रौर शोधित पारद ये दोनो समान हैं इस मत के मानने वालो ने भी मुनियों के इस वचन को नहीं देखा है कि—"श्रथवा हिङ्कुलास्त्रतं प्राहयेत्तनि-गद्यते। जम्बीर निम्बुनीरेश मर्दिताद्धिङ्कुलोदिनम्" ऊर्द्धपातनयन्त्रेण श्राह्यो निर्मलोरसः। कञ्चुकैर्नागबंगाद्यैनिर्मुक्तो रसकर्मिश । विना कर्मा-ष्टकेनैव सूतोऽयं सर्वकर्मकृत्" श्रथीत जिस वैद्य को बहुत मंमट में न पड़ना हो वह हिंद्धुल से पारद निकाल ले। उसकी विधि यह है कि—
प्रथम जमीरी नीवू के रस में हिंद्धुल को घोट कर ग्रुद्ध करले। वाद
उससे डमरूयन्त्र द्वारा पारद को निकाल ले। यह पारद वहुत निर्मल,
और "पर्पटी, पाटली, भेदी, द्रावी, मलकरी, तथा श्रन्थकारी, तथा
ध्वाचीविज्ञेया. सप्तकञ्चुका " इन सप्त कचुक (मलाई) से रहित, तथा
नागादिदोपों से भी निर्मुक्त होता है। यही नहीं किन्तु इन श्राठ
सस्कार (स्वेदन, मर्दन, मृच्छ्वन, उत्थापन, पातन, वोधन, नियमन,
सवीपन,) करने पर जो गुण पारद में श्राते हैं सो हिंगुलोत्थ पारद मे
रहते हैं श्रीर यह पारद सर्विचिकित्सा कर्म के करने वाला है। इस
उदाहरण से हिंगुलोत्थ पारद शोधित पारद से कहीं प्रभावशाली कहा
नया है। फिर कहिये पाठकवृन्द । हम इस शास्त्र को मानें कि दोनों
पारद को समान कहने वालों की कपोल किल्पत वातों को १॥९॥

श्रीसृतराजःखलुहिङ्गुलोत्थो निर्दोषएवेति वद्नित विज्ञाः। संशेरते ये मुनिभाषितेर्थे कथं ज्जतकीनतिशेरते ते॥१०॥

हिंगुलोत्थ पारद सर्वथा निर्दोष है इस वात को वड़े २ विज्ञजन कह रहे हैं। तो भी जो लोग एकनाएक शङ्का ही खड़ी करते हैं वे महा कुतर्की हैं॥ १०॥

प्रमाणहीनान्समुपेक्षमाणो निरीक्तमाणोऽध गुणं सुवैद्यः । परिश्रमं चाल्यमपेक्तमाणो गृह्णातु सर्वेत्र सहैङ्गुलं तम् ॥११॥ स्वेद्नाद्यप्टसंस्कारानन्तरेणापि पारदः हिङ्गुलोत्थो विशुद्धोऽयं प्रयोगे नैव दुष्यति ॥१२॥

विना प्रमाण वोलने वालों की तरफ नहीं देखकर, श्रीर हिगुलोत्थ पारट मे वहुत गुण समक्तकर, तथा स्वेदनादि श्रष्ट सस्कार की श्रपेचा श्रलपपिश्रम समक्त कर व स्वेदन मर्दनादि श्राठ सस्कारों के विना ही किये हिंगुलोत्थ पारद में उतना गुण समक्तकर बुद्धिमान् वैद्यों को हिगुलोत्थ पारद लेना चाहिये। किसी भी प्रयोग में यह दोषी नहीं ठहर सकता।। ११॥ १२॥

यद्वा जानन् स जानातु गुणं दोषं च कश्चन । विना मानं कथं नाम श्रद्दध्याच्छ्यामसुन्दरः ॥१३॥

इतना समर्थन करने पर भी यदि कोई हठ के वश होकर हिगु-लोत्थ पारद का श्रादर नहीं करे तो उसकी मरजी। वह भले ही किसी मे दोष समभे या किसी में गुण समभे। बिना प्रमाण की बातों मे श्यामसुन्दर (मैं) श्रद्धा नहीं कर सकता।। १३।।

#### गन्धक प्राधान्यम्-

त्रशुद्धसूतोप्यविशुद्धगन्धः परस्परं द्वावतिमद्येत । तां कञ्जर्ली कूपिकया पचेतस्याद्धिं झुलंतत्रगले विलग्नम् ॥१

#### गन्धक की प्रधानता-

सभी रसायनशास्त्रों में पारद की प्रधानता लिखी हुई है परन्तु गन्धक की प्रधानता लिखने के लिये किसीने घ्याजतक कलम नहीं उठाई, किन्तु सूत्ररूप में ही लिख छोडा। मला यह भी कोई बात है ? कि ईश्वर की प्रधानता तो बड़ी उदार लेखनी से लिखी जाय, घ्रौर जिसके छपा कटाच से ससार चक्र घ्रहर्निश घूम रहा है व जिसके विनावलम्ब, ईश्वर भी घ्यकिश्वित्कर ही ठहरे, उस भगवती माया की प्रधानता ही नहीं ? सुनिये पाठकवृन्द ? गन्धक की प्रधानता ( घ्रनुभूत की हुई ) इस प्रकार है—

श्राग्धः ही पारद श्रीर श्राग्धः ही गन्धक (श्रुद्ध करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है) दोनों की कजाली करके सिन्दूररस विधि से पकाले। शीशों के गले पर हिंगुल बना हुआ तैयार मिलेगा।। १।। खट्वांगयन्त्रेण तत्रश्च सूतं समुद्धरेन्नों स विकारकारी। ज्ञाराम्लवर्गेण कषायितश्चेदनेकयों गेषु नियोजितों उपि।।२।।

वाद डमरुयन्त्र से उड़ाकर उससे पारा निकाल ले, उसको गोमूत्र, लवण, नीवू के रस में चार पहर दोलायन्त्र विधि से स्वेदित करके किसी भी योग में डाले तो वह पारद कुछ विकार नहीं करेगा प्रत्युत उत्तम गुणकारी होगा ॥ २ ॥

तिद्धङ्गुलं चापि विमर्दितं चेन्नैम्ब्रुकनीरेण दिनैकमात्रम् । अनेकयोगेषुनियोजितं च दूरे विकारोऽस्तु गुणौघकारि ॥३॥

तथा शीशी के गले से जो हिगुल मिला है, उसको भी नीवू के रस में एक दिन घोटकर "दरद वत्सनाभं च मरिचं टङ्कण कणा" इत्यादि शास्त्रोक्त आनन्दभैरवादि किसी रस में क्यों न डाले, विकार तो दूर रहा पूर्ण गुणकारी ही होगा ॥ ३॥

श्रहो भवानीरजसोऽस्तिशक्तिः

कावा कियोदोषहरीकुतस्त्या ?

सुराऽसुराणां च चृणांमनोभिर-

चिन्त्यरूपा वचसामगम्या ॥ ४ ॥

श्रहा ? कौन जान सकता है पार्वतीरज (गन्धक) की शक्ति को कि वह क्या चीज है, श्रीर कितने दोप दूर करने वाली है ? जहाँ पर देव श्रसुर श्रीर मनुष्यों के मन वाणी भी नहीं पहुँच सकते प्रत्यचानुभव करना तो दूर रहा ॥ ४॥

ययाऽखिलाःपारद्दोषसङ्घाः

ससूलघातं निहता विषाद्याः।

या चाशु मल्लालशिलाविषाणि

मृत्युप्रदान्यप्यमृतीकरोति ॥ ५ ॥

क्योंकि "नागो रहो मलो विह्याश्वल्यश्व विषं गिरिः श्रसह्या-ग्निमहादोपा निसर्गात्पारदे स्थिता ॥ व्रणं कुष्ठ तथा जाड्यं दाह वीर्यस्य नाशनम् मरणं जडतां स्फोटकुर्वन्त्येते क्रमान्नृणाम्" श्रयीत् पारद का नागदोप, त्रण (घाव) को पैदा करता है। रङ्गदोप कोढ़ को, मलदोप जडता को, विह्नदोप दाह को, चाश्वरत्यदोप वीर्च्यनाश को, विषदोप मरण को, गिरिदोप जड़ता को, श्रसहाामिदोप फोड़े को उत्पन्न करते हैं। ये श्राठों दोप उक्त प्रकार से गन्धक के साथ पारद को घोंट कर हिंगुल बनाने से जड़ से नष्ट हो जाते हैं।

संखिया, हरिताल, मैनशिल, वत्सनाभविष जो तत्काल मनुष्यों के मारक हैं इनको गन्धक के साथ पारद मे घोंटकर मह्नसिन्दूर, तालसिन्दूर, शिलासिन्दूर, विषसिन्दूर, वन जाने से श्रासन्नमृत्यु प्राणियों के तत्काल प्राण बच जाते हैं, श्रीर उनके मारकत्व दोष जाने कहाँ चले जाते हैं।। ५।।

योगेषु यत्राऽस्ति न गन्धयोगो न तत्र दृष्टो गुणगन्धयोगः। स्तस्य सर्वार्तिहरस्य चापि देवासुराद्येश्च नमस्कृतस्य॥६॥

जो पारद सम्पूर्ण रोगों का नाश करने वाला है और जिसकी देव, श्राप्तर, मुनि सभी स्तुति करते हैं। उस पारद का योग भी विना गन्धक के श्रीपिधयों में कुछ काम नहीं कर सकता है। इसीलिये शास्त्र-कार जहाँ पारद का श्रीपिधयों में प्रयोग करते हैं वहाँ गन्धक के साथ पारद की कजली करके ही प्रयोग करते हैं, केवल पारद को किसी श्रीपिधी में नहीं डालते।। ६।।

चतुष्टयी स्तद्शा सुनीन्द्रैरूरीकृता शुद्धिरशुद्धिरेवम् । भस्मत्वरूपाच विवद्धभावो गन्धेन हीना सकलेव हेया॥७॥

गन्धक के विना पारद की चार श्रवस्था महर्पियों ने मानी हैं कि-श्रशुद्धपारद, शुद्धपारद, मृतपारद, श्रीर वद्धपारद परन्तु ये चारो दशा विना गन्धक के त्याज्यप्राय हैं ॥ ७॥

यतस्त्वशुद्धः खलुपारदोऽयं कार्य्येषुक्कत्रापि न योजनार्हः । शुद्धोपि गन्धेन विना विभर्ति न स्वोपयोगं चलवृत्तिवृत्तः ।

### सिन्दूरपाकादिविधौ च गन्धो रुणद्धि सूतं परितप्यमानम् ॥ ८॥

इन चारों अवस्थाओं के त्याज्यत्व होने में यह युक्ति है कि अगुद्ध पारद तो "नागो रङ्गो मलो विह्न" इत्यादि अप्र दोपाकान्त होने से किसी औपघ में डालने के काम का ही नहीं है। रहा गुद्धपारद वह भी विना गन्धक के किसी योग में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी वश्चल गित है, अर्थात् विना गन्धक के साथ कज्जली किये यदि उसको किसी योग में डाल दिया जाय तो वह पारद अवश्य शरीर को फोड़कर निकलेगा। किन्तु गन्धक के साथ पारद की कज्जली करके दवा में डालने से गन्धक उसकी चश्चलता को दूर कर देती है। इस लिये उससे नुकसान कुछ भी नहीं होता प्रत्युत वह परम गुणकारी होता है। वैद्य लोग शीशी में जब सिन्दूररस बनाते हैं और आठ आठ दिन की अग्नि देते हैं, तब यह गन्धक की ही सामध्य है जो अग्नि से परितप्त पारद को उड़ने नहीं देती है। लोक में भी कहावत चली आती है कि "योनि में विन्द और अग्नि में पारा जो रोके सो गुरु हमारा" इससे सिद्ध हुआ कि यह दूसरी पारद को दशा भी विना गन्धक के त्याज्य है।। ८।।

### मृतःसमुज्जीवयति प्रसह्य रौद्रेणभावेन च संहरेत । प्राणानसौ मन्दरुचिप्रदायी स्वकीयसंसेवनकार्यवृत्तौ ॥९॥

रही पारद की भस्मरूपा तीसरी श्रवस्था, वह यद्यपि "श्रमरी-करोति हि मृत." इत्यादि न्याय से मनुष्यों को जिलाने वाली है तथापि "मारितो रुइरूपी स्यात्" इत्यादि न्याय से भस्म कच्ची रह जाने से, या श्रिषक मात्रा सेवन करने से, श्रथवा पथ्य नहीं पालने से, प्राणों का संहार भी कर देवी है, इसीलिये पारद भस्म सेवन करने में मनुष्यों की वहुत कम प्रवृत्ति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि यह वीसरी भस्मरूपा पारद की श्रवस्था भी हेयप्राय है।। ९॥

## बद्धोऽपि खेटत्वगतिं ददानः सदाशिवः पुण्यकृतामगम्यः । मादत्त्वलोकाःकथमुत्सहन्ते तं संग्रहीतुं कलिदोषभाजः।१०॥

रही बद्धरूपा चतुर्थदशा, वह यद्यपि "बद्धः खेचरतांधत्ते" "बद्धः साचात्सदाशिवः" इन प्रमाणों से आकाशगामिनी विद्या देनेवाली है, ध्यौर ब्रह्मरूपा भी है तथापि "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह" इत्यादि श्रुति प्रमाणों से वह बड़े बड़े पुण्यशाली महर्षियों को भी जब अगम्यरूपा है तब मन्दबुद्धित्व अल्पायुष्कत्व आदि कलियुग के दोषों को धारण करनेवाले मेरे जैसे साधारण मनुष्य उस चतुर्थं दशा के ब्रह्ण करने के लिये कैसे उत्साहित हो सकते हैं ? सबका सारांश यह हुआ कि पारद की उक्त चारों अवस्था सर्वजन हितार्थं नहीं हो सकती ॥ १० ॥

सम्मूर्चिछतो यस्य तु योगतोऽयं तेजोद्धानः खलु वैष्णवं तत् । त्रावालगृद्धान्सकलान्मनुष्याना-सन्नमृत्यूनि जातमात्रान् ॥ ११ ॥ पश्ँस्तिरश्चोऽप्यतिमन्द्वीयान्-सत्त्वप्रधानानि लोकसङ्घान् । स्वस्थाँश्च रुग्णानि स्तराजो नेवापकुर्वन्नुपकारकारी ॥ १२ ॥

इस प्रकार गन्धक योग के बिना पारद की चारो अवस्था युक्ति सिहत त्याज्य कही गई। अब गन्धक के योग से जो पारद की पाँचवी दशा (मूर्छित रूपा-चन्द्रोदय, सिन्दूररस, महिसन्दूर, विप-सिन्दूर आदि हजारों प्रकार की) है। उसकी बात सुनिये, "मूर्छितस्तु जनाईनः" इस शास्त्र सिद्धान्त से चन्द्रोदयादि मूर्छित पारद को विष्णु स्वरूप माना है। तात्पर्य्य यह है कि ब्रह्माजी का कर्त्तव्य तो उत्पादन मात्र है, श्रीर रुद्र भगवान् का संहार मात्र कर्त्तव्य है। निर्गुण ब्रह्म (सदाशिव) की तो कथा ही क्या है, जो मन् वचन की प्राप्यता श्रीर समस्त कर्त्तव्यों से भी श्रवीत होकर बैठे है। जैसा श्रुति में लिखा है कि "यतोवाचो निवर्त्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह " श्रव रहे उक्त भगवान् जनाईन वही पिपीलिका से लेकर मनुष्य देवादि समस्त ब्रह्माग्ड का पालनात्मक कार्य्य करते हैं। वैसे ही गन्धक से मृर्छित चन्द्रोदय श्रादि रस बाल, युद्ध श्रासन्न मृत्यु, उत्पन्न मात्र मनुष्य, तथा पशु, पत्ती, दुर्वल, बलवान, रोगी, निरोगी, सम्पूर्ण प्राणियों का किसी भी अवस्था में श्रपकार न करके महा उपकार ही कर रहे हैं।। ११॥१२॥

# चन्द्रोद्याचाःशतशःस्वकीया व्यक्तीर्द्धानश्च यदीययोगात् । यावाँश्च स्ते परिजारितो यस्तावान् गुणोमूरुईति सुतराजे ॥ १३ ॥

जैसे माया के योग से विष्णु भगवान् मस्य, कच्छप, वराहः श्रादि हजारों श्रवतारों को धारण करते हैं। तैसे ही पारद भी गन्धक के योग से चन्द्रोदय, विपचन्द्रोदय, श्रादि हजारों स्वरूपों को धारण करता है। यही नहीं किन्तु पारद में जितना श्रिधक गन्धक जारण किया जाय खतना ही उसमें श्रिधक गुण वढ़ जाता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है—"तुल्ये तु गन्धके जीर्णे शुद्धाच्छतगुणो रस दिगुणे गन्धके जीर्णे सर्वथा सर्वकुष्ठहा, त्रिगुणे गन्धके जीर्णे सर्व व्याधि विनाशन, जीर्णे चतुर्गुणे तत्र वलीपिलतनाशनः, पञ्चमे गन्धके जीर्णे चयरोग हरो मत, षड्गुणे गन्धके जीर्णे कामिनीदर्पनाशनः" इत्यादि हत्यादि ॥ १३॥

सहस्रवेधित्वमुखान्गुणाँश्चा-ऽश्रौषं समेनाऽस्यगुणेन योगात् ।

# श्रीसृतराजेऽखिलशक्तिंदं तें

#### गन्धं कथं नाद्रियते चलोकः ॥ १४॥

सहस्र गुण गन्धक जारण करने से पारद सहस्र वेधी (एक तोला पारद हजार तोले ताँ वे को सुवर्ण करने वाला) होता है जैसे कि—''जीर्णे शतगुणे गन्वे शतवेधी भवेद्रस', सहस्र गुणिते जीर्णे सहस्रांशेन वेधयेत्" इत्यादि गुण, जब गन्धक का सुना जाता है तब कहिये पारद में खखिल शक्ति देनेवाली गन्धक का कौन आदर नहीं करेगा ? ॥ १४ ॥

गान्धाःशतं स्तमृते भिलन्ति
योगा न स्तस्य तु केवलस्य ।
श्रशुद्धस्तोद्भवरोगजातं निराचरीकार्ति तु गन्ध एव ॥ १५॥

पारद के विना केवल गन्धक सेवन के ही सैकड़ों प्रयोग शास्त्रों में मिलते हैं परन्तु बिना गन्धक के पारद सेवन का एक भी योग कहीं नहीं मिलता। कहाँ तक कहें श्रशुद्ध पारद सेवन करने से शारीर में जितने रोग उत्पन्न होते हैं वे भी गन्धक सेवन से ही नष्ट होते हैं ॥१५॥

> वेशमाऽस्यधूमःपरिधूपयेद् यद्-द्यूमोऽतिकिं तत्प्रतिवेशिनोऽपि । पर्यन्ति वक्त्रं न विस्चिका-

> > देस्तद्गन्धतःशुध्यति गन्धवाहः ॥ १६ ॥

श्रीर यही नहीं गन्धक का यहाँ तक प्राधान्य है कि जिस घर में गन्धक की धूनी दी जाय उसके पड़ोसी लोगों को भी हैजा (कालरा) भूत पिशाचादि जन्य पीड़ा श्रसर नहीं कर सकती, क्योंकि गन्धक के, धूम की गन्ध से वायु शुद्ध हो जाती है। प्रस्तु प्राठकु लोगों को यह समरण रहे कि गन्धक का धूम गले में धुस जीने से श्वास कासादि ध्यतेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं इसिलये जिस घर की वायु शुद्ध करनी हो, या भूत पिशाचादि की वाधा दूर करनी हो उस घर में गन्धक की धूनी देकर सब ध्यादमी बाहर निकल जाँय श्रीर मकान के किवाड वन्द कर दें, जब धूम खय शान्त हो जाय तब मनुष्य इस घर में प्रवेश करें 11 १६ 11

एकोऽपि गन्धो यदिसेवितः
स्यादनम्लसिन्धूद्भवभोजिनान्ना।
नवीकरोत्यस्य शरीरमेनं

विनीतभावै:प्रणमन्तु भव्याः ! ॥ १७ ॥

यदि खाली गन्धक का शहद के साथ कोई मनुष्य सेवन करें छीर नमक खटाई न खावे तो उसका शरीर नवीन हो जाता है। इसलिये भावुक गण! इस विलच्चण प्रभावशाली गन्धक का सब मिलकर बड़े प्रेम से सेवन करो।। १७॥

वेदान्तिकणातिधयो दिशन्तो विवक्तवादं पुरुषितीयाम्, मायामुपाश्चित्य तथापरेपि

शक्तिं तदीयामुपकुर्वते अमान् ॥ १८॥

वेदान्ताचाय्यों के मत में भी बिना माया के केवल ब्रह्म का विवर्त सिद्ध नहीं होता, श्रौर शक्तिवादियों के मत में भी विना शक्ति के ईश्वर जगत् का कर्ता नहीं ठहरता ।। १८ ।।

> विनाप्रकृत्या पुरुषा विधातुं शुभाऽशुभं किञ्चन न क्षमन्ते । ख्यातेश्चतस्यांपुरुषान्यतायाः कैवल्यमेते द्धतीतिसाङ्ख्याः ॥ १९ ॥

श्रीर साङ्ख्याचार्थ्यों के मत में भी विना प्रकृति के पुरुप, शुभा-शुभ कार्थ्य कुछ भी नहीं कर सकते किन्तु प्रकृति के सम्बन्ध से ही उनमें पुर्य पाप कर्तृत्वादि व्यवहार होता है, तथा प्रकृति में पुरुप भेद ज्ञान होने ही से पुरुप, कैवल्य (मोत्त) को प्राप्त होता है ॥१९॥

वैक्रण्ठवास्तव्यहरिश्च लोकं
पुष्णाति लक्ष्म्यैव कटान्तितश्च।
जिनेश्वराश्चापिदिशन्तिभव्यान्
भव्यंस्वयं कार्मणकायभाजः॥ २०॥

वैकुग्ठनाथ विष्णु भगवान् भी लक्ष्मी देवी के कृपाकटाच का श्रवलम्बन करके ही ससार का पालन करते हैं। जैन सिद्धान्ता-नुसार तीर्थद्भर देव भी भन्यजनों को उसी हालत में धम्मोपदेश करते हैं जब कि वे कार्मण शरीर (पौद्रलिक प्रारच्ध कर्मक्ष्पी सूक्ष्म शरीर) से युक्त होते हैं श्रशीत् सिद्धावस्था में वे भी कुछ करने को समर्थ नहीं हो सकते, इसी वास्ते जैनधम्म के धुरन्धराचाय्यों ने "णमो श्ररिहन्ताण ग्रमो सिद्धाणं" इत्यादि णमोकार मन्त्र मे श्रशरीरी सिद्ध भगवान् को प्रथम नमस्कार नहीं करके, शरीरधारी श्ररिहन्त देव को ही नमस्कार किया है।। २०।।

> ब्रूमोऽतिकिं शुक्तवराकमेतद् विनारजःकिं विद्धाति सृष्टिम् । तथा कथं गन्धकमन्तरेण सुवीत सुतो जनतोषमेषः ॥ २१ ॥

श्रधिक क्या कहे देखिये यह प्रत्यच सिद्ध दृष्टान्त है कि जब हम लोगों का शुक्र स्त्री के शोणित विना सन्तान पेदा नहीं कर सकता तय गन्धक के विना पारद जीवों का किस प्रकार कल्याण कर सकता है ? इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसे पारद की प्रधानता लोगों के कल्याणार्थ महर्षि गणों ने लिखी है तैसे ही गन्धक की प्रधानता भी युक्ति सिद्ध है। तथा च साह्व याचार्य वाचस्पति मिश्र:—"पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। पड्ग्वन्धवद्धभयोरिप संयोगस्तत्कृत सर्गः" जैना-चार्योंऽकलङ्कदेवोऽपि—संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञाः नह्येकचक्रेण रथः प्रयाति। श्रन्थश्च पङ्कश्च वने प्रविष्टौ तौ सम्प्रयुक्तौ नगरे प्रविष्टौ"।

यहाँ पर यह शङ्का हो सकती है कि पारद प्रकरण में गन्धक की प्रधानता क्यों लिखी गयी १ इसका उत्तर यह है कि जैसे ब्रह्म की माया शक्ति, श्रौर विष्णु की लक्ष्मी देवी, शिवजी की पार्वती भगवती उनको छोड़ कर दूर नहीं रह सक्तीं तैसे ही गन्धक भी पारद से वियुक्त होना नहीं चाहती, श्रौर उन ही की तरह पारद भी एकाकी रह कर श्रादरणीय नही हो सक्ता। जब यह दशा है तो मैं भी पारद प्रकरण से गन्धक को वियुक्त करना नहीं चाहता॥ २१॥

#### गन्धक भेदाः-

लोणीयश्चाम्लसारश्च गन्धको द्विविधो मतः। उत्तरस्त्रिविधो दृष्टः प्रदास्तो रसकम्मीणि ॥ १ ॥ रक्तवर्णः परं श्रेष्ठः द्युकपुच्छस्ततोऽवरः। स्विग्धपीताम्बसारस्तु तास्यामक्पगुणो मतः॥ २ ॥ गन्धक के भेद-

गन्धक दो प्रकार का होता है, एक लोगियाँ और दूसरा आमलासार। आमलासार के तीन भेद हैं, एक लाल (तोता की चोंच के समान) इसको शास्त्रकार "शुकतुग्रड" कहते हैं। इसके गुणों की अपार मिहमा है। यह धातु वेधक (सुवर्ग सिद्ध करने वाली) है और शरीर के सब रोगों को दूर करके दीर्घायु तथा अति विलिष्ठ करनेवाली है। मैंने इसको रंगून आदि अनेक शहरों में खोजी थी परन्तु यह सौ रुपया सेर को भी नहीं मिली। लोक में कहावत है कि "माया रगे सो काया रंगे" अर्थात् जो वस्तु सुवर्णीद

सिद्धि करे वही शरीर को दिन्य वनावे। दूसरी सूआपंखी (तोता की पूछ के रंग के समान हरित वर्णवाली) होती है। यह उतनी दुर्लभ नहीं है परन्तु हूँद्रने से कहीं २ मिल जाती है इस गन्धक को यदि पारद में जारित की जाय तो चन्द्रोदयादि सभी रस वहुत उपवीर्थ वनें। तीसरी आमलासार गन्धक वहुत चिकनी, चमक-दार, पीले वर्ण की, जिसमें कुछ २ हरित वर्ण की मलक होती है इसीको आजकल सभी वैद्य लिया करते हैं, और यह सर्वत्र मुलभ है। यह गन्धक यद्यपि "शुकतुग्रङ" और "शुकपुच्छ" से कम गुग्ण वाली है तथापि चन्द्रोदयादि सभी रस काष्ठ औषधियों से कहीं बढ़कर गुणकारी होते हैं।। १। २।।

# लोणीयस्त्याज्य एव स्यात् सर्वस्मिन् रसकर्मिण । किन्तु पामादिलेपार्थे योजनीयः क्वचित् क्वचित् ॥३॥

लोिणया गन्धक तो किसी भी रस के उपयोगी नहीं है किन्तु जहाँ पर आमलासार गन्धक नहीं हो वहाँ पर खाज खुजार आदि रोगों को नष्ट करने के लिये लेप में ली जा सकती है।

किसी किसी छाचार्य के मत से कालीगन्धक भी होती है। उसके गुण तो बहुत हैं परन्तु मिलवी नहीं है। एक दूकानदार ने मुमसे कहा कि लालगन्धक छापको में दे सकता हूँ परन्तु १०) रुपया सेर के भाव दूँगा। मैंने कहा कि दीजिये-दीजिये में २०) रुपया सेर में भी खरीद सकता हूँ। तब उसने बहुत लाल नेत्र प्रसाद-जनक दिखाई। उसको मैंने छिग्निपर रखा तो वह न जले न धुँछा दे, वह लालकसीस थी मैंने कहा मैं इसको। सेर भी नहीं ले सकता।

# गन्धकशुद्धेरावश्यकता–

करोत्यशुद्धः खलु गन्धकोऽयं तापं भ्रमं कुष्टरजामवश्यम्। हन्याच रूपं बलवीर्घमोजो बुधैरतोऽसौ परिशोधनीयः॥१॥

#### गन्धकशुद्धि की आवश्यकता-

श्रद्धाद्ध गन्धक के मेवन करने से या किसी योग में डालने से ताप, श्रम, ( मस्तक घूमना चक्रर श्राना ) कोढ़ श्रादि श्रनेक रोग इसक हो जाते हैं श्रीर शरीर की कान्ति, ताकत, शुक्र, उत्साह, नह होते हैं, इसलिये गन्धक की शुद्धि श्रवश्य करनी चाहिये ॥१॥

# गन्धकशुद्धेः प्रथमः प्रकारः-

मृत्तान्दिकाया भृततककायाः प्रत्यग्रवस्त्रेण मुखंपिष्ठाय । यद्वा च स्त्रैहेढिमिष्टकाभी रुद्वाध नान्या गतिमत्र यन्त्रे॥१॥ निपातनीयः खलुगन्धकःस्पाद् हुनःकटाह्यां मृदुविह्योगैः। एकेन संहस्तितहस्तकेन परेण दृत्र्या परिलेखनीयः॥२॥ वस्त्रे स्नतस्त्वेष च चालनीयो घनीभवेत्तकनिमज्जनेन। एवं विधानैःपरिशोधनीयस्त्रिः पश्चकृत्वोप्युत ससकृत्वः॥३॥

# गन्धकशुद्धि का पहला प्रकार-

लोहे की कड़ाही में पात्र भर घृत को तपाकर उसमें एक सेर श्रामलासार गन्यक के चूर्ण को डालकर मन्दी र श्राँच दे। जब संपूर्ण गन्यक का चूर्ण घो में घुल जाय तब एक मट्टी के पात्र में छाछ (मट्टा) हो मेर भर दे, श्रीर उसी पात्र के ऊपर वारीक गीला नवीन कपड़ा टांककर मजबूत वाच दे। उस कपड़े के ऊपर कड़ाही में टिघली हुई गन्यक को एक श्रादमी तो कड़ाही के छुन्दे (कन्ने) पकड़ कर डालता जाय श्रीर दूसरा श्रादमी लोहे की कलछी से गन्यक को सूत-सूतकर कपड़े पर डालता जाय श्रीर गन्यक को चला-चलाकर कपड़े में छानता जाय। जब सम्पूर्ण गन्यक कपड़े से निकलकर छाछ में पहुँच जाय तब कपड़े को खोलकर पात्र के पेटे में जमे हुचे गन्यक के डिप्प (ढेला) को निकाल ले, श्रीर छाछ को दूसरे पात्र में रख छोड़े इस प्रकार से तीन वार या पाँच वार या सात वार जहाँ तक शोध सके शोध। यद्यपि गन्यक के

दोप तो एक बार शुद्धि से ही नष्ट हो जाते हैं, तथापि "शुद्धस्य शोधनं गुणाधिक्याय" इस न्याय से बार-बार शुद्धि गुण वृद्धि के लिये की जाती है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

# तसाम्बुनिधौतिविशुष्किपिष्टो लीहः स योगैरुत केवलोऽपि । कालं कियन्तं न शरीररोगं शिनष्टि कश्चिद् विशिनष्टि योगम्४

जब गन्धक शुद्ध हो जाय तब इसको गरम पानो में धोकर श्रौर सुखाकर दो-तीन दिन तक नीबू के रस में व गुलाबजल में या श्रन्य श्रौषधी जो श्रपने को इष्ट हो, उसके कषाय में घोटकर सुखा ले। इस परम विशुद्ध गन्धक को यदि शहद के साथ कुछ काल तक चाटे तो मन्दाग्नि श्रादि श्रनेक रोग नष्ट हों श्रौर इसको जिस योग में डाले वह बहुत गुणकारी हो।। ४।।

चलत्कुचश्रोणिकरोरकाभिगीयन्तिकाभिवनिताभिराभिः। निर्मध्यमाने खलु तकराजे गन्धस्य शुद्धिं कुरुवैद्यराज!॥५॥

श्राघातजन्या गुणसन्तितिःस्यात्तकेतथा दुग्धसिताम्बुपेये। श्रीस्तराजेप्युत योगराजे पलङ्कषे यूनि च मञ्जयुद्धे ॥६॥

इस गन्धक को जिस छाछ में शोधे उस छाछ के बनाने की यह विधि है कि— तीन चार सियाँ खूब जोर से दही को बिलोवें। बिलोते समय जिनके छुच, नितम्ब छादि सर्व छाड़ खूब हिलते रहे। जैसा कि छाजकल गावों मे ताकतवर जमीदारिन गूजरो छहीरी बिलोया करती हैं। ताल्पर्य यह है कि छाछ में जितने धमरके छाधक लगेगे, उतना ही उसमे गुण बढेगा। इस प्रकार समाधातित तक (छाछ-मट्टा) के शास्त्रकारों ने भी बहुत गुण माने हैं। जैसा कि—'न तकसेवी व्यथते कदाचिन्न तकदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भुवि तकमाहुः"। छार्थात् उक्त छाछ का जो मनुष्य सेवन करते रहते हैं उनके शरीर मे कभी रोग ही नहीं होता है। देवताओं को छानन्द देनेवाला जैसा छम्रत है, तैसा ही इस प्रथ्वो पर मनुष्यो के

लिये श्रमृतरूप छाछ है। पाठक वृन्द । ये कहे हुए छाछ के सर्वगुण श्राघात (धमरके) से ही जन्य हैं। यदि दही में पानी मिलाकर कोई सेवन करें तो वे गुण प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे २ वहुत उदाहरण हैं, जिनमें श्राघात से ही गुणवृद्धि होती है। जैसे कि वृघ में पानी श्रीर मिश्री मिलाकर पीने से उतना गुण प्रतीत नहीं होगा, जितना कि लस्सी से, श्रश्मीत श्राघ सेर वूध श्राध सेर पानी छटाँक भर मिश्री या खाँड़ इन तीनों चीजों को मिलाकर लम्बी धार से दो लोटाश्रो में सी वार श्रदल वदल करके लस्सी बनाकर पीवे तो सर्वदाह शान्त हो जाय, पेशाव खुलकर हो, मृत्राघात (चिनग श्रादि) रोग नष्ट हो जाते हैं। श्रीर योगराजगूगल में भी लचाघात (लाखचोट) देने से उसके कही गुण वढ़ जाते हैं, श्रीर पारदप्रकरण में तो शास्त्रकारोंने पदे पदे लिखा है कि—"मर्दनाख्यं हि यत्कर्मतत्सृते गुणकृद्धवेत्"। श्रश्मीत पारद को जितना श्रिषक घोटा जाय उतना गुण उसमें श्रिषक वढ़ जाता है। श्रीर वरावरके जोटियों के साथ कुस्ती लड़ने से चोट लगने में पहलवान में पहले से कहीं वल वढ़ जाता है।।।।।।।।

# गन्धकशुद्धेर्द्वितीयः प्रकारः-

रसायनाथीं परिशोधयेत गन्धं विधानैरनुवक्ष्यमाणैः।
रसेन पूर्णाः परिपक्षवीय्या वर्णेन कृष्णा मस्एपप्रकाशाः॥१
अल्लातकास्तैलविधौ प्रशस्तास्तक्तेलकृष्टिं च चिकीष्ठुराय्यः।
नदीरजःपूरितलोहनालिपातालयन्त्रेनिहितान्तुतैल्यात्॥२
कूष्यां भृतादाशु परिस्तृतं स्यात्तेलं प्रयासेन विनेव सर्वम्।
तैलेनं तैलेन सुभङ्गमज्ज्ञा वस्त्रेण वा रन्तितसर्वकायः॥३
भक्षातकाँ ह्योहजखल्वके च संकुद्धश्च कृष्यां भरतु प्रयहात्।
तत्तेलमम्पर्कितकायमध्ये भवन्ति कण्ड्वादिविकारजाताः

नोट- १ तैळ-तिल से निकाला हुआ। २ सुमझ मजा नारियल की गिरी।

तच्छान्तिकामः परिमर्द्येत सुभङ्गसज्जां तिलकल्कमेती। खादेदिनान्याशुच पश्चषाणि जाता विकाराश्च शमं वजन्ति भ गन्धकशुद्धि का दूसरा प्रकार-

जिस मनुष्य को गन्धकरसायन सेवन करना हो वह इस प्रकार गन्धक का शोधन करे। जो भिलावे कालेवर्ण के, रसभरे, बहुत चिकने, मोटे-मोटे होय, उनका तेल बहुत श्रच्छा निकलता है। उसकी रीति यह है कि यदि शीशी का मुख सकरा होय तो भिलावों को लोहेके खरल में कूटकर इतने छोटे दुकड़े करले जिसमें शीशी में भरसकें। उस शीशी मे उन भिलावों के दुकड़ों को चिमटा से उठा-उठा कर भरे हाथ से न छूवे नहीं तो हाथ में खुजार छौर शोथ हो जायगा। उस शीशी के मुख मे लोहेके तारों की डाट भरकर बाछुकागर्भपातालयन्त्र के द्वारा वड़ी श्रासानी के साथ तेल निकाल ले। परन्तु जिस समय भिलावों को कूटे तब हाथ पैरों में तिल का तेल श्रीर नारियल का तेल चुपड़ ले, तथा हाथोंपर कपड़ा वाँध कर सब शरीर को भी कपड़े से डांक कर रचित कर ले, जिससे भिलावों के तेल का कहीं छींटा न पड़ जाय, नहीं तो शरीर में खुजली, फलक (फपोला) शोथ आदि अनेक विकार उत्पन्न हो जाँयगे। भूल से यदि भिलावो का तैल लग जाय श्रीर उससे खुजली, सूजन हो जाय तो तिल श्रीर नारियल की गिरो को पानी मे खूब पीस कर शरीर पर मलता रहे, छौर उन दोनो चीजों को छाधपाव छटांक रोज खाया भी करे, इस प्रकार पाँच छः दिन करने से सब विकार शान्त हो जायँगे ॥१।२।३।४।५॥

क्र्पी भवेद्व्यात्तमुखी यदा तु काचिद्धिपन्नाभिभवेत्तदातु। कटाहिकायां सृदुविह्योगैर्गन्धं सुभद्धातकतैललीनम्॥६॥ वराकैपाये शुक्रपुच्छमेनं रसे गुडूच्या उत वापयेत। उक्तप्रकारेण विश्वद्धगन्धं तमाम्बुनि चालितशुष्किपिष्टम्।७॥ यष्टियाः कषायेण दिनानिपश्च पाषाणुखल्वे खलु भावयेत। तत्तद्विकारानुगुणान् पदार्थान् समीक्ष्य बुद्धचा परिशोघयेत⊏

यि शीशी चौड़े मुरा की होय, जिसमें सावुत भिलावे घुम सकें, जिसमें भिलावों को कूटने की नौवत ही नहीं आवे तब तो और भी अच्छा । तेल चुपडना, शरीर को रचित करना यह सब ममट करने ही नहीं पड़ें। फिर हाथों में तेल चुपड़कर उन भिलावें के आध्याव तेल में आधसेर आमलासार गन्धक (सूआपखी मिलजाय तो और भी उत्तम) के चूर्ण को डाल कर, कढ़ाई में रसकर ऐसी मन्दी आँच दे, जिसमें गन्धक तो जलने नहीं पावे, और टिघल कर तेल और गन्धक एक हो जांय। चाद उस कढ़ाई में त्रिफला का कवाथ अथवा गुरुच का स्वरस डालकर कलछी से चलावे। जब गन्धक ठढी पड़कर जमजाय तब भिलावों का दूसरा तेल डालकर उक्तविधि से दो बार शोधन और करें। यदि तीन बार शोधन नहीं हो सके तो एक बार तो अवश्य ही करें।

इस प्रकार शुद्धि करने का ताल्पर्य यह है कि अपने को गन्थक रसायन बनाना है तो गन्धक का शोधन भी रसायन पदार्थों से ही होना चाहिये। चरकाचार्य्य आदि महिपेयों ने भिलाने और त्रिफला तथा गुद्धची को परम रसायन माना है, और भहातक रसायन, त्रिफला रसायन आदि अनेक प्रयोग चिकित्सा स्थान में लिखे हैं, उसके अनुसार और भी जो पदार्थ तेल निकालने लायक हो उसके तेल में गन्धक को गलाने, और काथ या स्वरस के योग्य पदार्थों के रस में ठढीं करे। जब गन्धक शुद्ध हो चुके तब गन्धक को गरम पानी से धोकर और सुखाकर मुलहठी के काथ में पाँच चार दिन तक घोटकर तथा सुखाकर रख छोड़े।।६।७।८।।

कोष्ठस्य शुद्धश्या अथगालयेत जैपालतेले शुकपुच्छगन्धम्। ऐरण्डतेलेऽप्युत वापयेत चारग्वधोत्थेऽम्टुनि कार्ण्यीजेध

९ यष्टि-मुल्हठी । २ कार्ष्णवीज कालेदाने का काथ ।

कोष्ठ शुद्धि के लिये जमालगोटे के तेल में गन्धक को गलाकर अथवा रेंड़ी के तेल में गलाकर अमलतास के गूदे के रस मे अथवा कालेदाने के काथ में ठंढी करें। गुद्दे का रस निकालने की यह विधि है कि—अमलतास की फिलियों को कूटकर पानी में डाल दे। बाद दो तीन घटे तक लोहें की कड़ाही में रख कर ऑच दे, शीतल हो जाने पर काथ को कपड़े में छान ले। कालादाना सर्वत्र मिलता है जिसको वैद्यलोग जुलाव के काम में लिया करते हैं। इसी प्रकार और जो कोष्ठ शुद्धि करनेवाले पदार्थ हैं, उनके तेल में गन्धक को गला ले और रस में ठढीं करें। जितनी बार गन्धक की शुद्धि पूर्वोक्त चीजों में करें उतना ही अच्छा है, नहीं तो एक बार तो अवश्य करें।।९।। कफार्तिनाशाय कैलिद्धमास्थित के कषायेऽथ च शोधयेत। वातोत्थरोंगे त्वथ गालयेत तेलेंऽश्वगन्धाम्बुनि वापयेत १०।।

कफ के प्रकोप को नष्ट करने के लिए बहेड़े की मीगी (गिरी) के तेल में गन्धक को गलावे श्रीर उसीके क्वाथ में ठंढी करें। वात-च्याधि के लिये तिल के तेल में (श्रथवा रेंडी के तेल में) गन्धक को गलावे श्रीर श्रसगन्ध के क्वाथ में ठंढी करें।।१०।।

दाहार्त्तिनाशाय गवां घृते तु शुकेष्टवीजाम्बुनि शोधयेत। एवंप्रकाराः परिकल्पनीयाः शतं सहस्रं वैलिशोधनस्य ११॥

दाह रोग में गौके घृत में गन्धक को गलावे छौर छनारदाने के रस में ठंढी करे। इसी प्रकार छौर तत्तदोपनाशक छौषिधछों के गुण देखकर हजारों प्रकार से गन्धक की शुद्धि कर मकते हैं। जितनी गन्धक छपने को शुद्ध करनी हो उससे चतुर्थ भाग तेल छादि स्नेह पदार्थ लेना चाहिये, छौर रस गन्धक से दूना लेना चाहिये।

जमालगोटे छादि जिन पदार्थों का तेल निकालना हो "बालुकागर्भ-पातालयन्त्र" छाथवा "पातालयन्त्र" में निकाल ले। इन यन्त्रों को विधि चित्रो सिहत इसी रसायनसार प्रथम भाग में लिख चुका हूँ ॥११॥

१ कलिहुमास्थि-बहेटा की गुठली की भींगी। २ शुकेष्टवीजाम्बु-अनारदाने का रस । ३ वलि-गन्धक।

#### गन्धकरसायनम्-

स्तन्यंगवां त्वङ्मरिचं दलैला-पथ्यागुडूच्यत्तक्ष्यात्रिकाश्च ।

व्योषं त्रिघा चार्द्रकसृङ्गराजा-वेतैःष्ट्यक् चाष्ट्रविधं विभाव्य ॥ १ ॥

भन्नातकस्नेहवराकषायैः कृतं विद्युद्धं वित्तमम्बसारम् । द्युष्कंसितातुक्यमथोविमर्देद्रसायनंगन्धकनामधेयम्॥२॥

#### गन्धकरसायन-

पूर्वोक्त रीति से भिलाने के तेल में श्रीर त्रिफता के काथ में तीन वार या एक वार श्रामलासार गन्धक को शुद्ध करके गरम पानी में धोकर तथा सुखा कर नीचे लिखी १४ चीजों की श्राठ-श्राठ भावना दे। (श्रश्रीत प्रत्येक श्रीविधयों के रस में उक्त शुद्ध गन्धक को श्राठ-श्राठ वार घोट घोट कर सुखा ले) गाय का दूध, दालचीनी, काली मिरच, पत्रज, छोटी इलायची के दाने, बड़ी हरड की छाल, गुरुच, बहेड़ा, श्रामला, सीठ, मिरच, पीपल, श्रादी, भांगरा इन १४ श्रीविधयों में जो ऐसी हैं कि जिनका क्रूट कर रस निकाल सकें उनके तो रस में ही गन्धक को घोंटे, श्रीर जो सूखी मिलें उनके काथ में घोंटे। जब सब श्रीविध के रस की श्राठ-श्राठ भावना लग चुके तव उस गन्धक के समान मिश्री (श्राध सेर गन्धक होय तो श्राध सेर ही मिश्री) मिलाकर दोनों को खूब घोंट कर किसी पात्र में रख छोड़े इसको गन्धकरसायन कहते हैं॥ १।२॥

धारोष्णगच्येन निषेवणीयं

कर्षे यथासात्म्यमथ द्विसंध्यम् । यथाग्नि रोचिष्णुगरिष्ठभोक्त्रा चानम्लसिन्धूद्भवभोजिनात्रा ॥ ३ ॥﴿ गन्धकरसायन सेवी मनुष्य को प्रकृति के श्रनुसार इसकी १ तोले तक की मात्रा है। धारोष्ण (तुरन्त ताजा) गो के दूध के साथ इसको प्रथम प्रातःकाल ही लेना शुरू करे, जब माफकत श्रा जाय तब दोनो समय (सायंकाल, प्रातःकाल) सेवन किया करे। श्रीर ध्रपनी जठराग्नि के माफिक जलेबी, इमरती, लड्डू, चूरमा जो श्रपने को रुचिकर होय उत्तम-उत्तम पदार्थ खाया करे परन्तु गन्धक सेवन के समय नमक, खटाई विलकुल त्याग दे। ब्रह्मचर्य पाले।। ३।।

# सर्वप्रमेहाग्निमृदुत्वयूलान् कुष्ठानि तज्जातविकारसंघान्। शमीकरोत्पेष समीकरोति धातूनधातूँस्तु द्मीकरोति॥४॥

इस गन्धकरसायन के सेवन से सर्व प्रकार (२० प्रकार) के प्रमेह, मन्दाग्नि, शूल, सर्व प्रकार के कोड़, श्रौर कोड़ रोग मे उत्पन्न होने वाले श्रन्य रोग नष्ट होते हैं। यह विपम धातुश्रों को समान करता है। तथा धातुश्रों के विरोधी मल, मृत्रादि प्रकोप को भी नष्ट करता है।। ४।।

# योगेन भह्नातकजेनवैद्या विधित्सवःसन्ति रसायनं तत् । तत्स्थं तु पामादिविकारजातं निरीक्ष्य ते विभ्यति सेवितुं च ॥५॥

सभी रोगी तथा वैद्य भहातक रसायन के प्रयोग को देख कर चाहते हैं कि हम भी भहातक रसायन वनावे, परन्तु भहातक (भिलावा) किसी मनुष्य को तो माफकत आते हैं और किसी के खुजार शोथ आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये भहातक प्रयोग में लोगों की मन्दरुचि होती है।। ५।।

> गन्धस्य योगं समवाप्य नैजान् दोषान् जहत्येव यदा विषाणि ।

# तदाकियान् दोषविमुक्तिलोभी भह्षातकः स्याननु भावुकार्याः ॥६॥

परन्तु भिलावा के तेल में उक्त विधि से गन्धक शोधकर गन्धक-रसायन बनाकर सेवन करने से भिलावे के सर्वविकारों को गन्धक नष्ट कर देती है। जब सिखया, बच्छनाग स्त्रादि महाविषों के मारकत्वादि दोषों को ही इसने नहीं रहने दिये तब भिलावा विचारा कौन गणना में है ? "दोपोत्यस्ति गुणोत्यस्ति निर्दोषों नैव जायते" इत्यादि न्याय से संसार के सभी पदार्थों में गुण स्त्रीर दोष रहा करते हैं परन्तु विष-मोदक के समान दोषों के संपर्क से गुण भी त्याज्य हो जाते हैं परन्तु जब महातक, सिखया, हरिताल, बत्सनाभ स्त्रादि के महादोषों को गन्धक चाट गयी तब महा गुणशाली उक्त वस्तु (गन्धकरसायन, महचन्द्रोदय, तालचन्द्रोदय, विषचन्द्रोदय) स्त्राबाल वृद्ध सभी मनुष्यों को उपादेय हैं।। ६।।

# दोषा भवन्तीति भयेन हेया गुणाः स्युरित्यध्यवसायबुद्धिः । कुबुद्धिरेवास्त्यथ किन्तु दोषा यथा विनङ्क्ष्यन्ति तथाभ्युपेयम् ॥ ७॥

यह भी एक सर्वविद्वत्संवादी सिद्धान्त है कि जिस वस्तु में महा-दोष होता है उसी में महागुण हुन्ना करता है। न्नथवा यों किहए कि "यिसन् रुष्टे भयं नास्ति तुष्टे नैव धनागमः। निम्नहोऽनुम्नहो नास्ति स रुष्ट. किं करिष्यित" इस न्याय से जो महान्नवर्थकारी पदार्थ होता है, उसी में महोपकारी गुण भी रहा करते हैं। इसलिये बुद्धिमान् को चाहिये कि महादोषों का शमन करके उसके गुणों का सम्रह करे, न कि दोपों के भय से गुणों का भी सर्वथा परित्याग ही कर बैठे। जैसा कि भाष्यकार महिपं पतश्त्रिकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधि श्रीयन्ते सन्तीति धाना नोप्यन्ते निहं भिक्षकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधि श्रीयन्ते प्रतिविधेयं दोषेषु" श्रर्थात् यह बात नहीं है कि जगल में हिरण बहुत हैं सो धान न बोया जाय या भिक्षुक बहुत श्राते हैं तो उस भय से रसोई करना छोड़ दिया जाय किन्तु उक्त दोषों का बाड़ लगा कर, किवाड़ बन्द करके प्रतीकार करना चाहिये। सब का सारांश यह हुआ कि जैसे मैंने भिलावा, संखिया श्रादि के दोषों को निकाल कर गुणों का समह किया है इसी प्रकार बुद्धिमान् दोषों को बचा कर गुण संम्रह करें।। ७।।

#### गन्धकरसायनस्य द्वितीयः प्रकारः-

उक्तप्रकारेण च सप्तकृत्वो गन्धं विशोध्याथ च संप्रिष्ध। धारोष्णसेवी कृतकोष्ठशुद्धिः फलंप्रदिष्टं लभते मनुष्यः॥१॥

#### गन्धकरसायन का दूसरा प्रकार-

पूर्वोक्त विधि के श्रनुसार भिलावे के तेल में श्रामलासार गन्धक को सात बार शुद्धि करके गन्धक को गरम पानी से धो डाले। बाद सुखा कर तीन दिन तक त्रिफला के काथ में घोटे। गन्धक के समान मिश्री मिला कर धारोष्ण गो दुग्ध के साथ सेवन करने से भी पूर्वोक्त गुण (प्रमेहादि नाश) होते हैं, परन्तु रसायन सेवी प्रथम वमन, विरेचन से कोष्ठशुद्धि कर ले। पथ्यपालनादि भी पूर्व के समान जानना।। १।।

## गन्धकशुद्धेस्तृतीयः प्रकारः–

पादांश आज्ये परिलीनगन्धो द्विष्टेत्तदुग्धे परिवापितश्च । त्रिधैकधा वैष चयोगयोग्यः संसेवनार्थीय तु पश्चकृत्वः॥१॥

## गन्धकशुद्धि का तीसरा प्रकार-

सिन्दूररस श्रादि बनाने के लिये या किसी योग में डालने के लिये गन्धक की शुद्धि इतनी ही पर्य्याप्त हो सकती है कि-लोहे की कड़ाही में गन्धक से चतुर्थीश घृत डाल कर गन्धक को गला ले। श्रीर प्रथम शुद्धि के श्रनुसार मही की नॉद में गन्धक से दूना दुग्ध भर कर उसके मुख पर पतला, नवीन कपड़ा वाँघ कर उस गन्धक को कपड़े के ऊपर छोड़ दे श्रीर कलछी से चलाता जाय। गन्धक दूध में जाकर नॉद के पेंदे मे जमतो जायगी श्रीर घृत दूध के ऊपर तैरता रहेगा। इस प्रकार नवीन नवीन घृत श्रीर नवीन-नवीन दुग्ध डाल कर तीन वार शुद्धि कर ले। श्रथवा एक वार शुद्धि करने से भी काम चल जाता है। परन्तु गन्धक खाने के लिये तो पाँच वार ही शुद्धि करनी चाहिये। दूध के ऊपर से जो घृत इकट्ठा होता जाय उसको भी तथा कर किसी पात्र में रख छोड़े। वह रक्त शुद्धि के लिये खाने में दिया जा सक्ता है।। १।।

# गन्धकशुद्धेश्चतुर्थः प्रकारः-

घृते चतुर्थोश्चिमितेऽम्बसारं द्वृतं प्रबाण्डुस्वरसे द्विवृत्ते । संशीतयेद्भूय इतीत्थमेनं वाराँ अपञ्चाशतमाविद्घ्यात्॥१॥

#### गन्धक शोधन का चौथा प्रकार-

दो सेर श्रामलासार गन्धक के शोधने के लिये श्राध सेर घृत लोहें की कड़ाही में डालकर उसमें दो सेर गन्धक को कृटकर डालदे वाद ऐसी मन्दी श्रॉच लगावे जिसमें गन्धक जले नहीं श्रीर द्रुत होकर घृत में मिल जाय। इसको चार सेर प्याज के रस में छोड़ दे। तल-भाग में जमी हुई गन्धक को निकाल कर श्रीर कृटकर फिर श्राध सेर घृत कड़ाही में डालकर गन्धक को पूर्व की तरह द्रुत करे। श्रीर जिसमें गन्धक शोधी जा चुके उस रस श्रीर घृत की श्रन्य पात्र में जमा करता जाय। इस प्रकार पचास बार गन्धक को शोधे॥ १॥

पलाण्डुसंकुद्दनगालनाय प्रवर्त्तमानाः कतिचिच कश्चिद् । द्रवीकरोत्याशु धृते रसे तु शीतीकरोत्येकिद्ने गते तु॥२॥

गन्धक के शोधने के लिये प्याज का रस ताजा लिया जाता है इमिलिये दो-चार मनुष्य तो प्याज को कूटने तथा रस निचोड़ने में लगा दिये जाँय ध्यौर एक घ्यादमी घृत मे गन्धक को गलाने व रस में खुमाने के काम में लगा रहे। इस तरह करते करते जब दिन व्यतीत हो जाय तब, ॥ २॥

# रसं घृतं चापि महाकटाहे पचेत यावद्रसञ्जोषणं स्यात्। मृत्स्निग्धपात्रे भरतां समस्तं स्थिरे घनेंशे घृतमाद्दीत ॥३॥

दिन भर शोधने से जो घृत मिला हुआ प्याज का रस संगृहीत किया हुआ है उसको किसी घड़े कड़ाह में रखकर पकाना शुरू करे। जब रस जल जाय, और घृत ऊपर तिरता माछूम होय, तब एक चिकने हंडे में भर कर रख छोड़े। रात्रिभर में रस का गाढ़ा श्रंश तो हंडे के पेंदे में जम जायगा और घृत ऊपर तिरता हुआ निर्मल रूप में मिलेगा। उसको निकाल कर किसी पात्र में भर कर रख छोड़े। इस घृत को पद्माधातादि महावातच्याधित पुरुष को खाने व लगाने को देने से बहुत श्राश्वासजनक होता है परन्तु यह गरम होता है इसलिये इस घृत का उपयोग शीतऋतु में करे। तथा योगराजगूगल में इसको डाल-डाल कर लद्माधात दे तो योगराजगूगल तत्काल चमत्कार हिरखावे॥ ३॥

# एवं व्यतीतेषु दिनेषु षद्सु गन्धो विद्युध्येदिखलार्थकारी । रक्तोद्भवानां च कफोद्भवानां रज्ञांविनाशाच चलोद्भवानाम् ॥ ४ ॥

इस रीति से छ: दिन में पचास बार गन्धक शुद्ध हो जाती है। यह गन्धक रक्त विकार (दद्ध पामा प्रभृति) तथा कफ विकार श्रीर बातव्याधि में बहुत ही उपकारी वस्तु है॥ ४॥

# किटेऽष्ट्रघस्नान् परिपाचयेत सेटार्द्धकं हिंगुजमेतदुग्रम् । सुवर्णसिन्दूररसोऽस्य योगा-च्चन्द्रोदयस्पर्धिगुणोनुभूतः ॥५॥

गन्धकांश तथा घृतिमिश्रित जो हंडे के पेंदे में जमा हुआ घन पदार्थ रस का किट्ट है उसमें आधसेर हिगुल को रखकर आठ दिन तक पकाने से हिंगुल भी एक अपूर्व हो तैयार हो जाता है।

इस गन्धक के योग से षड् गुणगन्धकजारित स्वर्णसिन्दूर वनाया जाय तो चन्दोदय के समान गुणकारी वने । तथा जिस योग में इस गन्धक को डाले वहीं योग बहुत चलवान सद्य फलकारी होय ॥ ५॥

#### गन्धकविकारशान्तिः-

गोपयस्तद्द्यतेनास्त्रं पिवेद्गन्धविकारवान् दिनानि पश्चसप्तानि निर्विकारः सुखीभवेत् ॥१॥ गन्धक के विकार की ज्ञान्तिः-

जिस मनुष्य को श्रशुद्ध गन्धक खाने से ताप श्रमादि विकार जिल्ला हो गये हों, वह पांच सात दिन तक गौ के दूध में गौ का घृत डालकर पीया करे, श्रीर दूसरा भोजन सब त्याग दे, तो वे विकार नष्ट हो जाते हैं।। १।।



### पारदबुभुक्षाविधिः-

हालाहलो ब्रह्मसुतः प्रदीप हारिद्रकः शृङ्गिकवत्सनाभौ । सौराष्ट्रिकः सक्तुककालक्टावेतद्यथालाभविषेषु सूतम्॥१॥

# संमधेसंमधी एथक्स्थितेषु

सप्ताथवा त्रीएडमरूक्यन्त्रे।

उत्थाप्य चोत्थाप्य पुनःपुनस्तं चाराम्लवर्गे परिपाचयेत ॥२॥

पारद की बुभुज्ञाविधि-

हालाहल, ब्रह्मपुत्र, प्रदीपन, हलदिया, सींगिया, वच्छनाभ, सौराष्ट्रिक, सक्तुक, कालकूट इन नौ विषों में से प्रत्येक मे सात सात बार श्रथवा तीन तीन बार शुद्ध पारद को घोटकर (ताजा उप्रवीर्य विष मिल जाय तो तीन तीन बार घोटना ही पर्याप्त है, श्रौर यदि पुराने मन्दवीर्य विष मिलें तो सात सात बार घोटना चाहिये) डमरूयन्त्र में बारबार उड़ाता जाय श्रौर चारवर्ग तथा श्रम्लवर्ग में दोलायन्त्र से स्वेदन करता जाय ॥ १ ॥ २ ॥

चाराम्लवगैंविषमष्टमांशं सूते प्रदायोत च षोडंशाशम्। मर्देददृश्यावधि सूतराजंशुष्के द्रवेपात्यिमं वद्नित ॥३॥

यहाँ पर मर्दन करने की ऐसी पद्धित है कि यदि २ सेर पारद होय तो उप्रविष घष्टमांश, (पाव भर) मन्दविष चतुर्थीश (आध सेर) हाले, और चार तथा अम्ल का पानी डालकर तब तक घोंटे कि जब तक पारद दीखना बन्द हो जाय, द्रव पदार्थ सूख जाय, फिर उसको डमरूयन्त्र में उड़ाने योग्य समसे। इस विधि से नौ विषो में और सात उपविषों मे तिरसठ बार पारद को घोंटना पड़ता है और तिरसठ बार ही डमरूयन्त्र में उड़ाना पड़ता है तथा तिरसठ बार ही दोलायन्त्र में स्वेदन करना होता है। परन्तु इतने विष तो मुसे प्राप्त हुए नहीं थे किन्तु बच्छनाभ, सींगिया और हलदिया बस ये ही तीन स्थावर विष मिले थे इनहीं में तिरसठ बार घोंट घोंट कर उक्तसंख्या समाप्त करनी पड़ी थी। मैंने नौ विषों को इस वास्ते लिख दिया है कि शायद किसी वैद्यराज को अन्य विष भी प्राप्त हो जांय तो केवल तीन ही विषों में घोंटने की क्या जरूरत है ? ॥३॥

वारांश्च सप्तोपविषेषु मर्देत्पृथक्षृथक्चास्य वुसुज्जणार्थम् । स्तुह्यकमत्तौ हिलनी हयारि ग्रेआहिफेनोऽनुविषाणि सप्त॥४

वाद सात उपितिपों में भी पूर्ववत् चाराम्ल योग से सात सात वार घोटे, श्रीर प्रत्येक वार डमरूयन्त्र में उड़ा उड़ाकर स्वेदन करता रहे; जिससे पारद में वुमुचा उत्पन्न होय। उपितिपों के ये नाम हैं—शूहर का दूघ, श्राक का दूघ, धतूरे की जड़, कितहारी, कनेर की जड़, चिरमिठी (धूंघची) की जड़ या वीज श्रीर श्रिफीम इनमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिले।। ४।।

> संमर्दितं तं गरले तु पश्चा-दुत्थापयेदुत्थितियुन्त्रकेण । क्षाराम्लकेजागरितोऽथ जात-

> > वक्त्रः क्षमोऽसौ कवलायसृतः ॥ ५ ॥

इतनी किया के वाद सर्प के विष श्रीर काश्ती में घोट कर डमरू-यन्त्र में रखकर उड़ाले, श्रीर चाराम्ल में स्वेदन करले तो सुप्तोत्थित मनुष्य की तरह पारद श्रांत बुमुचित होकर श्रास प्रहण के लिये समर्थ होता है। सर्प का विष सपेरों से मिल सकता है। वे लोग ऐसी होशि-यारी से स्पूष के गले से विष की थैली को निकाल देते हैं जिससे सप् भी नहीं मरे श्रीर विष भी निकल श्रावे। मुक्ते भी उनहीं लोगों से श्राप्त हुआ था।। ५॥

शङ्खद्रुरङ्कप्रतिसारणीयाः

पानीयसंज्ञो नवसादरोपि । गवादिम्त्रोद्भवधातुरुद्धि-

ज्ञारास्तथान्ये मुखयन्ति स्तम् ॥ ६॥

शहू द्राव, ( जिसकी विधि इसी भाग में लिखी जायगी ) सुद्दागा, प्रतिसारणीय श्रीर पाचनीयचार, (इन दोनों की विधि परिभापा प्रकरण में देखिए ) तथा सुवर्णीदि समस्ति धातुश्रों के शोधने में जिन जिन श्रीषियों के स्वरसादि निकाले गये हैं उनका चार, सैंन्धवादि सर्व लवण भी चार के श्रन्तर्गत ही हैं। इनमें पारद को घोटने या स्वेदित करने से भास प्रहण करने के लिये पारद के मुख (किच) हो जाता है।। ६।।

ऐरावताम्लातकबीजपूरजम्बीरिकातिन्तिडनिम्बुचुकाः। श्राम्राम्लसारौकरमद्कायाःश्रीसृतराजंखलु बोधयन्ति॥७

नारङ्गी, श्रम्बाङ्ग, (श्रमङ्ग—जिनका श्रचार हाला जाता है मोरछली के समान छोटे छोटे फल होते हैं) विजौरा नीबू, जमीरी नीबू, कागजी नीबू, चूका, कघ श्राम, श्रमलवेंत (जिसके कि रस्से बटे हुए बाजार में मिलते हैं श्रीर पाचकचूर्ण बेचने वाले भी गाते फिरते हैं कि "चूरन श्रमलवेंत का श्राला, जिसको खाय नन्द का लाला") श्रीर करौंदा इत्यादि श्रम्लवर्ग की कांजी में पारद का मर्दन स्वेदन करने से पारद श्रास श्रहण करने के लिये जागरूक हो जाता है। जैसा कि "चारा मुखकराः सर्वे सर्वे ह्यम्लाः श्रबोधकाः"॥ ७॥

श्रोदर्यवहेः खलुमन्दतायां

ग्रासो गृहीतो न जरां यथैति।

सम्यक्फलं यच्छति वा न किंतु

स्वयं स चान्त्यादिगतैर्निरेति ॥ ८ ॥

पारद के प्रास प्रहण करने में बुभुत्ता, जागरण, मुखीकरण, कारण हैं। इस बात को युक्तियों से सिद्ध करता हूँ कि—जैसे जो मनुष्य मन्दाग्नि है अर्थात् जिसको भूख नहीं लगी है उसको प्रास (भोजन) कराया जाय तो वह पचता नहीं और अपना फल प्रदान (बलवर्द्धनादि) भी यथार्थ रूप से नहीं कर सक्ता किन्तु वमन रेचन के द्वारा स्वयं कम्ने का कम्ना ही निकल जाता है।। ८।।

सुसो यथा जातबुश्रज्ञकोपि ग्रासं ग्रहीतुं ज्मते न यदत्। संजाग्रद्ध्यस्तकचिमनुष्यो गृह्णन्न दृष्टः कवलं च यदत्॥६॥ श्रीर जैसे कोई मनुष्य भूखा भी है परन्तु सुप्त (सोया हुश्रा) है तो भी भोजन में समर्थ नहीं होता। तथा कोई मनुष्य भूखा भी है श्रीर जग भी रहा है परन्तु उसको मुखीकरण (श्रन में रुचि) नहीं है, तो उस हालत में वह भोजन नहीं करता श्रीर यदि जवरदस्ती से उसे भोजन दिया जाय तो वमनादि द्वारा निकल जायगा। तात्पर्य यह हुश्रा कि बुभुना, जागरण, रुचि ये तीनों प्रास प्रहण में कारण हैं।।९।। तद्रचस्तः परिपक्ष्यमाणो श्रासंपुरातः क्षुधितो विधेयः। उनिद्रताये रुचये च सूतः संस्वेदनियो मुनिभिः प्रदिष्टः॥१०

तैसे ही पारद भी विषोपविष के योग से बुभुचित, चारों के योग से रुचिमान, श्रम्लवर्ग के योग से जागरूक होकर प्रास को पचा सकता है। इसी लिये महिपयों ने पारद के बुभुचादि सहकार कहे हैं। श्रर्थात् जो वैद्य परिश्रम श्रीर द्रव्य के लोभ से पारद के बुभुचादि संस्कार नहीं करके स्वर्ण प्रास देकर चन्द्रोदय रस बनाते हैं, वे पूर्ण फल के भागी इसलिये नहीं हो सक्ते कि चन्द्रोदय पाक करते समय सम्पूर्ण सुवर्ण शीशों के वल भाग में रह जाता है श्रीर सुवर्णसिन्दूर शीशों के गले पर जा लगता है। जो प्रास पचने को दिया गया है जब वह बिना पचे ही निकल गया तो चन्द्रोदय प्रवलशक्तिक कैसे हो सक्ता है १॥ १०॥

दोषापहृत्याविव पञ्चकर्माण्यू-द्धाघरादीनि यथा क्रियन्ते। तथोद्धपातादिविधिश्च स्रुते

संस्कारनाम्ना कथितो मुनीन्द्रैः ॥११॥

जैसे कफ दोष के नाशार्थ वमन, पित्त दोष के नाशार्थ विरेचन, वात दोष के नाशार्थ बस्ति (पिचकारी) स्त्रादि पञ्चकर्म मनुष्य के होते हैं, तैसे ही पारद के भी उद्ध्वेपातन, तिर्य्यक्पातन, स्त्रादि १८ संस्कार किये जाते हैं। इस रसायनसार के प्रथम भाग में मैंने १८ संस्कार इस लिये नहीं लिखे हैं कि संपूर्ण सस्कारों का मैंने श्रभी तक श्रनुभव नहीं किया है। परन्तु ईश्वर की कृपा श्रौर परिश्रम के श्रागे १८ संस्कार छुछ दुष्कर नहीं हैं। श्रनुभव करके श्रिप्त भागों में लिखूँगा। बिना श्रनुभूत किये लिखना मेरी श्रादत नहीं है।। ११।।

संमईनं चाप्युभयत्र तुल्यं तुल्यं परीपाकविधानकं च। कर्मानुसारेण वियोगयोगौ कर्मण्यशक्तेर्नरसूतयोश्च ॥१२॥

जैसे ''स्नेह्स्वेदोपपाद्नैः पञ्चकर्माणि कुर्वीत" इस चरक वचनानुसार वमन विरेचनादि पञ्चकर्मी से पहिले स्नेह स्वेद (तेल मालिश बकारा ) दिया जाता है तैसे ही पारद का मर्दन स्वेदन किया जाता है। जिससे पारद के सर्व दोष शिथिल हो जाँय, बाद ऊर्द्धपातनादि से पृथक् निकल जाँय । जैसे वमन, विरेचन, श्रास्थापन, श्रनुवासन, नस्य कर्म में प्रवृत्त वैद्यराज दृष्टकर्मा और शास्त्रज्ञ होय तो यथावतप्रयुक्त उन पञ्चकर्मी के प्रताप से मनुष्य रोग से निर्मुक्त होकर सब कार्य करने में समर्थ हो सक्ता है, और यदि श्रज्ञ वैद्य के पाले पड़ जाय तो वह मनुष्य श्रपने शरीर का भी सत्यानाश कर बैठे। तैसे ही पारद के बुमुत्तादि संस्कार कोई चतुर, परिश्रमी, रसिक्रया प्रेमी, खर्चीला, मनुष्य करे तो श्राप भी यश का भागी वने श्रौर पारद को भी वलिष्ठ बनाकर श्रनेक प्राणियों का उपकार करे, यदि उक्त गुणरिंत मनुष्य रसिक्रया में प्रवृत्त हो जाय तो पारद सिद्धि तो दूर रही छीली ढाली मुद्रा देकर पारद को भी खो बैठे। इस लिखने का तात्पर्य यह है कि यह किया मेरी श्रनुभूत की हुई है बिलकुल सत्य है। वैद्य लोग सावधानी के साथ कार्य्यारम्भ करेंगे तो श्रवश्य सफलमनोरथ होगे। इस विषय मे बहुत वैद्यों के खराडन मराडन श्रीभारतजीवन काशी, श्रीवेद्घटेश्वर समाचार वबई, श्रीवैद्यकल्पतरु श्रहमदाबाद, वैद्यकपत्रिका पूना समाचार पत्रों में चला था। मुक्ते यह माछ्म नहीं था, कि इसके विषय में इतना खरडन मरहन चलेगा, मैंने सब पारद के चन्द्रोदयादि रस बना डाले तब वैद्यों ने कहा कि परीचार्थ थोड़ा बुभुचित पारद

भेजो मैंने कहा पारद तो नहीं है कोई वैद्य चुमुचित करना चाहे तो में वतला सका हूँ। परन्तु ऐसा महात्मा श्राज तक कोई नहीं मिला जो परिश्रम उठाकर छौर द्रव्य व्यय करके क्रियारम्भ करे। सव कार्य छोड़ कर कियारम्भ करने का मुक्ते तो श्रवकाश नहीं, श्रीर श्रकेली जान के उत्पर इस भार को पुन उठाना कुछ दिखगी भी नहीं ्यी, इस क्रियारम्भ मे जो परिश्रम मैंने एठाया था **उसे मेरा ही** चित्त जानता है। दस वीस मनुष्यों की विना सहायता के कोई दृसरा मनुष्य इस कार्यभार को उठाता तो जानें कहाँ उसकी हड़ी विखर जाती। मेरी पहलवानी इसी में खर्च हो गयी। तथापि धन्य है विप्र कुल के वालकों को जिन्होंने मेरी सहायता करके इस समुद्र मे मुक्ते पार उतारा। श्रपना रूपया खर्च करके मेंने वैद्यों को पुन. इसलिये उत्साहित नहीं किया कि यदि उनका रुपया न लगेगा तो वेफिकरी श्रौर वेमन से काम होगा जिससे वना वनाया पारद भी चिद कही उड़ गया तो द्रव्य नष्ट होगा श्रौर श्रवश भी होगा । इस विपय में जो जो शास्त्रार्थ जिन जिन समाचार पत्रों में हुआ था वे सब पत्र तो मेरे पास सुरचित नहीं रह सके तथापि कुछ शङ्कासमाधान किए हुए पत्र मेरे पास हैं उनको भी पाठकों की -सेवा में उपस्थित करूँगा। जिससे बुसुत्तित किया का श्रीर भी स्पष्टी-करण हो सकेगा ॥ १२ ॥

देयप्रासमीमांसा-

वुभुजुस्तस्य चतुर्थभागं ग्रासं सुवर्णस्य सुशोधितस्य । दन्त्वाविमदेंत्परिलग्नचेता

> दिनद्वयं यासविपाचनाय ॥ १ ॥ पारद में ग्रास देने का विचार-

पूर्वीक रीति से पारद को वुमुच्चित करके उसमें चतुर्थाश प्रास दे, अर्थीत् पारद को तोलकर देखले जो एक सेर वुमुच्चित पारद होय तो

शुद्ध किये हुए सुवर्ण को कूटकर पत्र बना ले, उनको पाव भर तोल कर उस पारद में घोटे। घोटते ही तुरन्त सब पत्र पारद में मिल जायँगे। यद्यपि चुभुत्तित पारद में सुवर्ण की डली को भी डालकर घोटे तो भी मिल जाती है परन्तु पत्र करने से घोटने में सुभीता रहता है पारद छलकता नहीं है। बाद बहुत होशियारी के साथ (जिसमे पारद उछलकर बाहर न गिर जाय) दो दिन तक घोटे, जिसमें प्रास बिल-कुल पत्र जाय।। १।।

केचिद्दन्ते कवलं सुवर्ण पत्राणि शुद्धीरनवेच्नमाणाः।

तैः सूतराजो मलनीक्रियेत

दुष्टान्नभुक्तन्येव विशुद्धकोष्टः ॥ २ ॥

श्राजकल कितने ही वैद्य वाजार से सुवर्णपत्र खरीद कर पारद में घोटकर सुवर्णसिन्दूर, सुवर्णपर्यटी, हिरएयगर्भपोटली श्रादि श्रनेक रस बनाया करते हैं, श्रीर शास्त्रकारों ने जो सुवर्ण की शुद्धियाँ लिखी हैं उनपर ध्यान नहीं देते कि यदि वजारू सुवर्णपत्रों से ही काम चलता तो शास्त्रकार सुवर्णशुद्धि क्यों लिखते। वे वैद्य परमिवशुद्ध पारद को भी सुवर्ण के दोषों से दूषित करते हैं। जैसे कि वमन विरेचनादि कर्म से बहुत परिश्रम करके किसी मनुष्य के कोष्ठ को शुद्ध किया होय, फिर इस को दुष्टान्न सेवन कराके श्रनभिज्ञ वैद्य श्रशुद्ध कर देते हैं।। २।।

धात्वन्तरस्येव न दुष्टिरस्य

संकुद्दनाचरिष नइयतीवं।

श्रतःफलश्रावि वचोऽस्तिभोक्तु-

स्तथापि सृतग्रसनाय नेष्टे ॥३॥

यद्यपि ताम्रादि धातुच्यों में जितना दोष है उतना सुवर्ण में नहीं है च्यौर वह दोष भी पत्रों के बनाते समय सुवर्ण को कूटने से तथा च्यौपधान्तर के योग से नष्टप्राय हो जाता है। इसी वास्ते सुवर्ण पत्र सेवन करनेवाले को शास्त्रकारों ने "सिद्ध स्वर्णदल समस्तविपहच्छूलाम्लिपत्तापहम् हृद्य पृष्टिकरं त्त्रयव्रणहर कायाप्तिमान्द्यं जयेत्। हिकानाहिवनाशन कफहरं श्रूणां हितं सर्वटा तत्तरोगहरानुपानसिहत सर्वामयध्वसनम्" ( अर्थात् सुवर्ण वकों के सेवन करने से सम्पूर्ण विप रोग
श्रूल, श्रम्लिपत्त नष्ट हो जाते हैं श्रीर वे हृदय को हितकारी, पृष्टिकारक
हैं तथा त्त्रय, त्रण, मन्दािभ, हिचकी, श्रानाह, कफरोग नष्ट होते हैं।
गर्भ को हितकारी है श्रीर श्रनेक श्रनुपान से सभी रोगों को नष्ट करते
हैं) ये गुण लिखे हैं। तथािप पारद में श्रास देने के लिये वजार
मुवर्ण पत्र ठीक नहीं किन्तु सुवर्ण प्रकरण में लिखी हुई विधि के

श्रक्षव्ययेनापि समर्जनीयं
स्वोद्योगलम्यं परितोषहेतुः।
श्रास्त्रोक्तरीत्या परिशुद्धहेम
फलेऽतिद्योते तु ततोष्यवश्यम् ॥४॥

क्योंिक वकों की ख्रपेत्ता शोधा हुआ सुवर्ण कम दाम में ही पड़ जाता है। श्रीर वकों को वाजार में खरीदते फिरो। शोधना तो अपने हाथ का काम है जब चाहे शोध ले। तथा ख्रपने हाथ की वनी हुई वस्तु में सन्तोप भी रहता है। ख्रीर सब से ख्रधिक वात यह है कि शास्त्रोक्त विधि से शुद्ध किया हुआ सुवर्ण वकों की अपेत्ता श्रवश्य गुगा में कहीं ख्रधिक होगा। इत्यादि युक्तियों से शोधित सुवर्ण का -हीं शास देना चाहिये॥ ४॥

संशोधितं कृत्रिमहेम चापि
ग्रासाहितां नैव विभक्ति सृते।
स्ते यतो नैव फलं स्वकीयं
तात्किन्तु हेतृत्थगुणं प्रसृते॥ ॥॥

श्रव दूसरी बात यह श्रोर है कि सुवर्ण दो प्रकार का होता है एक खान से निकला हुश्रा, दूसरा कृत्रिम (रसायनिविधि से ताँबा, चाँदी श्रादि धातुश्रों का बनाया हुश्रा) इन दोनों में से खान के सुवर्ण को शोधन करके पारद को श्रास देना चाहिये, कृत्रिम सुवर्ण शोधा हुश्रा भी पारद में श्रास योग्य नहीं है। क्योंकि कृत्रिम सुवर्ण के श्रास से पारद में सुवर्ण का गुगा नहीं श्रा सक्ता किन्तु वह सुवर्ण यदि ताम्र का बना होगा तो ताम्र के गुगा श्रावेंगे, यदि चाँदी का चना होगा तो चाँदी के गुगा श्रावेंगे, यदि चाँदी का चस चाँदी का सोना बनाकर श्रास दिया जायगा तो पारद में सीसे के ही गुण श्रावेंगे।। ५॥

# कार्यं न हेतूत्थगुणाञ्जहाति शतौषधीभावितसुतराजः।

#### तत्तत्समस्तांश्च गुणान्ददानो

# निद्दीनं चात्र सुयुक्तियुक्तम् ॥ ६ ॥

इसमें युक्ति यह है कि कार्य अपने कारण के गुण को कभी नहीं, छोड़ता है इस बात की पुष्टि के लिये स्पष्ट दृष्टान्त यह है कि पारद गन्धक की कज्जली में सैकड़ों छौषधियों की भावना देकर सिन्दूरादि रस बन जाते हैं छौर उनमें पृथक् पृथक् सैकड़ों ही प्रकार के गुण भी देखे जाते हैं। इस बात का पोषक एक लौकिक दृष्टान्त भी याद आ गया है कि—एक जमात में तीन साधू थे, तीनो ने तीन पद बनाए। पहिले ने बनाया कि "राम नाम लाइ गोपाल नाम खीर हरि का नाम सिश्री तू घोर २ पी" दूसरे ने कहा कि "राम नाम की ढाल बनाई छुष्ण कटारी बांघ लिया विष्णु नाम सशेर बनाई जम का द्वारा जीत लिया" तीसरा बोला कि "साई मेरा बािश्यां बिश्चा करे ब्योपार बिना तराजू पालड़े तौल दिया संसार" जमात ने विचार किया कि एक जमात के साधुओं ने तीन प्रकार के पद क्यों बनाए ? फिर निश्चय हुआ कि वे बाह्मण, चित्रय, बैश्य थे। साधू होने पर भी अपनी

जाति के गुण (खाना, लड़ना, तोलना) गए नहीं । इस से यह सिद्ध हुआ कि कृत्रिमसुवर्णशास से पारद में सुवर्ण के गुण नहीं आवेंगे किन्तु मूलघातु ताम्रादि के ही गुण आवेंगे ॥ ६॥

# बुभुक्षित परीक्षा-

विमर्दनादृष्टसुवर्णस्तो घनेन वस्त्रेण च गालनीयः । नि:शेषतांयन् नच वस्त्रशिष्टः शिष्टेः स दिष्टश्च बुभुक्तरेव॥१ अबुभुक्षित पारद की परीक्ता-

पूर्वोक्त विधि के श्रनुसार पारद को वुमुचित करके इस प्रकार परीचा करे कि—वुमुचित पारद में शुद्ध किया हुश्रा चौथाई सुवर्ण डाल कर दो दिन तक घोटे, वाद गाढ़े कपड़े में छाने यदि वस्त्र के ऊपर छुछ भी वाकी न रहे ( प्रथीत वस्त्र से सम्पूर्ण निकल जाय ) तो उसको वुमुचित समभे। क्योंकि यदि पारद वुमुचित न हुश्रा होता तो कपड़े के ऊपर छुछ न छुछ सुवर्ण श्रवश्य वचता ॥ १॥

संगाल्यमानोपि पटेन स्तोयः शिष्यते चेद्गुलिकात्मकस्तु। स्वेद्यक्ष मर्येश्च पुनः पुरोवज्जह्यायतोसौ निजशेषभावम्॥२

यदि छानते समय पारद वस्त्र में से निकल जाय और कपड़े के ऊपर कुछं सुवर्ण की गोली सी वच रहे तो समम ले कि अभी पारद पूर्ण बुभु चित नहीं हुआ है। तो फिर पूर्व की तरह चारवर्ग तथा अम्लवर्ग (का आदि) में स्वेदन मईन करे जिससे कि वाकी वचा हुआ सुवर्ण भी नि शेप हो जाय।। २।।

संशेरते केचन बुद्धिपश्याः स्तातिसंघर्षित हेमधातुः । सृक्ष्मस्वरूपेण घनेपि वस्त्रेनियीति चेदत्र किमस्तिचित्रम्॥३

यहाँ पर कितने ही विद्वानों की यह शङ्का है कि वस्त्र के द्वारा सुवर्ण सिहत सम्पूर्ण पारद निकल जाने से बुसुित्तत नहीं सममा जा सकता, क्योंकि पारद एक ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि जिसके साथ सुवर्ण को अत्यन्त घोटने से सुवर्ण इतना सूक्ष्म हो जा सकता है कि पारद के साथ ही साथ वस्त्र से निकल जाय तो कौन आश्चर्य है ? तब ऐसी दशा में बुभुचित पारद की परीचा किस प्रकार हो ? ॥ ३॥

> खद्धृत्य सूतं डमराकियातः पर्यदेधस्तात्स्थितह्यिडकायाम्।

स्वर्ण नयायाचादि दक्पथंज्ञो

जीर्ण रसे वेत्तु हिरण्यमत्र ॥ ४ ॥

इसका समाघान यह है कि उस पारद को डमरूयन्त्र में रखकर एक पहर की छाम्न देकर उठाले जब यन्त्र खाङ्गशीतल हो जाय तब उसकी मुद्रा को खोलकर डमरूयन्त्र के नीचे की हाँडी में देखे, यदि सुवर्ण न मिले तो बुद्धिमान् समम्मले कि पारद सम्पूर्ण सुवर्ण को खागया है। अर्थात् छसली बुसुचित हो गया है क्योंकि यदि कुछ भी सुवर्ण बाकी रहा होता तो नीचे की हाँड़ी में जरूर मिलता, कारण कि पारद की तरह सुवर्ण तो उड़ने वाली चीज है नहीं, जो कि पारद के साथ साथ उड़ जाती।। ४।।

> चेच्छिष्यते किश्चन हिएडकायां तन्मद्नस्वेदनकर्म क्रयीत्।

एवंविधानैरुपपश्चवारै

र्निःशेषतामेति समाद्घामि ॥ ५ ॥

यदि मुद्रा खोलने के बाद नीचे की हाँड़ी में कुछ भी सुवर्ण मिल जाय तो समम लेना चाहिये कि पारद को बुभु चित होने में घ्रभी कुछ कसर है। तब फिर पूर्व की तरह स्वेदन मर्दन करे। इस प्रकार चार छः बार करने से सम्पूर्ण सुवर्ण जीर्ण हो जायगा, घ्रौर डमरू-यन्त्र के नीचे की हाँड़ी में मलस्थानापन्न कुछ निस्सार भरम बचेगी।। ५।।

स्वर्णे यतो नोड्डायितुं च्लमेत स्त्तेन्द्रवत्कश्चन येन शङ्की।

# न प्राप्य जीर्णत्विमनं हिरण्यं

### स्यादृद्धेहण्ड्यास्तलघाम नृनम् ॥६॥

जव यह बात स्थिर है कि पारद की तरह सुवर्ण ऊपर की हाँड़ी में उड़कर नहीं जा सक्ता तब यहाँ पर कोई विद्वान् यह शङ्का नहीं कर सक्ता है कि पारद में सुवर्ण जीर्ण नहीं होकर ऊपर की हाँड़ी के तल स्थान में उड़ कर जा लगा है।। ६।।

# हेमाि स्तेन सहैित हर्ण्डीमनेकसँस्कारयुतेति शङ्का । कृताकृतग्रासमानमानं स्तेन्द्रमालोक्य निवक्तनीया ॥७॥

यहाँ पर कितने ही विद्वानों की यह शङ्का है कि—यह बात तो ठीक है कि सुवर्ण उड़नेवाली चीज नहीं है परन्तु विपोपविप में मर्दन करने से तथा चारवर्ग श्रीर श्रम्लवर्ग में स्वेदन करने से पारद इतना प्रवलशक्तिक हो गया है कि इसकी सहायता पाकर सुवर्ण भी ऊपर की हाँड़ी में पारद के साथ ही साथ जा लगे। तब बुभुचित पारद की क्या परीचा ? इस शङ्का का समाधान यह है कि जिस समय पारद में सुवर्ण प्राप्त नहीं दिया गया था उस समय जितनी पारद की तौल थी उतनी ही तौल पारद में सुवर्ण प्राप्त दे के, तथा डमरूयन्त्र में पारद को उड़ाने के बाद भी वनी रहे तो उक्त शङ्का को श्रवकाश नहीं हो सकता। श्र्यात् मेरा श्रवमव ऐसा है कि पारद में जहाँ तक सुवर्ण का भार रहेगा वहाँ तक पारद की बुमुचाविध में श्रवश्य कुछ न्यूनता रहती है।। ७।।

# कोचित्तु संस्कारगृहीतशाक्तिं श्री स्तराजं परिगृह्यहेम । सहैव तेन स्थितिमन्तमाहुर्वुभुचितं हैमनगौरवाद्यम् ॥८।

परन्तु कितने विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से सम्पूर्ण बुसुत्ताविधि सम्पादन करने के बाद पारद को डमरूयन्त्र में रखकर उड़ावे जब वह पारद सुत्रर्ण को लेकर ऊपर की हाँडी में जा लगे, उस् अवस्था में सुवर्ण का मार बढ़ भी जाय तौ भी वह पारद उत्तम बुसु- चित सममा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि पारद में सुवर्ण को घोटने पर भार बढ़ जाय तो उसको बुभुचित नहीं कह सकते किन्तु सुवर्ण को लेकर पारद ऊपर की हाँडी में जालगे और फिर भी सुवर्ण का भार बढ़ जाय तो उसके बुभुचित होने में शङ्का नहीं। यह बुभुचाविध जैसी मैंने अनुभूत की थी वही वैद्यों की सेवा में लिखी है।। ८।।

जैनागमस्त्वाह शतैककषी हेम्रो

रसे कर्षमिते वजनत।

लयं यथामूर्च्छति नापि भारो

निष्कास्यते चापिततः सुवर्णम् ॥ ९ ॥

तथात्मदेशे निचित स्वरूपाः

शुभाऽशुभाः पौद्गलकमेवर्गाः ।

निरस्तभाराः पुनरात्मदीपे दीप्ते

तमांसीच पृथग्भवन्ति ॥१०॥

पाठकवृन्द ! पारद की श्रपार महिमा है देखिए भगवती सूत्र श्रादि जैन सिद्धान्त के श्रार्ष प्रनथ क्या कह रहे हैं। जैन सिद्धान्त श्रुमाशुभ कर्मवर्गणाश्रों को मूर्त्तिस्वरूप मानता है इसलिए वहां पर शक्का हुई कि यदि कर्मवर्गणा मूर्त्तिस्वरूप हैं तो श्रात्मा के प्रदेशों पर वैठकर संघात रूप क्यों नहीं हो जाती ? तथा उनका भार श्रात्मा में क्यों नहीं बढ़ता ? इसके उत्तर में लिखा है कि जैसे एक तोला पारद में १०० तोले सुवर्ण लीन हो जाता है तथापि सुवर्ण का भार बढ़ता नहीं है, श्रीर भी बढ़कर बात यह है कि फिर उस सुवर्ण को यदि निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तैसे ही श्रात्मा के प्रदेशों पर कर्मवर्गणा इकट्ठी होती जाती हैं श्रीर परस्पर लीन होती जाती हैं। तथापि उनका भार नहीं बढ़ता, श्रीर केवल ज्ञान-रूपी दीपक जब जागरूक होता है तब श्रन्धकार की तरह वे कर्म-

वर्गणा आत्मा से निकल कर दूर हो जाती हैं। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों से तथा विद्वानों से मैंने बहुत सुन रखी हैं परन्तु यह प्रनथ श्रानुभूत बात को लिख रहा है इसलिए मैं उन समस्त वातों को लिख कर श्राप लोगों का समय नष्ट नहीं कर सकता ॥ ९॥१० ॥

# सुगमप्रकारेण द्वितीय बुभुक्षाविधिः-

विधाप्य कुण्डं मण्पश्चकाम्भो-

मानं कुलालेन तदावृणोतु ।

पटेन शाणेन इढीकरोतु

संसीवनेनापि समृत्पटेन ॥१॥

सुगमरीति से पारद की द्वितीय वुश्चाविधि-

कुम्हार से एक ऐसा कुएडा (हौद) वनवावे जिसमें पाँच मन पानी श्रद जाय, उसको बोरी के टाट से मढदे श्रोर सूजा [सूश्रा] सुतली से सींकर मजबूत करदे फिर उसके ऊपर एक कपरमट्टी भी चढ़ा कर सुखा ले ॥१॥

तद्योग्यगर्ते निखनेद् गलान्तं

भरेन्मृदा तस्य महावकादाम्।

तत्रावपेताग्रानिदार्शतानि

पदार्थजातानि बुभ्रज्ञणार्थम् ॥२॥

बाद एक ऐसा गढा खोदे जिसमें वह कुएडा त्रा जाय। उस गढ़े में कुएडे को गले तक गाड़ कर चारों तरफ के त्रवकाश को मट्टी से त्रच्छी तरह से भर कर ठस कर दें, वाद उस कुएडे मे पारद कें बुमुचित करने वाली, त्रागे लिखी हुई चीजों को भरदें।। २॥

दिक्सेटमानं विषवत्सनाभं

तद्धमानं विषश्रङ्गिकञ्च।

# हारिद्रकं तावद्पि प्रपूर्य

### मणार्द्धमानञ्च पत्ताण्डुकन्द्म् ॥३॥

दस सेर बछनाभ विप, पांच सेर सींगिया विष, पांच सेर हिन्दिया विष, (किसी को श्रान्य विष भी यदि मिल सकें तो वे भी दो-दो सेर डालने चाहिये ) बीस सेर प्याज, ॥ ३ ॥

चतुर्थभागं लशुनं मणार्द्धं सिन्धूद्भवं निम्बुरसं चतुर्थम् । धत्तूरपश्चाङ्गमथो मणस्य पादश्च चज्रार्कजम्लमर्द्धम् ॥४॥

पांच सेर लह्छुन, बीस सेर सेंधा नमक, पांच सेर नीबू का रस, दस सेर धतूरे का पञ्चाङ्ग, (फल पुष्पादि) पांच-पांच सेर सेंहुँड श्रौर मंदार की जड़, ॥ ४॥

स्वर्जी यवाह्रीषरगुञ्जिकाश्च

सेटद्रयोन्मानमितास्तथैषु ।

सङ्कुट्य तद्योग्यमथात्र कुण्डे

भृत्वाऽविशष्टन्तु गवां जलेन ॥ ५ ॥

सजी, जवाखार, कलमी सोरा, घूंमची दो-दो सेर। इन चीजों में जो कूटने योग्य वस्तु हैं उनको कूट कर व श्रन्य वस्तुश्रों को यों ही भर कर बाकी बचे हुए कुण्डा को गोमूत्र से भर कर लकड़ी से सब चीजों को चला दे, जिसमें सब चीज मिल जाँय।। ५।।

वलम्बयेतसूतमथो भृतश्च कुण्ड्या-

मयः शिक्यहढी कृतायाम्।

शिलापिधानेन पिघायकुण्डं मृदा

निरोध्यापि सवस्त्रया तत् ॥ ६ ॥

बाद हिङ्कुलोत्थ एक सेर पारद को पत्थर की कुगड़ी में भर कर उस कुण्डी को लोहे के तारों के छींके में रख कर मजबूती के साथ बांध दे जिसमें छुएडी टेढी होकर पारद छुएडे में गिर न जाय। परन्तु यह भी स्मरण रहे कि पारद को चार तह कपड़े में बांध कर रखे, श्रीर छुएडे के ऊपर श्रपने मुख श्रादि श्रद्ध को न ले जाय, नहीं तो विष, चार श्रादि की ऊष्मा से मुख जल जायगा। उस छीं के को दोलायन्त्र विधि से छुएडे के मध्यभाग में लटकादे श्रीर छुएडे के मुख पर उसके माप की शिला रखकर मुद्रा करदे। श्रार्थात छुएडे श्रीर शिला की दर्ज को चारों तरफ से वाल रेती मिली हुई, चिकनी मट्टी से लहेस दे, जिसमें छुएडे की ऊष्मा बाहर नहीं निकलने पावे, उस मट्टी के ऊपर एक कपरमट्टी श्रीर करदे॥ ६॥

इतस्ततो हस्तिपुटोर्ध्ववहे-

स्तापं विद्ध्यादितराग्निनाऽपि । जध्वेस्थवहिं पिद्धीत नान्द्या

सच्छिद्रया वहिनिरोधहेतोः॥ ७॥

इस गढ़े के इघर उधर कोने पर दो गजपुट वनादे जिनमे अश्रक लोह आदि के हमेशा पुट लगते रहें जिससे उनकी अग्नि की ऊष्मा कुण्डे में पहुँचती रहे और उस शिला के ऊपर भी दस वारह सेर गोइठा की अग्नि लगादे, जब अग्नि निर्धूमप्राय हो जाय तब अग्नि को लोहे की नाँद से ढक दे। यदि मट्टी की नाँद से ढकना हो तो उसके किनारे पर लोहे के तारों से पांच चार लपेटा देकर बाँघ दे, और तीन चार कपरमट्टी भी करदे, जिसमें नाँद अग्नि की तेजी से फूटने नहीं पावे। अग्नि को नाँद से ढकने का यह अभिप्राय है कि आँच जल्दी बुक्ते नहीं। परन्तु इस नाँद के तलभाग में इतना वहा छिद्र भी करदे जिसमें होकर रूपया निकल जाय। छिद्र करने का यह अभिप्राय है कि इस छिद्र के द्वारा वायु का सचार रहने से अग्नि वक्तने नहीं पावेगी परन्तु यह भी स्मरण रहे कि शिला के ऊपर पांच सेर मट्टी विद्या कर गोइठे सुलगावे, नहीं तो शिला फूट जायगी।।७।।

#### तृतीयकोणे विद्धीत कोष्टीं

चन्द्रोदयादेः परिपाचनार्थम् ।

पुटेषु लोहाभ्रकभस्मपाकाः

सम्पच्यमाना भिषजा भवेयुः॥=॥

इस गढ़े के तीसरे कोने पर चन्द्रोदयादि रसों की भट्टी भी जारी रहे जिसमे भट्टी की ऊष्मा भी कुएडे में पहुँचती रहे अर्थात् गढ़े के दो कोने पर गजपुटों की आँच कुएडे में लगती रहेगी, तीसरे कोने पर भट्टी की आँच पहुँचती रहेगी, चौथा कोना खाली रहेगा, और मुख पर ढकी हुई शिला पर सुलगे हुये गोइठों की आँच लगती रहेगी, व कुएडे के तलभाग में पृथ्वी की गरमी रहेगी तथा कुएडे के अन्दर विष और चारों की अग्नि भवकती रहेगी।।८।।

रसिकयैवं खलु मासषद्कं प्रवर्त्ततां स्तृतवुभुत्त्णन्तु । विना प्रयासैःस्वयमेव सिद्धं स्यादभ्रकादेभीसिताथिसिद्धौ ॥६॥

इस प्रकार छ: महिने तक रसायनशाला का कार्य्य जारी रखने से सैकड़ो रस भी तैयार हो जांयगे और पारद तो बिना ही परिश्रम श्रपने श्राप बुभुचित हुश्रा पावेगा। श्रथीत् सर्व धातुश्रो की भस्म तथा सिन्दूरादि रस बनाने के लिये छ. महीने तक क्रियारम्भ करने पर पारद बुभुचित करने के लिये कोई नवीन क्रिया नहीं करनी पड़ती ॥९॥

उद्घाट्य मुद्रामवलम्बमानं

कुएडे रसेन्द्रं समुपाददीत ।

स्वर्ण सुशुद्धं च चतुर्थभागं

ग्रासाय तत्राऽथ विमद्देयेत ॥१०॥

छः महिने के बाद कुण्डे की मुद्रा को खोल कर बहुत होशियारी के साथ कुण्डे में लटकते हुए पारद के छींके को निकाल कर पारद को निकाल ले। परन्तु यह स्मरण रहे कि मुद्रा को खोलते समय आंख नांक को बचावे नहीं तो कुएडे से बहुत तेजी के साथ ऊष्मा (बाफ) निकल कर अवश्य अङ्ग भङ्ग कर देगी। इस पारद को तौल कर देखले यदि तीन पाव पारद हो तो चतुर्थाश (तीन इंटांक) शास्त्रोक्त विधि से शोधे हुये सुवर्ण का मास देकर मर्दन करे।।१०।।

लीने सुवर्णे घनवस्त्रकेण

सङ्गाच्य सूतस्तु परीक्षणीयः।

शिष्येत वस्त्रे गुलिकात्मकश्चे-

त्स्वेद्यश्च मदीश्च पुनः पुरोवत् ॥११॥

जब पारद में सुवर्ण लीन हो जाय तब इसको कपडे में छान कर परीचा करे यदि कपड़े में सुवर्ण की गोलो सी तोले दो तोले बच रहे तो पूर्वोक्त विधि के अनुसार चारवर्ग और अम्जवर्ग में स्वेदन मर्दन करके उस अवशिष्ट सुवर्ण को भी पचादे ॥११॥

**नोचेत्पुनश्चत्थितयन्त्रकेण** 

परीच्रणीयः खलु सूतराजः।

श्रधः स्थहर ङ्यामवशिष्यते चे-

त्स्वर्णे पुनः पूर्ववदेव कुर्य्यात् ॥१२॥

यदि कपड़े में सुवर्ण की गोली न बचे तो उस पारद को डमरु-यन्त्र में रख कर दोपहर की श्राँच देकर परीचित करले। यदि डमरूयन्त्र की नीचे की हांडी में दो चार मासे सुवर्ण रह जाय तो उसको भो उक्त विधि के श्रनुसार चाराम्ल वर्ग में स्वेदन मर्दन करके पचादे।।१२॥

नोचेन्तुलायामथ तोलनीयः

कृताकृतग्राससमानमानः।

बुसुन्तुरेवास्ति रसेन्द्रराजो

मूच्छीविधानेन सुसूच्छेनीयः ॥१३॥

यदि डमरूयन्त्र के नीचे की हाँडी में बिलकुल सुवर्ण न बचे तो उसको तौल कर परीचा करले कि स्वर्णप्रास देने से पहिले जितना भार पारद का था, उतना ही श्रास के पचने पर भी मिले तो निश्चय करले कि यह पारद श्रत्यन्त बुभुचित हो गया है। तब वक्ष्यमाण विधि के श्रनुसार इसका चन्द्रोदय बनावे ॥१३॥

कुग्डस्थकरकं परिशोष्य सम्यक् चारं विद्ध्यादिडसंज्ञकञ्च। पुनर्बुभुच्वाकरणेष्ययं स्याद् बहुपयोगी प्रबलप्रभावः॥१४॥

कुएडे में जितना सामान (विषादि का करूक) बचा हुआ है उस सबका चार बना कर रखले यह भी एक प्रकार का "बिड" तैयार हो जायगा। जो कि पुन. पारद बुभुचाविधि में अत्यन्त उपयोगी उग्रप्रभाव होगा।।१४॥

षण्मासान् रसराजस्य स्वेदनं पावकोष्मतः भूविषाद्यूष्मतश्चेव हेमग्रासाय जायते ॥१५॥

सारांश यह हुआ कि छ: महिने तक उक्त विधि के अनुसार अग्नि की ऊष्मा, पृथ्वी की ऊष्मा, तथा विपादि की ऊष्मा से पारद का स्वेदन करने से वह सुवर्णियास के योग्य होता है ॥१५॥

पारदस्य प्रचण्डबुभुक्षा तृतीयविधिः—
श्यामाभ्रकं हाटकमाचिकश्च
द्योकांशकं सत्वस्रतापिभस्म ।
विमद्देयेनिम्बुरसेन पश्चात्
सेटं रसं सृतबिडाष्ट्रसांशैः ॥१॥

## पारद प्रचण्डवुभुत्ता की तीसरी विधि-

काली वजाश्रक का सत्त्व श्रथवा भरम दो भाग, (श्राघसेर) सुवर्णभाव्तिक का सत्त्व श्रथवा भरम एक भाग (पाव भर) दोनों को नीबू के रस के साथ दो तीन दिन तक खूब घोटे, बाद उसके साथ एक सेर हिङ्गुलोत्थ या शुद्ध पारद को विडयोग से खूब घोटे। पारद से श्रष्टमांश विड डाला जाता है (विड बनाने की विधि पहिले लिख चुका हूँ)।।१।।

श्रवाप्य योग खलुसूतराजो

विडस्य सत्त्वानि वृभुक्तेऽयम् । सत्त्वं च तद्योगविलीनमूर्त्ति

प्रलीय सुतात्मनि जारितंस्यात् ॥२॥

विंह के सम्बन्ध से पारद श्रभ्रकादि के सत्त्वों को श्रन्छी तरह खाजाता है, श्रीर सत्त्व भी विंह के सम्बन्ध से द्रुत होकर पारद में मिल कर जीर्य हो जाता है ॥२॥

सम्मईनैजीतविशोषकल्कं

यन्त्रे डमर्वाख्यक उद्धरेत। भूयश्च काञ्जीप्रतिसारणीयैः

पाच्येत स्तेऽभ्रकसत्त्वकश्च ॥३॥

पूर्विक्त पांचों चीजो ( अभ्रक सत्त्व या भरम, स्वर्णमात्तिक सत्व या भरम, नीवू का रस, पारद, विड ) का कल्क जब मर्दन करते करते सूख जाय तब डमरूयन्त्र में रख कर चार पहर की श्राग्निदे स्वाङ्गशीतल होने के वाद फिर कांजी श्रीर प्रतिसारणीय चार के योग से (प्रतिसारणीय चार की विधि परिभाषा प्रकरण में लिख चुका हूँ) जब श्रभ्रकसत्त्व पच जाय तब स्वाङ्गशीतल करके डमरू-यन्त्र से सब चीजों को निकाल ले ॥३॥

# एवं विमर्देदुपपश्चवारान् जीर्णे-

# ऽभ्रसत्त्वे च्**तपच्**ता स्यात्।

# सङ्घर्षितोत्थापितस्त्तराजो

# ऽभ्रभस्मयोगैस्तु भवेद्वलीयान् ॥४॥

इस प्रकार चार छ, बार घोटकर डमरूयन्त्र में उड़ाने से अभक का सब सत्त्व जीर्ण हो जायगा। परन्तु जो पारद के साथ उक्त विधि से अभक का सत्त्व जीर्ण किया जायगा तो "नाध पति नचोर्ध्वम्" इत्यादि रसहृद्य प्रन्थ के प्रमाण से पारद छिन्नपत्त हो जायगा (अप्रि मे डालने पर भी नहीं उड़ेगा) श्रीर यदि उक्त विधि से पारद को अभकभरम के साथ घोटा जायगा तो पारद छिन्नपत्त नहीं हो सकेगा किन्तु अति बलिष्ठ अवश्य होगा। इसमें हेतु यह है कि अभकभरम के साथ पारद को घोटकर उड़ाने से पारद को अभक सत्त्व का उत्तना प्रास नहीं मिल सक्ता जिससे कि वह छिन्नपत्त हो, क्योंकि अभकभरम में थोड़ा सत्त्व होता है उतने प्रास से पारद की तृप्ति नहीं हो सकती इसमें युक्ति यह है कि जैसे कोई भूखा मनुष्य आधसेर अन्त खाता है, उसको यदि छटांक भर अन्न दिया जाय तो कुछ आधार मात्र होगा पर्य्याप्त भोजनजन्य आलस्य निद्रादि नहीं आ सकते।।४॥

# शिवारजो गन्धकमभ्रसत्त्वं

तच्छुकमेवर्षय श्रामनन्ति । समाभ्रकग्रासमवाप्य सूतो

# बलेऽतिशेते शतजीणगन्धात्।।५॥

यद्यपि पारद में गन्धक जीर्ण करने से भी वह बलवान् होता है परन्तु श्रभ्रक सत्त्वजीर्ण पारद का मुकाबिला नहीं कर सकता क्योंकि शास्त्रकार महर्षियों ने गन्धक को तो पार्वती जी का श्रार्त्तव माना है श्रीर श्रभ्रक को उनका शुक्त माना है। शिवशुक्त पारद के लिये पार्वती जी का रज श्रीर शुक्त दोनों ही प्रिय हैं, परन्तु पुरुष का शुक्त

जितना स्त्री के शुक्र से बलिष्ट होता है उतना आर्तव से बलिष्ठ नहीं हो सकता; क्यों कि शुक्र तो रस, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा, इन छः धातुओं का सार हुआ करता है, और आर्त्तव तो शरीर का विकार स्वरूप है। इसलिये समगुण अश्रक श्रास को जीर्ण करके पारद शतगुण गन्धक जीर्ण पारद से भी बलवान होता है। तात्पर्य यह है कि गन्धक जारण की अपेना अश्रक सत्त्व जारण कहीं अधिक गुरणकारी है।।।।।

## सत्त्वप्रधानं खलु वज्रमभ्रं तदु भस्मयोगेन मयाऽपिसूतः।

## बलेऽनुभूतोऽतिशयान ईशात् षड्जीणेगन्धाद् बिडयोगयुक्तः ॥६॥

वजाभ्रक में नागाभ्रक, दर्दुराभ्रक, पिनाकाभ्रक की श्रपेता श्रिष्ठिक सत्त्व हुआ करता है। यद्यपि में अभ्रक से सत्त्व को जुदा निकाल कर अभी तक पारद में जीर्था नहीं कर सका हूँ किन्तु कृष्ण चजाभ्रक की मस्म के साथ बिड योग से पारद को घोट-घोटकर मेंने परीद्मा की है तो पड्गुएगन्धकजीर्थ पारद से उसमें कहीं अधिक गुए अनुभव किया है (अभ्रक सत्त्व जारण से पारद को छिन्नपच करके रसायनसार के अभिम भागों में लिखने की आशा करता हूँ)॥६॥

## श्रतोऽभ्रसत्त्वं ननु सूतराजे

सञ्चारयेयुर्यदि वैचराजाः।

प्रचण्डचुत्खादितसर्वधातुं

# मन्ये तमन्येऽि फर्लं नयन्ते ॥७॥

इस वास्ते सभी वैद्यराजों से भी हमारी प्रार्थना है कि अभ्रक से सत्त्व निकाल कर बिडयोग से पारद में यदि उसको जीर्गा करेंगे तो पारद प्रचण्ड बुमुत्तित होकर सुवर्णादि सर्व धातुत्र्यो को जीर्ण कर सकेगा श्रौर उस क्रिया से अन्य लोग भी उत्तम फल उठावेंगे॥ ७॥

# चराचरव्यापिरसेन्द्रभूमा निषेव्यमाणस्सततं यदि स्यात्। प्रेत्वेह चानन्तसुखं द्वीयो नास्तीति वैद्येन मयानुभूतम्॥ ॥

"प्रिया में मानुषी प्रजा" इस श्रुति के श्रनुसार जब हमको भगवत् प्रिय मनुष्य जन्म मिला है तो इसके सम्बन्ध से श्रवश्य कुछ श्रसाधारण कार्य्य करना चाहिये। इसलिये मेरा यह मन्तन्य है कि ईश्वर के समान चराचरव्यापी पारद की यदि निरन्तर सेवा की जाय तो ऐहलौकिक तथा पारलौकिक श्रमन्त सुख बहुत दूर नहीं है यह सर्व-विद्वत्संवादी सिद्धान्त है कि जिसका जन्मान्तर में भारी कल्याण होनहार होता है वही पुरुष जगत्कल्याग्यकारी पदार्थी में मनोयोग दिया करता है जैसा कि किसी किव ने कहा है कि (होनहार बिरवान के होत चीकने पात ) तात्पर्य यह है कि "मूर्चिछत्वा हरति रुजं बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति" "केदारादीनि लिङ्गानि पृथिव्यां यानि कानिचित् तानि हृष्ट्रा तु यत्पुग्यं तत्पुग्यं रसदर्शनात्" 'यावद् दिनानि देवेशि । विहस्यो धार्य्यते रसः । तावद् वर्ष सहस्राणि शिवलोके महीयते" "दिन-मेकं रसेन्द्रस्य यो ददाति हुताशन द्रवन्ति तस्य पापानि कुर्वञ्रपि न लिप्यते" इत्यादि पारलौकिक फल का भागी वही महात्मा हो सकता है जो कि लोभ वासना को छोड़कर पारद की सेवा से समस्त लोक का कल्याण चाहता है श्रोर जिस किया का श्रपने को श्रनुभव हो उसका मार्ग सब किसी को बतला देता है ॥८॥

# सङ्क्षेपेण बुभुचित परीक्षा-

गालनेरूध्वेपातै श्चेत् स्वर्णं नायाति दक्पथम् । मूलमानं च यत्रास्ते जानीयात्तं बुभुक्तितम् ॥१॥

## संचेप से बुभुक्षितपारद की पहिचान-

वुसुत्ता विधि के अनुसार पारद को वुसुत्तित करके उसमें स्वर्णप्रास देकर कपड़े में छानकर परीत्ता करे यदि कपड़े में सोना न वचे तो उसको डमरूयन्त्र में रखकर श्रिप्त लगाकर उड़ाले। यदि नीचे की हाँड़ी मे सुवर्ण दृष्टिपथ नहीं श्रावे तो फिर तौलकर भी देख ले। सुवर्ण प्रास देने से पहिले जो पारद का वजन था वही वजन यदि श्रास के जिर्ण होने पर भी मिले, धर्यात् सुवर्ण का भार नहीं वढ़े तव उसको बुसुन्तित सममे ॥१॥

## 

# वैद्यानां पारदबुभुक्षादी शास्त्रार्थः-

#### १२ प्रश्नों के उत्तर-

पूना की मरेठी वैद्यकपत्रिका से उद्धृत करके ता० १-८-१९११ के गुजराती वैद्यकल्पतरु में प्रसिद्ध कक्षी पं० जीवाराम कालीदास वैद्यराज जी के प० जटाशङ्कर जी सपादक "वैद्यकल्पतरु" श्रहमदावाद ने इन १२ प्रश्नों के उत्तर देने के लिये मुक्ते वाधित किया था कि इन प्रश्नों के उत्तर काशी वाले श्यामसुन्दराचार्य दें, इसलिये उनका उत्तर मैंने "श्रीवेद्धटेश्वर समाचार" "वैद्यकल्पतरु" श्रादि श्रनेक पत्नों में प्रसिद्ध कर दिया था। उन १२ प्रश्नों के उत्तर क्रमशः ये हैं—

१ प्रश्न-गन्धक जारण समगुरण, द्विगुण, त्रिगुर्ण, चतुर्गुर्ण, पञ्च-गुर्ण, श्रौर पङ्गुर्ण किस प्रकार करना ?

उत्तर—श्रावशी शीशी (कांच श्रोर ताम्र की वनी हुई) पर सात कपरमट्टी करके कएट पर्य्यन्त वालुकायन्त्र में गाड़ कर जितना गन्धक जारण करना हो उतना गन्धक श्रोर पारद की कज्जली में वटजटा-प्ररोह के रस की श्रथवा काथ की तीन भावना देकर खूब सुख जाने पर उक्त शीशी में भरके मन्द मध्यम तीब्राग्नि देकर गन्धक जारण करना (भट्टी, नांदी, शीशी पर कपरमट्टी, विधि "श्री वेङ्कटेश्वर समा-चार" बम्बई, "भारतजीवन" काशी, "वैद्यकल्पतरु" श्रहमदावाद, प्रभृति पत्रों में हम प्रसिद्ध कर चुके हैं ) जो एक गुण गन्धक जारण करना हो तो बीस तोला पारद श्रीर बीस तोला गन्धक की कजली शीशी में भर कर दो ऋहोरात्र की श्रिप्त लगावे। द्विगुण गन्धक जारण में चार अहोरात्र (दिन रात्रि) की श्रप्ति लगावे। त्रिगुण में छः घहोरात्र की । चतुर्गुण में घाठ ब्रहोरात्र की । पश्चगुण में १० घहो-रात्र की । षड्गुण मे १२ अहोरात्र की श्रिप्त लगावे । परन्तु यह स्मरण रहे कि दो दो घएटे में शीशी के गले को स्पर्श करता रहे। जब ऐसा तप्त देखे कि स्पर्श नहीं कर सके तो त्राप्ति को कम करदे (लकड़ी कोयला सब भट्टी से बाहर निकाल दे) नहीं तो शीशी अवश्य फूटेगी अथवा वालुकायन्त्र से उछल कर बाहर पड़ेगी। कदाचित् वैद्य के मस्तक पर पड़ी तो प्राण हरेगी। जब तक शीशी का मुख और गला तप्ततर न हो जाय तब तक निस्सन्देह श्रमि लगावे। कदापि शीशी फूट जाय तो वैद्य को धूम से बचना चाहिये। नासिका द्वारा गन्धक धूम घुसने से श्वास कास ज्वरादि श्रनेक भयद्गर व्याधियाँ होती हैं। एक हमारा मित्र गन्धक भूम के लगने से आसन्नमृत्यु हो गया था। वह मधु और आदी के रस में पाँच बार चन्द्रोद्य देने से बचा। जब दो ऋहोरात्र हो जायँ तव लोहे की शलाका शीशी के मुख में शनैः शनैः डालकर देखे। जब माल पक जावेगा तो शलाका गलेपर श्रटक जावेगी तब समक लेना कि "रसिसन्दूर" गलेपर छा गया है। फिर जनरदस्ती शलाका न घुसावे नहीं तो पका माल भी नीचे गिरजाने से एक दो तोला रसिसन्दूर का नुकसान होगा। कदाचित् शलाका शीशी के गले में नहीं घटके तो चार प्रहर छिप्ति छौर लगावे। जब माल पककर शीशी के गले पर घाजाय तो मही की डाट लगाकर चूना ( जो पान में खाते हैं ) श्रीर मधु की "मुद्रा" ( दर्जबन्द ) करदे । द्विगुण गन्धक जारण में बीस तोला पारद ४० तोला गन्यक की कजाली करे। त्रिगुण में बीस तोला पारद साठ तोला गंधक। चतुर्गुण में १५ तोला पारद ६० तोला गधक। पश्चगुण में १० तोला पारद ५० तोला गंधक को कज्जली करे और जिस शीशी में चार सेर कजली समावे उसमें १ सेर कजली भरे । जैसा ''पादांशे कजालीपूर्णा कराठान्तं बालुकां गता, कराठादुपर्यु- पर्य्यशे दृश्यमाना सती जनै । चन्द्रोद्यादि निर्मातु चमेति श्यामसुन्दरः" इत्यादि पूर्व गताङ्क "श्रीवैद्यकल्पतरु" श्रीर "श्रीवेङ्कटेश्वर" व "भारतजीवन" पत्र में लिख चुना हूँ। इस प्रकार एक ही शीशी में एक वार में ही षड्ग्णगन्धकजारण हो जाता है। हमारी रसायनशाला में पोस्ट घौलाना जिला मेरठ के सेठ मथुराप्रसाद जी पड्गुणगन्धकजारण करने को काशी पधारे थे उन्होंने शीघता के लोभ से १० श्रहोरात्र की श्रिप्ति में पड्गुणगन्धकजारण किया था। सो श्रिप्ति की तेजी से शीशी द्रुत होकर चार अगुल बालुकायन्त्र से ऊपर उठ गई थी तथा फटते २ वची । इस वास्ते वैद्यों से हमारी प्रार्थना है कि एक शीशी में पद्गुरागन्यकजारण करना हो तो १२ दिन की श्रिप्ति लगार्वे दस दिन की नहीं लगावें। हमने अन्तर्धूम किया से भी एक शीशी में ३१ दिन-रात्रि की अखरडाग्नि देकर षड्गुणगन्धकजारस किया है। उसमें ७ शीशी फूट गई तव एक शीशी वनी क्योंकि "अन्तर्धूम विपाचित पड्गुणगन्धेन रिजतः सूतः स भवति सहस्रवेधी तारे ताम्रे भुजङ्गे च" इस ऋोक के सिवाय विस्तार से श्राग्निकम का विधान किसी शास्त्र में नहीं मिलता। इमने अपने मन से ही अग्निकम का निश्चय किया है। इस क्रिया को भी विस्तारपूर्वक "श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार" में प्रसिद्ध कर चुका हूँ। यथात्रवसर "वैद्यकल्पतरु" में भी प्रसिद्ध कर टूँगा। इस एक ऋोक में पड्गुणगन्धकजारण से सहस्र वेधी (सुवर्ण सिद्धि) लिखी है परन्तु चांदी में कुछ पीलापन तो श्राता है सोना नहीं वनता इसिलये मेरी राय से "शतगुर्णगन्धेन" पाठ होना चाहिये।

# गन्धक जारण की दूसरी विधि-

जिस वैद्य को शीशी उतारने का अभ्यास नहीं है उसको छः शीशी में पढ्गुणगन्धक जारण करना चाहिये। अर्थात् समगुण गन्धक के साथ सिन्दूरस वनाकर फिर उसी सिन्दूरस में समान गन्धक घोट कर दूसरी शीशी में चढ़ावे। जब स्वतः शीत हो जाय तब तीसरी में चढ़ावे इत्यादि।

## गम्धक जारण की तीसरी विधि-

घी की चिकनी हांडी पर तीन कपरमट्टी करके खूव सुखाले। हांडी के गले को लोहे के तारों से बाँधकर तीन कपरमट्टी करदे। हांडी का मुख इतना छोटा हो जिसमें १० वर्ष के लड़के का हाथ घुस सके। उस मुख के बरावर "गूढीमट्टी" का ढकत बनाकर खूब सुखाले। ( चिकनी मट्टी ख्रौर रुई को कूटते-कूटते एक जीव कर लेना, इसको भी "गूढ़ीमही" कहते हैं) इस हाडी में बीस तोला पारद (हिगुलोत्थ) श्रीर बीस तोला गन्धक की कजाली करके डालदे। हमारी लिखी हुई विधि से [ चन्द्रोदयादि भ्राष्ट्री के ] वालुकायन्त्र में हांडी को रखकर गलेतक वालू भर दे, श्रीर मन्दाग्नि लगा, कम से तेज करता रहे परन्तु इतना तेज न करे कि गन्धक हांडी से वाहर उफन कर निकल जाय। कदा-चित् श्रिम की तेजी से गन्धक बाहर निकल कर बाल्यूपर गिर जाय तो फिर उसको धीरे-धीरे उठाकर उसी हांडी में डालदे। यदि गन्धक के साथ कुछ वाछ भी हांडी मे चली जावे तो कुछ हरज नहीं। जब गन्धक जीर्ण होनेपर आवे [परन्तु यह भी स्मरण रहे कि संपूर्ण गन्धक न जल जाय नहीं तो पारद सब उड़ जायगा तथा हांडी खाली पड़जायगी किन्तु श्राधी परघी कुछ न कुछ गन्धक हाँडी मे बनी रहनी ही चाहिये]तब बीस तोला शुद्ध गन्धक श्रीर डाल दे। यदि हांडी के श्रन्दर श्रमि लग जाय श्रीर हांडी से लपट उठने लगे तो "गूढीमट्टी" का बनाया हुआ ढक्कन ढाँक दे, उसी समय ऋप्नि शांत हो जावेगी। परन्तु यह भी स्मरण रहे कि ढक्कन के बीच में धूम निकलने का छोटासा छिद्र भी रखना चाहिये, नहीं तो हांडी बालुकायन्त्र से उछल कर श्रवश्य बाहर श्रा पड़ेगी। जब गन्धक उफन कर बाहर आने लगे तब लोहशलाका से चला दे, तत्काल गन्धक शांत हो जायगी। इस क्रिया से छः प्रहर में षड्गुण-गन्धक जारण हो जाता है इसमे कोई छेश भी नहीं है। आहोरात्र जागरण भी नहीं करना पड़ता। इस क्रिया मे यह भी एक आनन्द है कि चार घएटे श्रिप्त लगाकर कुछ कार्य में लग गये और फ़ुरसत होने पर श्रिग्न लगाने लगे तो भी हरकत नहीं। दिन भर श्रिग्न लगाई

रात्रि को निद्रा का अनुभव किया तब भी हरज नहीं "तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्" इस चरक वाक्य से रात्रि निद्रा भी परम स्वास्थ्य का कारण है। इस किया से सहस्रगुणगन्धकजारण भी बड़ी आसानी के साथ हो सकेगा। वैद्य को जितना गंधक जारण करना हो उतना करके भट्टी को छोड दे जब छुछ गरम रहे, जिसमें हाडी का माल की चड जैसा रहे तब हाँडी को निकाल कर बहुत शीघ गरम-गरम ही सब माल को छुरी से खुरच कर निकाल ले। ठण्डा होने पर काले रङ्ग की मट्टी जैसी शकल होगी, उसको कूटकर चलनी में छान कर आतशी शीशी में भरकर आठ पहर की अगिन लगाने से शीशी के गले पर पड्गुणगन्धकजारित सिन्दूररस मिलेगा। जिसका वर्ण प्रात काल के सूर्य के तुल्य लाल होगा। सब कचरा (किट्ट-कतवार) शीशी के तलभाग में मिलेगा। इस किया से वीसगुण गन्धक जारण, और शीशी में उक्त किया से पड्गुणगन्धकजारण, दोनों का तुल्य गुण है।

## गन्धक जारण की चतुर्थ विधि-

पारा गन्धक की कजली करके आतशी शीशी में भर कर वालुका-यन्त्र में चढ़ाकर लोहशलाका से चलाता जाय ऐसा करने से चार घरटे में एकगुण गन्धकजारण हो जाता है। गन्धक जीर्ण हे नं पर शीशी के मुख पर डाट लगा कर मधु और चूना से दर्ज वन्दं करके तीन घरटे अग्नि देने से सिन्दूररस बन जाता है। इस प्रकार पड्गुण गन्धकजारण करना हो तो छ शीशों में करे। अथवा एक ही शीशी में एकगुण गन्धकजारण होने से दो-दो तोला गन्धक डालता जाय और शलाका से चलाता जाय दिन भर अग्निलगाने रात्रि को निद्रा ले। फिर प्रात काल अग्नि सिलगादे। इस प्रकार तीन दिन में पड्गुण गन्धक जारण होता है।

## गन्धक जारण की पंचम विधि-

चार पैसे की वोतल पर [ इसकी शकल चित्र में देखो उसके ऊपर "वाजारू शीशी" ऐसा शब्द लिखा है ] तीन कपरमट्टी करके

खूव सृखाले। फिर एक हांडी के गले को लोहे के तारों से वाँघ दे तथा तीन कपरमट्टी करके बोतल को हांड़ी में रखे, घ्राकएठ बालुका भरकर ''कपायकरी भट्टी'' अर्थात् दमचूल्हें के सदृश बनी हुई भट्टी में १५ सेर पक्षे पत्थर के कोयले खुलगा कर बालुकायन्त्र की हांडी को रखे। बोतल में दो सर कज्जली घ्रमाती हो तो उसमें घ्रष्टमांश [ पाव भर ] कज्जली भरे, चतुर्थाश न भरे। चतुर्थाश भरने से शीशी घ्रवश्य फुटेगी। कारण कि पत्थर के कोयलों की बड़ी तीव्राग्नि होती है। वस दोपहर में सिन्दूररस तैयार मिलेगा। शीशी देखने तथा भट्टी के पास बैठने की कुछ घ्रावश्यकता नहीं।

## गन्धक जारण की पष्ट विधि-

जिस वैद्य को पारट शुद्ध करने मे प्रथवा हिंगुल से पारद निकालने मे परिश्रम मालूम होता हो तो हिंगुल को तीन दिन नीवू के रस मे घोट कर वरावर का शुद्ध गन्धक डालकर कज्जली करें। घृतकुमारी के रस की एक भावना देकर उक्त पाँचो विधियों में ख्रन्यतम किया से यथेष्ट गन्धक जारण कर सकते हैं। परन्तु इस पष्ट विधि में ''मन्द मध्यमती ब्रेण क्रमवृद्धेन वहिना" इस वचन का अवलम्बन नहीं करके प्रथम से ही तीज्ञाग्नि दे। कारण कि खटाई मन्दाग्नि पाकर पारद गन्धक का वियोग कर देती है। तब सब पारद उड़ जाता है, गन्धक जल जाती है, शीशी रिक्त (खाली ) पड जाती है, कुछ भी हाथ नहीं लगता। इमने कई वार नुकसान सहा है। प्रथम से ही तीव्राग्नि लगाने से जब तक नीवू की खटाई पारद गन्धक का वियोग करना शुरू करेगी त्तव तक तीव्राग्नि पारद को मूर्चिछत करके शीशी के गले पर पहुँचा देगी। इसमें युक्ति यह है कि प्रातःकाल का दूध प्रीप्मऋतु मे दुपहर तक खद्दा पड़ जाता है। उसको मूर्ख दुकानदार मन्दाग्नि से गरम करते हैं तो खटाई पार्थिव पदार्थ का स्त्रीर जल का नियोग कर देती है तब दूध फट जाता है। इसलिये वुद्धिमान् दुकानदार को चाहिये कि प्रथम भट्टी में अग्नि सुलगाकर जब खूब तीव्र लपट एठने लगे तब खाली कड़ाही श्रानि पर रखे जब कड़ाही ख़ूब गरम हो जाय तब दूध छोड़े। ऐसा

करने से जब तक खटाई दूध को फाड़ने का उद्योग करेगी तब तक तील्राग्नि दूध को पका देगी तो दूध नहीं फटेगा। बस इसी प्रकार प्रथम से ही तील्राग्नि देने से नीवू को खटाई पारद गन्धक का वियोग करने मे समर्थ नहीं हो सकती। उक्त गन्धक जारण के छ प्रकार मेरे छातुभूत किये हुए हैं, परन्तु जिस किया मे जितनी मेहनत कम है और द्रव्य व्यय कम है उस सिन्दूरस मे उतना ही गुण भी कम है। इसी प्रकार "सिन्दूरस" तथा "चन्द्रोदय" बनाने के हजारों प्रकार हैं। "तालसिन्दूर" "विधसिन्दूर" "महसिन्दूर" "शिलासिन्दूर" "ताल-चन्द्रोदय" "महचन्द्रोदय" इत्यादि। पूर्वोक्त सब प्रकार "श्रीवेद्धटेश्वर" समाचार में "सहस्रधा चन्द्रोदय" "सहस्रधा सिन्दूर" शीर्षक लेख मे प्रसिद्ध कर चुका हूँ। वैद्यों के उपकारार्थ "रसायनसार" नामक पुस्तक भी निकालूँगा जिसमें मेरे सब लेखों का सप्रह तथा मेरा अनुभूत विषय रहेगा।

२ प्रश्न-इस समय वैसा गन्धक जारीत पारद किसी के पास है ?

उत्तर-हाँ १ हमारे पास प्राय पाँच सेर पक्का है श्रौर चालीस मुग्। गन्धक जारित श्राधा सेर होगा।

३ प्रश्न-षड्गुण गन्धक जीर्ण पारद का क्या लच्चण है ? गन्धक जारण के बाद उसकी कैसी श्राकृति होती है। वह द्रुत रूप में प्राप्त होता है कि रूपान्तर में ?

उत्तर-"षड्गुण गन्धक जीर्ण" शब्द ही लच्चण का प्रकाश कर रहा है कि जिस पारद में पारद से षडगुण गन्धक जारण किया जाय।

श्वालङ्कारिकादि विद्वानों ने यौगिक, योगरूढ़, रुढ़, यौगिकरूढ़, ये चार प्रकार के शब्द माने हैं। जो व्याकरण लभ्यार्थ का श्रवलम्बन करके लोक में प्रवृत्त होता है उसको ''यौगिक'' कहते हैं। जैसे रसोई वनाने वाले का नाम ''पाचक'' है (पचतीति पाचक.) श्रौर जिसका प्रवृत्ति निमित्त व्याकरण व्युत्पत्ति श्रौर ''रुढ़ि'' (श्रनादितात्पर्य्या वृत्ति) होता है, उसको ''योगरूढ़'' कहते हैं। जैसे पङ्कज [पङ्काजात पंकजः] यह तो व्याकरण लभ्यार्थ हुश्रा, किन्तु कीचड से तो जलौका [जॉक]

इत्यादि भी उत्पन्न होती हैं। इसिलये कमल का ही हैनाम है और का नहीं, इस घंश मे रूढ है। इसिलये पद्मज शब्द योगरूढ़ हुआ। "गो" शब्द रूढ़ है क्योंकि "गच्छतीति गौः" च्युत्पित्त की जाय तो बैठी को गौ नहीं मानना होगा। जो योग [व्याकरण] से खन्यत्र प्रवत्त हो, रूढ़ि से खन्यत्र प्रवृत्त हो, ऐसे उभयार्थक शब्द को "यौगिकरूढ़" कहते हैं। जैसे "उद्भिद्" शब्द योग से वृत्त में प्रवृत्त हैं [ऊर्द्धुभियते भित्वोत्पयते उद्भिद् ] रूढि से योग विशेष का नाम "उद्भिद्" है। इस प्रकार "पड्गुणगन्धकजारित" शब्द "पाचक" की तरह "यौगिक" है। सो शब्द से ही लच्चण निकल घ्राता है। पकने पर उसका स्वरूप हिंगुल [शंगरफ] के तुल्य लालवर्ण रहता है। दृत नहीं होता। ढेला रूप ही रहता है।

४ प्रश्न-समगुण, द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण, पञ्चगुण श्रौर पड्गुण जीर्ण पारद के जुदे जुदे लचणों का श्रौर उनके खरूपों का परिचायक कोई साधन है ? यदि है तो क्या है ?

उत्तर-समगुणजीणीदि पारद के जुदे जुदे लज्ञणों को तो शन्द ही कह रहा है क्योंकि ये सब "पाचक" की तरह यौगिक शब्द हैं। स्वरूप सब का लाल वर्ण होता है। परिचय का साधन कोई प्रत्यज्ञ नहीं है। फेवल "तुल्येतु गन्धके जीर्णे शुद्धाच्छ्रतगुणो रसः। द्विगुणे गन्धके जीर्णे सर्वथा सर्व कुष्ठहा।। त्रिगुणे गन्धके जीर्णे सर्वथा धि विनाशनः। चतुर्गुणे तत्र जीर्णे वलीपिततनाशनः गन्धे पश्चगुणे जीर्णे ज्ञयरोग हरो रसः। पड्गुणे गन्धके जीर्णे कामिनी-दर्पनाशनः।। जीर्णे शतगुणे गन्धे शतवेधी भवेद्रसः। सहस्रगुणिते जीर्णे सहस्रांशेन वेधयेत्।" इत्यादि फल, श्रुति से निश्चय कर ले।

५ प्रश्न-यह त्रिगुण गन्धक जीर्ण पारद है श्रीर यह पड्गुण गन्धक जीर्ण पारद है यह भेद कैसे समक्ता जाय ?

उत्तर-प्रत्यच कोई साधन नहीं है, महाराज वैधराज के कहने से श्रीर पूर्वोक्त गुण देखने से ।

६ प्रश्न-श्रमुक गुण गन्धक श्रधवा श्रश्नकत्रीर्ण होने पर यदि

पारद का वजन नहीं वढ़े तो इतनी गुणी गन्धकादि वस्तु इस पारट में जीर्ण हो चुकी है यह किस प्रकार सममा जाय ?

· उत्तर — एक मन तैल सैकड़ों मन वनस्पतियों के साथ सैकडों वार पाक किया जाता है ज़ौर तैल में किसी वनस्पति का वजन नहीं बढ़ता है तो भी यह "शतपाक" तेल है यह "सहस्रपाक" तेल है, यह कैसे समभा जाता है ? उसी प्रकार प्रकृत में भी समभ सकते हैं। श्रर्थात् गुण देख कर श्रथवा जिस वैद्य ने श्रपने हाथ से गन्धकाटि जीर्ग किया है श्रथवा जिन शिष्यों के सामने किया है वह लोग जान सकते हैं कि इस पारद में इतना गन्धकादि जीर्ण हुआ है। वजन वढना तो किसी युक्ति से श्रौर किसी शास्त्र से सिद्ध नहीं हो सकता। "समरसतां यदि यातो" इत्यादि ऋोक मे रस-हृदयकार गोविन्द्भिक्ष के "हुत , दुत्वा, ज्ञिप्र, जीर्घ्यते," ये चार पद वजन के न वढ़ने में पर प्रमाण हैं। श्रन्यथा ये चार पद श्रवश्य निष्प्रयोजन कहने होंगे। यदि गोविन्दिभक्ष को जीर्ण होने पर भी वजन वढ़ना इष्ट होता तो "गलितोविकश्च तुलनायां" ऐसा नहीं कह कर "जीर्योधिकश्च तुलनाया" क्यों नहीं कहा ? इस प्रश्न के उत्तर को विद्यावाचरपति "प्रोफेसर काले" "मयाराम सुन्दरजी" "जीवराम कालीदास" आदि किसी विद्वान ने नहीं प्रसिद्ध किया, मैं वरावर कान खोल कर सुन रहा हूँ। प्रत्युत मेरे मत का अवलम्बन करके एक वैद्य ने प्रोफेसर जी से उक्त पदो का खुलासा ''वैद्यकल्पतरुं" में पृछा था। उसका भी श्राज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। परिडत जीवराम कालीदास, प्रोफेसर **न्य**म्बक गुरुनाथ काले, स्रादि महाशय युक्ति शास्त्र पर तो ध्यान देते नहीं हैं ऊपर-ऊपर की बुद्धि में ऐसा सममते हैं कि वजन नहीं बढेगा तो गुण कैसे बढेगा? इसलिये गन्धक. अभ्रक, सुवर्णीद का अवश्य वजन वढ़ना चाहिय। परन्तु महा-शयगण ! जरा श्राप चिद विचार कर देखेंगे श्रीर युक्ति पर ध्यान देगें तो यह शस्य आपका अवश्य निकल जायगा । फिर ध्यान देकर सुनिय मैं वजन न वढ़ने पर भी गुणवृद्धि मे युक्ति लिखता हूँ। पूर्वोक्त

चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में "तुल्येतु गन्धके जीर्थे" इत्यादि प्रमाण से पावभर पारद मे पावभर गन्धक जारण करने पर शुद्ध पारद से उस पारद में गुण शतगुणित श्रधिक हो जाता है श्रीर वजन पावभर ही रहता है। द्विगुण गन्धक जारण करने पर भी कुष्ट नाशक होता है परन्तु वजन पावभर ही रहता है इत्यादि क्रम से बढ़ते बढ़ते शत-गुण गन्धक जारण करने पर शतवेधी ( एक पाव पारद सौपाव ताम्र को सुवर्ण वनाने वाला ) होता है श्रीर पारद का वजन पावभर ही रहता है। इस बात को हमने भाई जटाशङ्कर लीलाधर जी से बम्बई मे कहा था कि श्रापको तमाशा देखना हो ता श्रापके समन्न करके दिखा सकते हैं। जिला मेरठ धौलाने के वैद्य मथुराप्रसाद जी ने ढाई छटांक पारद मे १५ छटांक गन्धक जारण किया था परन्तु पारद का वजन ढाई छटांक ही रहा था। किसी वैद्य को करना हो तो हमारी रसायन-शाला मे श्राकर करले हम खुशीसे वतलावेंगे। श्रथवा हमारी उक्त छः विधियों में से किसी का व्यवलम्बन करके व्यपने घर में करके देख ले। इसमे द्रन्य का भी बहुत न्यय नहीं है परिश्रम भी श्रिधिक नहीं है। जो वैद्य द्रव्य व्यय तथा परिश्रम न करके हमारे लेख को सृष्टि-विरुद्ध वतलाते है, उनके श्रज्ञान की चिकित्सा शिवजी महाराज भले करे हमारे वश की नहीं है। नफा नुकसान तो दैवाधीन है। जो नफा चाहेगा सो नुकसान भी सहेगा। इसका जिम्मा कोई नहीं ले सकता।

७ प्रश्न-श्रभ्रकभस्म श्रोर श्रम्रकसत्त्व ये जुदे जुदे पदार्थ है ऐसा पं० श्यामसुन्दराचार्च्य कबूल करते है तो उनके मतानुसार भस्म का सत्त्व पारद में जीर्ण होता है या श्रभ्रक सत्त्व जुदा काढ कर पारद मे जीर्ण करना पड़ता है ?

उत्तर-श्रश्नकभस्म से सत्त्व निकाल कर जीर्ण करने पर तो "नाधःपतित न चोद्भी" इत्यादि "रसहृद्य" के प्रमाण से पारद छित्र पत्त होता है श्रीर सत्त्वप्रधान श्रश्नकभस्म घोटने से बलवान् मात्र होता है उद्युयन शक्ति नष्ट नहीं होती। जैसे हम लोग दाल भात रोटी खाते हैं तब पेट भरता है। जब पानी में एक दो तोला सत्तू डाल कर सेवन करते हैं तो केवल पूर्व की श्रपेचा वल श्रा जाता है। सत्त्व प्रधान भरम "श्री वेङ्कटेश्वर समाचार"पत्र में प्रसिद्ध कर चुके हैं। छिन्न पच पारद हमारा श्रनुभूत नहीं है।

८ प्रइन-चारणा श्रीर जारणा यदि ये दो पदार्थ हैं तो पारद में श्रभ्रकभस्म की चारणा होती है कि जारणा ?

उत्तर-श्रश्नकभस्म की चारणा भी नहीं होती जारणा भी नहीं होती किन्तु श्रश्नकसत्त्व का पारद में मिल जाने से चारणा होती हैं श्रीर सत्त्व का वजन न रहने पर जारणा होती हैं, जैसे सुवर्ण पारट में मिल जाता है तब चारणा कहीं जाती हैं श्रीर सुवर्ण का वजन न रहने पर जारणा कहीं जाती हैं। जैसे हम लोग भोजन कर चुकते हैं तब श्रन्न की चारणा कहीं जाती हैं श्रीर जब श्रन्न का भार नहीं रहता किन्तु मार भाग तो रसादि धातु रूपेण परिणत हो जाता है श्रीर श्रसार भाग मल-मृत्र होकर निकल जाता है उसको जारणा कहते हैं।

९ प्रश्न-श्राघसेर श्रश्नकभस्म को जब पारद ने श्रस लिया तब पारद श्रश्नकभस्म को छोड़कर डमरूयन्त्र में यदि उड़ सकता है तो श्रश्नकभस्म की श्रथवा सत्त्व की चारणा श्रीर जारणा करने का क्या फल ? (किस वास्ते की जाय ?)

उत्तर-श्रभ्रकभस्म को पारद कभी नहीं प्रसता किन्तु श्रभ्रक भस्म में "विड" योग से घोटा हुश्रा पारद श्रभ्रकभस्म में रहे हुए थोड़े सत्त्व को खाता है इसिलये छिन्नपत्त न होने से डमरूयन्त्र में उड़ सकता है। जैसे एक सेर श्रम्न के भूखे मनुष्य को पांच तोला श्रम्न दिया जावे तो श्रालस्य निद्रादि न श्रावेंगे, किन्तु पूर्वापेत्ता वलाधान होने से काम करने में छुद्ध सौकर्य हो जावेगा। पूर्ण सत्त्व जीर्ण होनें पर पारद छिन्नपत्त हो जाता है। (डमरूयन्त्र में नहीं उड़ सकता) जारणार्थ ही चारणा कराई जाती है। यदि जारण शक्ति (बुभुत्ता) के विना चारणा कराई जावे तो पारद "श्रजीर्णी" कहलाता है। जैसे मनुष्य को विना जारण शक्ति (बुभुता) के चारणा (भोजन) कराया जाने तो श्रजीर्णी (रोगी) कहलाता है। डमरूयन्त्र मे उड़ जाने से चारणा जारणा न्यर्थ नहीं हो सकती। जैसे पड्गुण गन्धक के जीर्ण होने पर पारद शीशी के गले पर उड़ जाता है तो भी गन्धक के जारण के प्रताप से सर्व रोग नाशक होता है। शतगुण गन्धक की जारणा से भी पारद उड़ता है तो भी शतनेधी होता है इत्यादि श्रनुभनी वैद्यों के प्रत्यन्त है।

१० प्रइन-"भस्म का सत्त्व" इसका मतलब क्या है ?

उत्तर-श्रभ्रकासार "श्रभ्रकसत्त्व" कहलाता है। ( सुवर्ण, चादी जैसे रवा )

११ प्रदन-श्रश्नकभरमकी श्रीर सत्त्व की द्रुति जुदी जुदी होती है कि नहीं ? श्रश्नक सत्त्व श्रश्नक को भरम से काढ़ा जाता है या स्वतन्त्र रूप से निकल सकता है ? उसके निकालने की किया क्या है ?

उत्तर-श्रभ्रकभस्म की दुति नहीं होती किन्तु श्रभ्रक की श्रथवा श्रम्रकभस्म से निकले हुए सत्त्र की दुति होती है जैसे सुवर्णादि की दुति । श्रभ्रकसत्त्र श्रभ्रकभस्म से निकलता है श्रीर स्वतन्त्र निकालने की किया भी शास्त्रों में मिलती है । सत्त्व निकालने की किया शास्त्र में इस प्रकार लिखी है ।

## पहिली विधि-

एक सेर अश्रकभरम को ७ दिन कदली के रस में घोटे, ७ दिन स्र्रण (जिमीकन्द) के रस में घोटे, ७ दिन नागरमोथा के काथ की भावना दे। खूब सूखने पर २॥ सेर सुद्दागा (फुला कर) डाले। फिर चिरमिटी, गूगल, लाख, ऊन, सजी, राल, छोटी मछली, जवाखार, खल, जिमीकन्द, केंनुआ, हरड़, बहेड़ा, आमला, चित्रक, चीरकन्द, धतूरे के बीज, कलियारी, पाढ, बलबीज, गन्धक, मोम, गोखरू, पांचों नमक, शहद, सांकला, ससे की हट्टी, कबूतर की बीट, सोंठ, मिरच, पीपल, गोखरू, सरसों, तेल जीवन, भेंस का दूध, दद्दी, घी, मूत्र, यह सब अश्रक के बरावर डालकर टिकिया बनाकर खूब सुखाले। फिर

"धातु शोधने की भट्टी" में बड़े कलछे में रख कर भट्टी का मुख बन्द कर दे, एक घएटे के बाद निकाल कर शीतल होने पर कलछा के तेल में लगे हुए लालवर्ण के सत्त्व को धीरे धीरे निकाल ले। बाकी बची श्रभ्रकभस्म को फिर उक्त चीजों में घोटकर उक्त विधि करे। ऐसे तीन बार करने से निशेष सत्त्व निकल श्राता है। इस विधि से निकाला हुश्रा सत्त्व कोमल होता है। इसलिये इसके कोमल करने की जरूरत नहीं है।

# दूसरी विधि-

ऊन, राल, वकरी का दूध, छोटी मछली के साथ श्रश्नक चूर्ण को घोट कर "शोधनार्थभ्राष्ट्री" मे रखने से श्रथवा मस्ना (धौकर्ना) से धमाने से कठिन सत्त्व निकलता है।

## तीसरी विधि-

श्रभक चूर्ण को एक दिन कांजी मे, एक दिन सूरण के रस में भिगो दे। फिर कदलीकन्द के रस की भावना देकर चतुर्थीश सुद्दागा श्रीर छोटी मछली, भैंस के गोवर के साथ घोट कर टिकिया वनाकर खूब सूखने पर श्रानेक वार धौकनी से घोंकने से सत्त्व निकलता है।

भरम से लालवर्ण का सत्त्व ( "वर्षित मेघ सुवर्णधाराभि " इस प्रमाण से सुवर्ण का सा वर्ण ) निकलता है। श्रीर जो श्रश्नक चूर्ण (धान्याश्रक) से निकलता है वह कासे का सा सफेद रङ्ग का सत्त्व होता है।

फिर जिस प्रकार "मधु-तेल-वसा-ऽऽज्येषु, द्रावितं परिवापितम् । मृदु स्यादशवारेण सत्त्व लोहादिक खरम्" इस रीति से लोहादि सर्व घातु कोमल की जाती हैं उसी प्रकार सत्त्व भी कोमल किया जाता है फिर अम्लवर्ग श्रीर कांजी मे बुमाने से शुद्धि होती है।

हिगुलोत्थपारद के तुल्य श्रश्नकसत्त्व घोट कर सत्व समान शुद्ध गन्धक के साथ कज्जली करके दो श्रहोरात्र की श्रिप्त देने से सत्त्व मृत हो जाता है। सत्त्व की दृति करनी हो तो इस विषय मे विद्वानों ने लिखा है कि—"भाग्यं विना ऽश्रद्भुतयो जायन्ते न कदाचन। विना शम्भोः प्रसादेन न सिध्यन्ति कदाचन" तथापि शास्त्र रूढत्वान्तदाचिद् भाग्ययोगतः" श्रर्थात् विना भाग्य वथा शिव जी महाराज की कृपा के श्रश्नक द्रुति नहीं होती परन्तु शास्त्रों में प्रसिद्ध होने से किसी भाग्यशाली के यह से हो जाय तो श्राश्चर्य नहीं। ऐसा लिख कर द्रुति के भी श्वाठ प्रकार लिखे है उनमे कोई सत्त्व द्रुति का प्रकार है कोई धान्याश्रक द्रुति का है।

१२ प्रश्न-श्रभ्रक जीर्ण पारद (वह सत्त्वजीर्ण हो या भस्मोत्थ सत्त्वजीर्ण हो ) श्रीयुत रसायनशास्त्री श्यामसुन्दराचार्य्य के पास है क्या ? यदि है तो समजीर्ण है या पड्गुण श्रभ्रक जीर्ण है ? प्रौर वह द्रवरूप मे है या लोदारूप में है या ढेलारूप मे है ? उसका लच्चण क्या है ?

उत्तर-श्रभ्रकजारण विधि किसी रसायनशास्त्र मे हमको नही मिली, किन्तु अभ्रकमस्मोत्थ सत्त्व जारणविधि मिलती है। परन्तु अभी तक श्रश्रक सत्त्व पातन हमारी रसायनशाला में नहीं किया गया है। इस लिये किसी प्रकार का भी सत्त्वजीर्ण पारद हमारे पास नही है। परन्तु शास्त्र वासना से हमारी धारणा ऐसी है कि जब सत्त्वजीर्ण पारद तैयार होगा तब गन्धक जीर्यापारद के तुल्य ढेलारूप होना चाहिये। परन्तु गन्धक जीर्ण पारद श्रिम के लगने से उड़ जाता है। श्रीर सत्त्वजीर्ण पारद चड़ेगा नहीं यह "रसहृदय" प्रन्थ कहता है। इसमे युक्ति यह है कि गन्धक तो पार्वती जी का छार्त्तव है, अभ्रकसत्त्व शुक्र है श्रौर पारद शिवशुक है। इसलिये पारद को गन्धक और अभ्रकसत्त्व दोनो ही प्रिय हैं। जैसे मनुष्य ऋतुस्नान के बाद स्त्री के साथ मैथुन करता है तव आर्त्तव का सम्बन्ध पाकर पुरुप का शुक्र वलवान तो होता है किन्तु स्खलनारहित ( छिन्नपच् ) नहीं होता। तभी तो नवीन स्त्री को "सद्यः प्राणकराणिपट्" बलदात्री कहा है। परन्तु जिन योगियों के वीर्य ( शुक्र ) में स्त्री के शुक्रपास की शक्ति है ( मैथुन करती वार योगी लोग अपना वीर्यपात नहीं होने देते किन्तु स्त्री के शुक्र को भी

इ द्रिय द्वारा खींच कर श्रपने शुक्र में जीर्श कर लेते हैं) उनहीं योगियो का शुक्र छिन्नपत्त ( श्रम्खलित ) होता है। इस लिये वह "ऊद्र्र्ञ्यरेता." कहलाते हैं। यह हठयोग की वात है। वस इसी प्रकार शिवशुक (पारद ) भी पार्वतीरज (गन्धक ) से उत्तरोत्तर वलवान् तो होता है, परन्तु छिन्नपत्त नहीं होता। श्रीर जो पारद "विड" योग से पार्वती शुक्र ( अभ्रक सत्व ) को जीर्यो कर जाता है, वह छिन्नपच भी हो जाता है। गन्धक तो पार्वती का आर्चव होने से विकार रूप है और श्रश्नकसत्त्व शुक्र रूप होने से शरीर का सार रूप है। इसलिये गन्धक की अपेना अभ्रक वड़ी चीज है। इसी वास्ते शास्त्रकार पड्गुण सन्वजारण का जो फल लिखते हैं सो सहस्र गुण गन्धक जारण सेभी नहीं होना वतलाते हैं। एतद्विपयक फल श्रुति का प्रमाण तृतीय पारदवु मुत्ताविधि,मे लिख चुके है। यह सब विषय हमारी रसायनशाला के विद्यार्थी कीड़ा की तरह कर लेते हैं। केवल श्रश्नक सत्वपातन तथा जीणीश्रक करके छिन्नपत्त पारद श्रभी हमारा किया हुआ नहीं है। परन्तु कोई विद्यानुरागी द्रव्य खर्च करेगा तो हम अवश्य मदद करेंगे। यदि ऐसी क्रियाओं का अनुभव इस मनुष्य जन्म में हम लोग नहीं करेंगे तो श्रीर कौनसा जन्म होगा जिसमें विद्यानुभव मिलेगा। परन्तु हमारी श्रन्य वैद्यों से भी प्रार्थना है कि इस विषय पर सभी ध्यान दे।

#### स्वमतम्-

दिावशुक्तं यदि यायात्सत्त्वग्रासं घनस्य शुद्धस्य । गददैन्येअपि सकले लोकानां ननु कथाशेषम् ॥१॥ ( इति )

--+50:--

## प्रवृनोत्तर

ता० २-६-११ के श्रङ्क मे शास्त्री श्यामसुन्दराचार्य जी ने श्राश्चक सत्त्व व उसके भस्म की विधि जो साधकों के वास्ते लिखी है उसका

श्रच्छा बुरा विचार, शास्त्र विधि से जानने के लिये रसहृदय में जो उक्ति है उससे जान लेना चाहिये। वजाभ्रक के सिवाय पिनाक, नाग, भेक, अन्नक सत्त्वमोचन में असमर्थ हैं जैसा गोविन्दभिक्ष कहते हैं कि--"श्वेतादि चतुर्वणीः कथितास्ते स्थूलतारकारहिताः । वज्री सत्त्व मुञ्जत्यपरे भाताश्च काचतां यान्ति सूतेपिरसायनिनां योज्यं परिकीर्त्तितं परं सत्वम् । त्रिविध गगनमभक्ष्यं काच किट्टं च पत्ररज । मुश्चित सत्त्व ध्मातस्तृणसार्विकारकैर्घनः स्विनः। परिहत्य काचिकहं प्राद्यं सार प्रयत्नेन। (तत् त्रिविध अश्रकं) एकं काचंवहीं धमनात् काचाकारतां नीतं, द्वितीयं किट्टं यत् धमनात् किट्टस्वरूपं प्राप्त, तृतीयं पत्ररजः पत्रायां समाहित यद्रजः तदेवं विध (सत्त्वं) श्रमक्ष्यं सदोषत्वात्।" इस तरह नाग, पिनाक, भेक, तीनो श्रम्नक सत्त्वहीन त्रमक्ष्य हैं। श्रीयुत श्यामसुन्दराचार्य जी का लेख है कि उन [अभकों] का सत्त्व काच के समान है। इसमे हमारा यह वक्तव्य है कि श्रभ्रक वज्र न होकर वाकी तीन प्रकारों में से पिनाक जाति का होगा, या सत्त्व पातन के जो पदार्थ मुनियो ने कहे हैं उनका उपयोग नहीं किया होगा, इस वास्ते उसका सत्त्व काच के समान हुन्ना होगा। सत्त्व का वर्ण लोह, कांस्य, व्यथवा सुवर्णवर्ण, वा विह्नवर्ण होना चाहिये। "बहुगम्भीरं ध्मातो वर्पति मेघः सुवर्ण धाराभिः । देवमुख तुल्यममलं पतितं सत्त्वं तथा विद्यात् । यदि लोहनिभं पतितं जातं गगनस्य तद्रसम्बरित । मिलित च सर्वद्वन्द्वे ह्यौपिधिभिश्चरित विनापि मुखम्।" उत्तम वर्ण का सत्त्व हो तो उसकी भस्म करके रस को चारणा कराने की घावश्यकता नहीं है, केवल सत्त्व निर्मुख पारे में मिल जाता है। इसलिये सत्त्व पातन प्रक्रिया के श्रनुरूप समाज्ञिक गगन सत्त्व पातन से काचता दोप दूर होगा ऐसी शास्त्र सम्मति माल्म होती है।

चन्द्रोदय में जिस तरह पारद तैयार कर लेने को शास्त्रीजी ने कहा है उसमें भी एक ब्रुटि रह गयी है। वह यह है कि पच्चिछन्न रस रसायनादिकों में लेना उचित है, श्रीर वह पच्च्छेद बिना श्रभ्रक सत्त्व जारण के हो नहीं सकता। पच्च्छेद का लच्चण इस तरह उक्त है "नाधः पति न चोर्ड तिष्ठति यन्त्रे भवेदनुद्वारी। अश्रकजीर्ण सूतः पचिछ्छन्नःस विज्ञेयः।" जो पातनत्रय से नीचे उपर या तिर्यक् गमन रिहत और अचचल हो जाता है ऐसा रस चन्दोदय में लिया जायगा तो अधस्थ होनेवाला परमोत्तम मकरध्वज क्यों न होगा। इस तरह अधस्य मृतसूत पङ्गुण विल्जारित, उसमें भी अन्तर्धूम हो तो उससे निश्चय ही 'स भवेत् सहस्रवेधी तारे ताम्ने भुजंगे च" इस वाक्य की सत्यता प्रतीत होकर वितराहावादियों के अन्तः करण मे उजियाला होगा। जिनको कि शास्त्र में दोप देने की आदत सी पड़ गयी है।

वैद्य दामोद्र गोविन्द नागपुर।

उत्तर—आपने अभ्रकसत्त्व के विषय में "श्वेतादि चतुर्वणी कथितास्ते" इत्यादि रसहृदय प्रनथ का प्रमाण लिख कर आखीर में लिखा है कि "श्रीश्यामसुन्दराचार्य जी का लेख है कि उन (अभ्रको) का सत्त्व काच के समान है" सो वैद्यराज जी महाराज। यह आपका लिखना अनुवित है। मैंने आजतक पिनाकादि तीनों अभ्रकों को छुआ भी नहीं है। जिस वस्तु की शास्त्र में निन्दा लिखी है वह वस्तु हमारी रसायनशाला में व्यवहृत नहीं होती। वज्राभ्रक हमारे देश मे नहीं मिलती सो रगून से लानी पड़ी थी। मेरे लेख को छुक से अच्छी प्रकार पढ़कर देखें मैंने वज्राभ्रक के सिवा किसी अभ्रक की शोधनादि किया नहीं लिखी है, प्रत्युत महिनों से चिछा रहा हूँ, कि नागादि अभ्रक अप्राह्य है।

यह शहुा श्रापकी श्रवश्य हो सकती है, कि वजाभ्रक का सत्त्व श्वेतादि वर्ण क्यो नहीं हुश्रा, काच के समान काला होने का क्या कारण है? इसका उत्तर यह है कि उक्त क्रिया एक बार में ही निश्चन्द्र करने की लिखी है, सो श्राप करके देख लें इसमें कुछ सन्देह नहीं है। इसी वास्ते मैंने उसकी सत्वप्रधान होने से गोण सत्व प्रयोग किया है। नवीं पंक्ति देखिये उसमें लिखा है कि "यह श्याम- वर्ण है परन्तु श्रभ्रकमिश्रित सत्व है"।

श्रापने यह जो लिखा कि "सत्व के पातन के जो पदार्थ मुनियो ने कहे हैं उसका उपयोग नहीं किया इस वास्ते उसका सत्त्व काच के समान हुआ होगा" सो यह बात आपकी ठीक है। मुनियों के कहे पदार्थों का उपयोग नहीं किया था, इसीलिए काच के समान रूप हुआ है। शास्त्र सव सच्चे हैं। यह किया शास्त्रोक्त नहीं है छापने मन से निकाली है। इसको श्राप लोगों की सेवा में इसलिए छपा दी है, कि जो वैदा ४१ गजपुट देने पर भी मुक्तको लिख रहे हैं कि अभी निश्चन्द्र नहीं हुई, उनको विना परिश्रम एक बार में ही निश्चन्द्र हो जाय तो लाभ मिलेगा, श्रथवा मेरा श्रज्ञान होगा तो विद्वत्समाज मे श्राने से दूर हो जायगा। जिस वैद्य की इच्छा पारद को बलवान् बनाने की होगी तो इस सुगम किया से निश्चन्द्र करके दश पाँच पुट में भस्म तैयार करके पारद को उक्त भस्म मे घोटते जायँगे "डमरूयन्त्र" से उडाते जायँगे। स्वेदन मर्दन करके उक्त भरम मे घोटना फिर उडाना ऐसा दस वीस वार करने मे बहुत बलवान् पारद हो जायगा। जितनी बार भस्म मे विडयोग से घोटकर पार्द उड़ाया जायगा उतनी ही बार कुछ न कुछ सत्त्व को खाता जायगा। परन्तु "फेवलाभ्रक सत्त्वं तु न प्रसत्येव पारद " इत्यादि प्रमाण से स्वर्णमात्तिकादि योग भी रहना चाहिये। इसमे यह भी श्राशङ्का हो सकती है, कि जब तक स्वच्छ सत्त्व शास नहीं दिया जायगा तजतक श्रश्चक भस्म में मिले हुए सत्त्व को कैसे खायगा ? श्रीर 'विड' योग से स्वच्छ सत्त्व को खा जायगा तो ''नाध. पतित न चोद्ध्वं तिष्ठति यन्त्रे भवेदनुद्गारी श्रभ्रक जीर्णः सूतः पत्त च्छित्रः स विज्ञेयः" इत्यादि प्रमाण से छित्रपत्त होकर शीशी के गले में कैसे लगेगा ?

इसका उत्तर यह है कि, पारद को प्रथम वुमुक्तित कर के अथवा 'विड' योग से स्वन्छ शास दिया जाने से अवश्य छिन्नपच पारद हो जायगा तो उड़ नहीं सकेगा, उसके गुण कितने होंगे इस विषय में जितना कहा जाय थोड़ा है। परन्तु अभ्रक भस्म में मिला हुआ सत्त्व का प्रास थोड़ा मिलता है पर्य्याप्त नहीं मिलता, इसलिये बल- वान् मात्र होता है, छित्रपच नहीं होता इसलिये शीशी के गले पर लगता है। जैसे एक सेर श्रन्न का भूखा मनुष्य एक छटाक श्रन्न खाता है, तो कुछ वलवान् तो श्रवश्य होता है परन्तु निद्रालस्यादि मे मन्न नहीं हो सकता है। इसका पोपक दृष्टान्त ऐसा है, कि एक महाराज पावभर घ्याटे की घ्याठ पूरी सायङ्काल को खाते थे, वे घ्याठ पूरी श्राठ फड़ाहियों में श्राठ पन्सेरी घृत में ध्तरती थीं। पूरियों से वचा हुआ घृत घोड़ों के काम आता था। किसी मैनेजर ने कम खर्च का प्रवन्ध करते हुए सोचा कि सरकारी व्याद्ध मे एक मन घी रोज खर्च पड़ता है, त्र्याज से पाच सेर घी में त्र्याठ पूरी डतारी जांय । रसोइया ने पांच सेर मे आठ पूरी वनाकर सरकार को परोसी तो सरकार के मुख में चर्ला नहीं । श्राखिर मैनेजर की चतुराई माख्म हुई तो मैनेजर जी तिकाले गये। ठीक है। जो आठ पूरी मनभर वी के परम सारभाग को पीकर वनती थी, उनका स्वाद श्रीर वल इनमे कहां हो सकता है ? इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि जैसे आठ पूरियों ने १ मन घी का सार पी लिया था, उसी प्रकार वार-वार स्वेदन और अभ्रक-भस्म में घोटने से थोड़े थोड़े सत्त्व को खाता हुन्या पारद प्रवश्य वल-वान् होता जायगा । जब उदरपूर्त्ति के योग्य सत्त्व भोजन कर चुकेगा तो पत्तन्छिन्न श्रवश्य होगा।

श्रागे जो श्राप ने श्रध स्थ होनेवाले मकरध्वज की किया नहीं लिखन से चन्द्रोदय मे ब्रुटि वतलायी हैं। उसका उत्तर यह है कि हम श्रपना श्रनुभूत विषय लिखा करते हैं। उक्त मकरध्व हमारा श्रनुभूत नहीं था, इसिलये नहीं प्रसिद्ध किया गया। कुछ चोरी रखने का ताल्पर्य नहीं था। इसी प्रकार 'पारद्भस्म' "भूचरी" "खेचरी" श्रादि वहुत किया शास्त्रों में मिलती है, हमको उनका श्रनुभव नहीं है। जिन वातों का श्रनुभव हुआ है श्रीर होता जाता है, वह सब दस दिन के श्रागे पीछे श्रापलोगों की सेवा में उपस्थित की जायँगी। जैसे कई प्रकार से हरितालभस्म संखिया भस्म, सिखया तेल, विप तेल, इत्यादि सर्व शास्त्रोंक कियाश्रों को प्रसिद्ध करने का विचार है।

#### प्रश्नोत्तर—

वैद्यवर्थ्य पण्डितप्रवर श्रीमशुरावासी बालकृष्णजी ने ५ अगस्त "श्रीवेद्धटेश्वर समाचार" में ११ प्रश्न किए हैं उनको उद्धृत करके क्रमसे उत्तर दिया जाता है—

१ प्रश्न-पारद क्या वस्तु है इसकी छत्पत्ति वैज्ञानिक रीति से कहो।

उत्तर-विज्ञानवाद के परमाचार्य महर्षियों के "शम्भोस्तेजः परात्परम्" इत्यादि वचन से, पारद को दिन्यमङ्गळविश्रह श्रीशिवजी महाराज का हुक समम्तना चाहिए।

घस वचन की पोषिका युक्ति यह है कि— जो मनुष्य शुक्रपूर्ण शरीर है उसकी असाध्य प्राय श्वास, कास, ज्वरातिसारादि ज्याधि भी सुखसाध्य हो जाती हैं, और अध्यशन (भोजन के ऊपर भोजन) भी हुआ हो तो क्या परवाह है, या एक दिन भोजन नहीं मिला तो भी क्या हरज है, अथवा चार घरटे की जगह दस घण्टा काम करना पड़ा तो भी क्या नुकसान है ? परंतु जिस मनुष्य का शरीर चीणरेतस्क है, उसको जरा वायु लग गया, देरी से खाने को मिला, या कुछ अधिक भोजन हुआ अथवा आध्यण्टा ज्यादा काम करना पड़ा तो तुरन्त बीमार हो जाता है, और थोड़ी भी व्याधि कष्टसाच्य, या असाच्य हो जाती है। जैसा कि महिष पतः जिल ने योगसूत्र मे लिखा है कि "ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यन्ताः" इस वचन से शुक्र मानो सब धातुओं का पोपण, तथा सुखप्राप्ति का भरडार है। जब हम लोगों के शुक्र का यह प्रभाव है, तब शिवशुक्र का कितना होगा सो इसी दृष्टांत से बुद्धिमान जान सकते हैं।

धर्थात् "पारदे यावती शक्ती रोगनिर्मूलनक्षमा। तावन्तो नैव विद्यन्ते रोगा दोषत्रयोद्भवाः । हरेनीम्रो यथा शक्तियीवती पापनाशिनी । ताव-रपापन्तु पापीयान् कर्तुमीष्टे न कश्चन" यह कहना भी श्रत्युक्ति नहीं है। धौर "एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते। प्राप्नोति ब्रह्मपदं न पुन-भेववासदुः खेन" "वज्रादिजीर्ण सूतस्य गुणान् वेत्ति स्वयं शिवः। इत्यादि शास्त्रकारों के चद्गार प्रत्यच सिद्ध हैं। जिनसे हमको निश्चय होता है कि वेशक पारद शिवशुक है। इसलिये हमारे द्वान में वेशक न्यूनता हो परंतु महर्षियों ने तो सर्वशास्त्र वैज्ञानिक रीति से हो छिखे हैं। महर्षियों ने जो मार्ग वतलाया है में छसीको वैज्ञानिक मार्ग सममता हूँ।

२ प्रक्त-पारद धातु है या चपधातु या खनिज, यदि धातु चप-धातु है तो सप्तधातूपधातुओं में इसका पाठ क्यों नहीं और खनिज है तो खान कहां है ?

उत्तर-पारद धातु घोर उपधातुओं से जुदा ही है इसीलिये उनमें पारद का पाठ नहीं है। उसका कारण यह है कि सर्व धातूपधातु पारद में लीन हो जाती है, पारद का इतना वड़ा उदर है कि ससार भर की धातुओं को खाजाय तो भी पूर्ण नहीं होय। जैसे सर्विविश्व ब्रह्म में लीन होने पर भी धिचदानन्द की पूर्ति नहीं होती। जैसा कि शास्त्रकारों ने लिखा है कि" काष्ट्रीपध्यो नागे नागो बद्गेऽथ घद्मपि शुल्वे। शुल्व तारे, तारं कनके, कनकश्च लीयते सूते। अमृतत्वंहि भजन्ते हरमूर्ती योगिनो यथा लीनाः तद्धत्कवल्विगगने रसराजे हेम लोहायाः"। इस विषय को मैंने "लयकम" और "लयफ्रकार" शीर्षक में लिखा है। पारद की सहश भारीशिक किसी धातूपधातु में नहीं है। जैसा "मृदः कोटिगुणं स्वर्ण स्वर्णत्कोटिगुणो मिणः। मिणः कोटिगुणो घाणो वाणा-त्कोटिगुणो रसः।। रसात्परतरं किंचिन्न भूतं न भविष्यति" पारट की खान पारद के ज्यापारीलोगों से निश्चित हो सकती है यह दुरववोध विषय नहीं है। तथापि "शैलेऽस्मिञ्छवयोः प्रीत्या" इत्यादि प्रन्थ से माल्यम होता है कि पारद की खान हिमालय की तरफ होनी चाहिये।

३ प्रश्न-पारद जड़ है या चैतन्य ? यदि जड़ है तो स्त्री के पीछे दौड़ना सम्मव नहीं है स्त्रीर चैतन्य है तो इसके मारण से हिंसा क्यों नहीं ?

उत्तर-जड़ मानने से भी यह दूपण नहीं छा सकता, कि स्रो के पीछे कैसे दौड़ सकता है। क्योंकि जड़ वस्तु में भी छनन्त शिक्तयां है। जैसे अयस्कान्तमणि (चुम्बक पत्थर) को देखते ही लोह की सूई नाचने लगती है, भौर दौड़ कर अयस्कान्त का आलि- इन कर लेती है। अथवा चन्द्र के देखते ही चन्द्रकान्तमणि चूने लगती है। यहा सूर्यकान्तमणि सूर्य को देख कर भवक उठती है। इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं। चेतन मानने पर भी, हिसा दोष नहीं लग सकता। क्योंकि चेतन की हिंसा किसीशास्त्र में देखी सुनी नहीं गई। अत्युत "नैनं छिन्दिग्त शिक्ताणि नैन दहित पावकः" इत्यादि भगवद्वाक्यों से चेतन की हिंसा का अभाव लिखा है। किन्तु "प्राणव्यपरोपणं हिंसा" इत्यादि वाक्यों से प्राणवध को हिसा माना है। न कि (चेतन व्यपरोपणं हिंसा) अहिंसा के उपदेश में भी "प्राणाघाता निवृत्तिः" इत्यादि कियों के प्रयोगों से प्राणवध से निवृत्ति को ही अहिंसा माना है।

प्रकरण में पारद मारण का यह अर्थ नहीं है, कि पारद के प्राण-चात करना । किन्तु स्वेदन से लेकर मूर्च्छन मारण तक, पारद के सस्कार किये जाते हैं, जिनसे महात्मा, राजा, सेठ, गरीब सभी लोगों के प्राण चचते हैं और अन्त मे मुक्तिपर्यन्त लाम होता है। इसीलिए तो पारद के मारणान्त संस्कर्ता वैद्य को "याविद्दनानि देवेशि।" इत्यादि प्रमाणों से महापुण्यराशि लिखी है। "प्राण्यवयरोपणं हिंसा" इसका भी वास्तव में यह अर्थ है कि-प्राणघात करके दुःख भी दिया, तो भी प्राणों का सम्बन्ध जीव के छगाही हुआ है, जिससे मरणोत्तर जन्म लेना ही पड़ता है, इसीलिये हिंसा है। नहीं तो यदि "ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म-सात् कुरुतेऽर्जुन !" इत्यादि गीता वाक्य से, कोई विद्वान् ज्ञानोपदेश द्वारा कर्मों को भरमसात् कराके सदा के लिये प्राणों से वियुक्त करादे जिससे कभी जन्म नहीं लेना पड़े, तो उस प्राणघात से, विद्वान् को भारी मुण्य होता है। पारद तो वास्तव में जड़ व प्राणी दोनो ही नहीं है। इसलिये पारद के मारण में हिंसादि न्यवहार नहीं घट सकते । इसलिये प्रकरण में पारद-मारण प्रयोग पारद सस्कार में भाक्त (गौण) है। यद्यपि बाह्यदृष्टि से पारद् जड़ जैसा माछ्म होता है परन्तु प्रत्यक्ष, श्रानुमान, उपमान की श्रपेचा, आराम ज्ञान बहुत चढ़ बढ़ कर शक्ति बखता है। जहाँ प्रत्यचादि तीनों ज्ञान की गम (पहुँच) नहीं है,

उस वात को भी श्रागम कहता है। जैसे स्वर्ग नरकादि। इसीलिए महर्षि गौतमजी ने "प्रत्यचानुमानोपमानशन्दा' प्रमाणानि" इस सूत्र में इत्तरोत्तर ज्ञान को सूक्ष्म विषय दिखाते हुए, श्रन्त में शन्द (श्रागम) को पढ़ा। इसीलिये (रसो वै सः) इत्यादि श्रुति, (दोप-हीनो भवेद्रह्मा) इत्यादि स्मृति आगम से पारद को जड़ व प्राणी से भिन्न ईश्वर रूप सममता चाहिये। श्रर्थात् सिचदानन्द।

४ प्रश्न-जव पातनयन्त्र से पारद को उड़ा लिया तब सप्तदोप निर्मुक्त क्यों नहीं हुआ १ यदि निर्दोप होगया तो हिड्गुल से निकालने का क्या प्रयोजन है १ और वाजार के पारे को सदोप क्यों कहना चाहिए १।

उत्तर-पातनयन्त्र द्वारा उर्द्धपातन, अध पातन आदि से तो पारद शुद्ध होता ही है। परन्तु केवल पातन से नहीं, किन्तु स्वेदन, मर्दन, पातन से । जैसे "वान्युपस्थित दोपाणां स्नेहस्वेदोपपादनै । पश्च कमीणि कुर्वीत" इस चरक वाक्य से उपस्थित दोप रोगी का प्रथम स्तेह, स्तेदन, करने के वाद वमन, विरेचनादि किए जाते हैं। उसका श्राभिप्राय यह है कि - स्नेहन स्वेदंन से सम्पूर्ण दोप, रक्त मांसादि घातुओं से सम्बन्ध छोड़कर दूर हो जाते हैं। श्रौर मुखस देने से सर्व कोष्टाश्रित दोप वियुक्त होकर एकत्र हो जाते हैं। फिर ज़ुलाव देनेसे सम्पूर्ण दोप बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार पारद' का स्वेदन करने से पारद के परमाणुट्यों में सम्बद्ध नागादि दोष शिथिल पड़ जाते हैं। इप्टका चूर्णीद के साथ मर्दन करने से वित्तकुल सम्बन्ध छोड़ देते हैं। बाद उर्द्वादि पातन से पारद निर्मल हो जाता है। परन्तु इसी प्रकार अनेक श्रोषधों के साथ मर्दन कर अनेक वार चड़ाना चाहिए। एक वार में नागादि सर्व दोप दूर नहीं हो सकते। जैसे गुरम रोगी का दोप यद्यपि रेचन से दूर होता है, परन्तु भारी दोष होने से, श्रनेक वार रेचन कराया जाय, और मन्दाग्नि स्नादि निवृत्यर्थ पञ्चकोलादि सस्कृत दुग्धपानादि से शक्ति भी नहीं घटने दे, तव गुल्मादि भारी दोप की शुद्धि होती है। वाजार के पारद से नागादि दोष दूर नहीं हुए, इसीलिए उसको सदोप कहा जाता है। उन्हीं

दोपों को बचाने के लिये, हिझुल से पारद निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जो वैद्य गुल्मादिरोग को रेचनादि चिकित्सा पढ़ कर स्वेदनादि किया नहीं करके एक वार रेचन मात्र से फलसिद्धि चाहेंगे उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार स्वेदन मर्दनादि न करके केवल ऊर्द्धादि पातन से पारद शुद्धि भी नहीं हो सकती।

भू प्रक्रन—"किसी के मत में तो—"नाग वड़ां मलं वहिश्राध्वल्यं च गिरिविषम्। पारदे कंचुका सप्त सन्ति नैसिंग का यतः।"
ये सात दोप स्वाभाविक माने हें श्रोर किसी के मत से "मलं विषं
चित्रगिरी च चापलं नैसिंगिंक दोपमुशन्ति पारदे। उपाधिजो हो त्रपुनागयोगजो दोपो रसेन्द्रे कथितो मुनीश्वरैः" मलादि पांच स्वाभाविक, और
बद्ग नाग उपाधिज माने हैं। किसीने विह्न, विष, मल, इनको ही मुख्य
माना है। पारे के पातन करने से ये सात स्वाभाविक दोप किस प्रकार
दूर होते हें ? क्योंकि स्वाभाविक दोप नित्य हैं। यदि ऐसा मान भी लिया
जाय तो भी पातनानन्तर चाध्वल्य दोप क्यों नहीं दूर होता ? चाध्वल्य
भी तो स्वाभाविक हैं। श्रोर उपाधिज दोप पारे में कहाँ से श्राए ?

उत्तर—"एवम्भूतस्य सूतस्य मर्त्यमृत्युगदिछ्छदः। प्रभावान्मान्तुपा जाता देव हुत्यवछायुपः। तान् दृष्ट्वाभ्यिथितो रुद्रः शुक्रेण तदनन्तरम् दोपेश्च कंचुकामिश्च रसराजो नियोजितः ततः प्रभृति सूतोऽसौ नैव सिद्ध्यत्यसंकृतः" इस प्रमाण से मलादिदोप, तथा पर्पटी श्चादि सप्तकञ्चुक स्वाभाविक कोई भी नहीं हैं। परन्तु शास्त्रकार किसी मल को स्वाभाविक कहते हैं श्रोर किसी को उपाधिज, इसका श्रमिप्राय यह है कि जो दोष पारद परमाणुओं के साथ तदात्मतापन्न होने से श्रम्प संस्कार से दूर नहीं हो सकते। उनको स्वाभाविक शब्द से ज्यवहार करते हैं, श्रोर जो दोप पारद में उतने घनिष्ठ सन्वद्धित नहीं हैं, उनको उपाधिज शब्द से ज्यवहार करते हैं। जैसे ५० सुई एकन्न मिलाकर रखने से "मिल्ठित" कही जाती हैं। फिर उनही ५० सुईयों को डोरे से मजबून वाँधने से, पूर्व की श्रपेक्षा श्रधिक सम्बन्ध हो जाने से, (क्योंकि एक सुई के उठाने से सब उठ श्राती हैं) वे "वद्ध"

कही जाती हैं। फिर उन्हीं ५० सुईयों को अग्नि में धमाया जाय तो तपकर ऐसी सट जाती हैं कि दूर करने से भी दूर नहीं होतीं तो वे "श्राक्तिष्ट" कही जाती हैं। इत्यादि श्ररूप, श्रधिक, श्रधिक-तर, सम्बन्ध के तारतम्य से छानेक व्यवहार होते हैं। अथवा यों कहिए कि जैसे काम क्रोधादि का आत्मा से अधिक सम्बद्ध होने से महादोप (स्वाभाविक) कहे जाते हैं। क्योंकि इनका जीतना (विजय करना) मुनियों को भी कठिन पड़ता है। श्रीर हास्य, श्ररति, जुगुप्सादि दोष आत्मा से उतना सम्बन्ध नहीं रखते, इसिछये इनको अरूपदोप (उपाधिज) कहा है। क्योंकि इनको जीतने में उतना भारी कष्ट नहीं उठाना पढ़ता। परन्तु जिन महात्माओं के सर्वदोष दूर हो जाते हैं वे जीवनमुक्त कहे जाते हैं। इसी प्रकार पारद के नागादि दोष दूर हो जाने से "दोष हीनो भवेद् ब्रह्मा" इत्यादि सिद्धान्त से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शब्द से वह कहा जाता है। परन्तु जीवनमुक्त महर्षियों के भी प्रारच्धकर्म निवन्धन शरीर रहने से जीर्णशीर्णप्राय दु खादि वेदना के रहने से निर्वाण ( मुक्त ) शब्द से व्यवहार नहीं होने पर भी वे दोष कुछ श्रनिष्टकारक नहीं होते । इसी प्रकार पारद के सर्वदोष दूर होने पर चाञ्बल्य दोप रहने से भी कुछ श्रपकार नहीं होता। परन्तु जब तक चाञ्चल्य दोष भी दूर न होगा ववतक वह पारद "बद्धः साचात् सदा शिवः" इत्यादि सदाशिव (ब्रह्म) नाम नहीं पाता ।

जैसे जीवन्मुक्त महर्षि भी कायव्यूह ( कर्म भोगने को एक शरीर के अनेक शरीर ) करके मुक्ति की अभिलाषा करते हैं। क्योंकि "सर्व-ससारिणां सौख्यं संघीभृत भवेद्यदि । मुक्तिजन्यस्य सौख्यस्य कलां नाहित षोखशीम्" अर्थात् जवतक संसार है तवतक मुक्ति सुख का कलांश भी नहीं है। इसी प्रकार जवतक "भूचरी" "खेचरी" आदि अनेक सिद्धियों को करने वाला बद्धपारद न हो तवतक वैद्य को सन्तोष नहीं मानना चाहिए। वह चाध्वल्य दोष ऐसा अल्प नहीं है, जो अन्य दोषों की तरह सामान्य सस्कार से हट सके। इन सब उपाधिज दोषों का पारद में आना "दोषैश्र. कंचुकािम रसराजोित्योिजतः" इस प्रमाण् से देवों की कृपा का फल है।

६ प्रश्न-जो शिववीर्य कहो तो मलादि दोप उसी में हैं या पीछे आ गए ? सो स्वाभाविक दोषों का पीछे आना सम्भव नहीं संयुक्ति बताओं ?

उत्तर—हां, पारद शिववीर्य है, शिववीर्य में मलादि कोई दोष नहीं हैं । उन दोषों का देवप्रयुक्त प्रधात् श्रागमन हुश्रा है। दोष स्वाभा-विक न होने पर भी जिस प्रकार स्वाभाविक शब्द से व्यवहृत होते हैं, सो आपके पश्चम प्रश्न के उत्तर में संयुक्ति लिख चुका हूँ। उन दोषो का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि दग्ध लकड़ी का दुकड़ा जबतक श्रग्नि में था, तबतक उसका नाम श्रङ्गार था, श्रौर सिंह न्याघादि श्रनेक क़र जन्तुर्थों का भी उसके दर्शन मात्र से मारे भय के पेशाब निकलता था, तथा "श्रमिमुखा वै देवाः" इत्यादि भगवती श्रुति भी उसको देवताओं का मुख वतलाती थी। परन्तु मित्रवर! जबसे उस श्रद्गार का श्रग्नि से वियोग हुआ तबसे उसका नाम कालाङ्गार (कोयला) हुआ, सो आप भी काला और अन्य को भी काला करने-वाला हुआ, और पिपीलिका (कीड़ी) भी उसके ऊपर चढ़कर लात मारने लगी। परन्तु फिर किसी महात्मा के उद्योग से वह श्राग्न वन गया। तो फिर वही प्रताप जागरूक हो गया। बस इसी प्रकार पारद भी शिवजी महाराज से वियुक्त होकर घानेक दोषाकान्त होने से "सदोषो भस्मितो येन योजितो योगकर्मीण । सभिषक्पतते नरकं याव-चन्द्रदिवाकरौ" इत्यादि महाऽनर्थका भाजन हुआ। परन्तु फिर किसी महात्मा वैद्यराज के उद्योग से (संस्कारद्वारा) निर्दोप हो जाने से "श्रवले बलमाद्ध्यात् चीगे वा धातुसञ्चयम् । जरारोगाव्धिमग्नानां विहत्रं पारदो मतः" इस पद का ऋधिकारी होगया ।

७ प्रश्न—सप्त कंचुकी की परीत्ता क्या है ? सो पृथक् पृथक् करके दिखाओ।

उत्तर—सांप की कांचुली को कञ्चुकी कहते हैं, दूध की मलाई को भी कञ्चुकी कहते हैं, योद्धा के कवच का नाम भी कञ्चुकी है, स्त्री की चोली को भी कञ्चुकी कहते हैं, अर्थात् जो शरीर के आवरण करनेवाली वस्तु है उसको कभ्चुकी कहते हैं। इसी प्रकार पारद के धावरण करनेवालो सात कञ्चुकी (मलाई) हैं। जिनके रहने से पारद का गुण ढक जाता है। उनके पृथक्-पृथक् ये नाम है--पर्पटी, पाटली, भेदी, द्रावी, मळकरी, तथा श्रन्धकारी, तथा ध्वाङ्ची "विज्ञेयाः सप्त कञ्चुका.।" इनकी परीचा प्रत्यच ज्ञान से नहीं हो सकती इस-लिये "प्रत्यचाऽविषयेऽनुमानप्रवृति." इस न्याय से श्रनुमान से करना चाहिये कि पारद में गुण रहने पर भी गुण नही देखते हैं तो श्रनुमान होता है कि वह गुगा किसी वस्तु से आवृत हो रहा है। जैसे राख में द्वी हुई श्रग्नि पर हाथ रखने से नहीं जलता। ये सात कञ्जुक अन्वर्थाभिधान (यथा नाम तथा गुण्) होने से पूर्व की अपेचा उत्तरोत्तर पवली हैं। पापड़ जैसी पवली होने से "पर्पटी" कहाती है, उससे भी मतले पटल के होने से "पाटली" कहाती है। उससे पतली पारद के गुण को भेदन करनेवाली "भेदी" कहळाती है। पारट के पसीने के साथ सम्बन्ध रखने से "द्रावी" कहाती है। जिसके रहने से मलीन स्वरूप पारद दीखवा है इसिलये उसका नाम "मलकरी" है। दर्पण में घृत का हाय लगाने से द्र्ण अन्या जैसा होता है, ऐसी बहुत पंतली मलाई "अन्यकारी" कहळाती है। जिसका साक्षात् पारद से सम्बन्ध है, वह सबसे मीनी काक की दृष्टि की तरह कुछ मिलनता लिये सप्तम कृंचुकी "ध्वाङ्ची" नामक है। जैसे हम लोग शरीर के साथ सम्बन्ध रखनेवाला, बहुत कोमल और वारीक, कपड़ा पहनते हैं, जिस से शरीर में गड़े नहीं। उसके ऊपर खासा मलमल का छल मोटा वस्त्र पहनते हैं। अन्त में सवसे मोटा कश्मीरा आदि पहनते हैं। वस इसी क्रम से पारद की कञ्चुकी सममनी चाहिये। इन सप्त कञ्चुिकयों का हरण घृतकुमारी का रस, चित्रक, लाल सरसों, वड़ी कटेरी, त्रिफला, इन छ चीजों में प्रत्येक मे तीन दिन मर्दन करके वारम्वार उमक्तयन्त्र से इड़ाने से होता है।

प्रश्न-बुसुक्षित पारे की परीचा क्या है ? यदि कहो कि सुवर्ण को मक्षण करके हजम कर जाता है और उसका वजन नहीं बढ़ता और कपड़े में छानने से छन जाता है उसमें सुवर्ण का

श्रभाव हो जाता है क्योंकि पारे का परिमाण उतना ही रहता है, तब वताइये कि सुवर्ण का वोमा कहाँ गया और पारे के साथ सुवर्ण कैसे इन गया ? इसे वैज्ञानिक युक्ति द्वारा सिद्ध करो। सुवर्ण का श्रभाव उस पारे में किस प्रकार हुआ ?

, उत्तर—वुभुचित पारद की परीचा तो इलाहावाद के प्रसिद्ध रईस चौघरी महादेवप्रसादजी के प्रश्न के उत्तर में लिख चुका हूँ कि "गालनैरुद्ध्पातैश्रेत्स्वर्णे नायाति द्वपथम्। मूलमानं च यत्रास्ते जानी-यात्तं बुभुक्षितम्''। रहा स्वर्ण का बोक्ता सो पारद की जठराग्नि से भस्म हो गया। इसीलिये मन्द मन्द धूम उठा श्रीर खरल में निस्सत्त्व भस्म बची । जैसे हमलोग दाल, भात, शाक, रोटी खादि मिलाकर दो बार में अदाई सेर पका माल खाते हैं, सो सब जठरानि से भरम होकर, उसका मल आधा सेर निकलता है। अथवा दश सेर छकड़ा में अगिन लगाते हैं तो जलकर दो सेर कोयला निकलता है। यदि उस कोयले को भी बुतायां न जाय तो सफेद राख पान-डेढ़पान ही रह जाती है। बस बुद्धिमान को इसी दृष्टान्त से सममना चाहिये कि बुसुक्षित पारद की जठराग्नि से सब सुवर्ण का वजन नष्ट हो गया। किन्तु छटाँक सुवर्ण के, मल स्थानापन्न दो एक मासे राख खरल में बचती है। जो निस्सार होने से किसी भारी 'रोग में काम नहीं छा सकती। 'रहा 'सुवर्ण का पारदं के साथ छनने का प्रश्न, उसकी उत्तर यह है कि-पारद एक ऐसी सूक्ष्म चीज है कि स्वर्णीद धातुःओं के प्रत्येक अवयव में घुस जाता है। देखिए । इस बात को हम प्रत्यच कर दिखाते हैं। आप केवल हिंगुलीत्थ पारद छटाँक भर्र लेकर छटाँक भर ही सुवर्ण पत्र छटवाकर दश मिनिट मात्र घोटें। इस सुवर्ण श्रीर पारद की ऐसी कोमल पिट्टी हो जायगी कि हाथ में बिलकुल नहीं गड़ेगी। प्रत्युत बारंबार मलने से सुख माछ्म होगा। परन्तु तारतम्य इतना है कि पारद में जितनी बुभुन्ना उत्पन्न हुई होगी, उतना वजन सुवर्ण का घट जायगा जो बिना बुसुक्षा के केवल हिंगुलो-थ पारद में, सुवर्ण डालोगे तो सुवर्ण का वजन नही घटेगा । फिर उसको दो चार पहर घोटने से, श्रीर भी सुवर्श परमा-णुओं के सूक्ष्म हो जाने से कुछ छारा सुवर्ण का कपड़े में छन जाना

क्यों आश्चर्यन्नक है ? इस सुवर्ण के छनने की यह परीक्षा है कि हमस्यन्त्र द्वारा पारद को रहालों। जितना सुवर्ण छन जायगा, रतना ही नीचे की हाँड़ी में रह जायगा और पारद ऊपर की हाँडी में चला जायगा। और ल्यों ल्यों त्रुमुक्षित होता है, त्यों त्यों प्रवेशार्थ तीक्ष्णता श्रिष्ठकायिक घारण करता है। पारद महान् भी यहाँ तक है कि सर्व घातुश्रों का श्रपने में लय कर लेता है। जैसे "तत्सृष्ट्या तदे-वानुप्राविशन्" इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म सर्वजगन् को पेदा करके आप भी प्रविष्ट हो जाता है, और फिर भी प्रलयकाल में "शिष्यते शेषसंद्रः" इस श्रीमद्रागवत वचन से श्रपने में सर्व जगत् का छय करके आपहीं शेष रह जाता है। यस इसी युक्ति से पारद में सुवर्ण का श्रमाव हो जाता है सो यदि श्राप पुरुपार्थ करेंगे तो यह सर्व विषय प्रत्यक्ष हो जायगा श्रीर शङ्का करने की अभिलापा ही नहीं रहेगी।

ह प्रइन—१८ संस्कार करने से पारे में क्या विचित्रता होती है ?' एक्तर—"स्यात्त्रेदन तदनुमर्दनमृच्छ्रनच्च" इत्यादि १८ संस्कार महर्षियों ने छिखे हैं उनमें ८ संस्कार करने से पारद की शुद्धि और द्रव्यान्तर के साथ योग करके "तक्ष्मीत्रिलास" "सर्वाङ्गसुन्दर" इत्यादि रस बनाये जाते हैं, और उक्त आठ सस्कार युक्त पारद शगिर को मजवृत बनाने के काम में आता है। वाकी १० संस्कार अनेक प्रकार की सिद्धि के उपयोगी हैं जैसा कि—"इत्यष्टी सूतसस्काराः समा इन्ये रमायने। शेषा इन्योपयोगित्वान्न वैद्यस्योपयोगिकाः"।

१० प्रश्न—गन्यक जारण का क्या प्रयोजन है १ जब हिंगुलाकुष्ट पारद गन्यकजारित के समान गुणक है ''हिंगुलाकुष्टस्त्रतु जीर्ण-गन्यसमो गुर्णै:।

डत्तर—पारद के समान गन्यक जारण करने ने सिन्दूररस ज्वरादि रोग नाराक होता है, द्विगुण से राजयक्ष्मा को जीते, त्रिगुण से रित राक्ति बढ़े, चतुर्गुण से तेजस्वी होय, पञ्चगुण से रारीर सिद्धि होय, पह्गुण गन्यक-जारण करने से मृत्यु को जीते, और रातगुण-गन्यकजारण से रातवेधी होय, अर्थान् एक तोटा सिन्दूररस को सी तोला ताँ वे में डालने से सौ तोला सोना बने, इत्यादि। जैसा "समे गंधे तु रोगन्नो द्विगुणे राजयक्ष्मजित्। जीर्णे तु त्रिगुणे गन्धे कामिनी-दर्पनाशनः" इत्यादि इत्यादि। इतना तो हमारा भी अनुभूत विषय है कि-जिस मनुष्य को हैजा सित्रपात होता है, उसको हम पड्गुण गन्धकजारित रस दिया करते हैं तो तत्काल फायदा होता है "हिगुला-फुष्टसूतस्तु जीर्णगन्धसमो गुणेः" इस वचन का तो यह अर्थ है कि जब सिन्दूरादि वटो बनाने का काम पड़ गया (क्योंकि वह विषमञ्चर की अञ्छी औषध है) और वैद्य के पास सिन्दूरस नहीं है, तब क्या करना ?—

इस अवसर पर शास्त्र ने व्यवस्था कर दी है कि हिंगुलाकृष्टपारद की कजाली से काम चलालो। क्यों कि वह भी लगभग जी जगन्यक (सिन्दूर) रस के समान गुण करेगी। ऐसा कहने से यह सिद्ध नहीं होता है कि गन्धकजारण व्यर्थ है। जैसे तहसीलदार साहब की गैरहाजिरी में सरकारी काम नायब तहसीलदार से ले लेते हैं। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तहसीलदार को रखना व्यर्थ है।

११ प्रइन-धन्वन्तरि, श्रिश्वनीक्रमार, चरकादि ऋषियों ने पारद के संस्कार क्यों नहीं कहे ?

उत्तर—चरकादि शास्त्रों में 'ब्राह्मी' चिकित्सा है'। रस रत्नाकरादि जटिल शास्त्रों में "शैवी" चिकित्सा है। इसिलये अपने अपने
विषय को सब कहते हैं। उसका अभिप्राय यह है कि "ब्राह्मी" चिकित्सा
वालों को यह अभिमान था कि हम लोग अनेक प्रकार की दिव्य औषधियाँ जानते हैं, तो 'शैवी' चिकित्सा का क्यों अनुकरण करें? जैसा
कि ब्राह्मी चिकित्सा के परमाचार्य श्रीअश्विनीकुमारों ने यज्ञ प्रजापित
का शिर जोड़ दिया, पूषा के दांत लगा दिए। च्यवनऋषि छुड़े थे,
उनको बीस वर्ष का युवा बना दिया इत्यादि। ऐसे ही ऐसे कामों से
सर्व देवता उनको पूजते थे। साक्षात् विष्णु भगवान् भी "सौन्नामणी"
यज्ञ में अश्विनीकुमारों के ही साथ भाग लेते थे, इन्द्र महाराज भी
उनके बिना सोमपान नहीं करते थे। ऋषियों ने भी उनका यज्ञ में भाग
लगा दिया। जैसा—"यज्ञस्य च शिरचिक्रन्नमश्विभ्यां सन्धितं पुरा।

पातिता दशनाः पूष्णो भगस्य च विलोचने । भागवश्रयवनः कामी वृद्ध सन् विकृतिं गतः वीर्यवर्णवलोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनर्युवा ॥ सौत्रामग्यां
च भगवानिश्वभ्यां सह मोदते श्रश्वभ्या सहितस्सोम प्रायः पिवति
वासवः" इत्यादि । और "शैवी" चिकित्सा वालों को यह श्रहद्वार था
कि हमारे पास जव सर्व दिव्यौपिधयों का गुरु पारद मौजूद है, तो हम
किसी श्रश में ब्राह्मी वालों से पीछे नहीं पढेंगे, जिस रोग को वे दूर
करेंगे उसका हम भी समूल घात कर डालेंगे । जिस सिद्धि को ब्राह्मी
वाले करेंगे, तो हम भी "भूचरी" "सेचरी" श्रादि श्रनेक सिद्धियाँ
दिखावेंगे ।

वस इसी कारण ब्राह्मी वालों ने पारद के संस्कार नहीं कहे। नहीं तो श्रापको यह श्राशका भी हो सकती थी कि चरकादि महर्पियों ने यूनानी, डाक्तरी चिकित्सा क्यों नहीं कही ? इसका भी उत्तर यही होगा कि इनको अपने घर में क्या कमी थी जो दूसरे का अनुकरण किया जाय ? फिर कालान्तर में वैद्यों की शिथिछता के कारण ब्राह्मी वालों की दिन्यौपिध छुप्त प्राय होने लगीं। इधर शैवी वाले भी निरुचोग के कारण सर्व सिद्धियों से हाथ धो वैठे। परन्तु श्रौपिधयाँ उभयत्र वनी हुई थी। इसिलिये उस समय 'वाग्भट' 'वङ्गसेन' आदि आचार्यों ने "त्राह्मी" "शैवी" दोनों चिकित्साओं की खिचड़ी पकाई । अर्थात् दोनों के श्रतुकरण करके "वाग्भट-रसरत्नसमुचय" "वंगसेन" 'भावप्रकाश' "शार्ड्गधर" आदि प्रन्थ वने । इसके वाद वैद्य लोग कुम्भकर्ण की निद्रा में सो गए। श्रौर व्हरादिरोग तो जागते ही थे, ऐसे मौके पर "डाकरी" श्रीर "यूनानी" की बन आई। तव श्राजकल के श्रनेक वैद्य लोग श्रपने शास्त्रीय कम को छोड़ कर "शैवी" "ब्राह्मी" "डाक्तरी" "यूनानी" इन सवकी मिली-जुली चिकित्सा करने लगे। यदि अब भी ऐसा ही धन्घेर रहा और वैद्य लोग विल्कुल परिश्रम छोड़ वैठे, तो कुछ दिन के चाद शास्त्रीय चिकित्सा का शायद नाम भी न रहेगा। इसलिये वैद्यों से प्रार्थना है कि संसार के उपकारार्थ श्रनेक श्रौपिघयों का श्रातुभव करके निष्कपट भाव से प्रनथ वना और छपाकर ब्राह्मी और शैवी ्चिकित्सा को उत्तेजन दें।

# इसी ग्यारहवें प्रक्त का दूसरा उत्तर-

श्रथवा यह निर्णय भी आपसे, और मुक्तसे कैसे हो सकता है ? कि धन्वन्तरि, श्रश्विनीकुमार, चरकाचाय्यों ने पारद के सस्कार अपनी लेखनी से कभी नहीं लिखे थे। क्योंकि आधुनिक विद्वान् भी बीस २ पचास २ प्रनथ लिख डालते हैं । जैसे मेरे गुरुजी सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महा-महोपाध्याय परिखत स्वामी श्रीराममिश्र शास्त्रीजी ने ''स्नेहपूर्ति" "तुर्य्यमीमांसा" त्रादि बीसो प्रन्थ बना डाले । तथा मेरे छात्रस्त्र योग-निष्ठ जैनाचार्घ्य महाराज श्रीबुद्धिसागरसूरिजी ने "आत्मप्रदीप" 'समा-धिशतक' 'ज्ञानप्रदीप' आदि प्रन्थ बनाकर, पचास संख्या का भी अति-क्रमण कर दिया। तब क्या आप ऐसा निश्चय कर सकते हैं ? कि चर-काचार्यादि महर्पियों ने केवल चरकादि प्रन्थों को बनाकर ही अपनी लेखनी को विश्राम दे दिया था ? कदाचित् उन्हीं के लिखे हुए शास्त्रों से उद्भृत करके अन्याचार्यों ने पारद विपयक शन्थ बनाए हों और पीछे<sup>न</sup> वे मूलप्रन्थ छप्त हो गए हो तो ? प्रायः ऐसा होना सम्भव भी है। संसार की दशा विलच्छा है। जब वर्तमान प्रन्थों को ही बहुत से लोग श्राद्योपानत नहीं देखते तो पुराने प्रन्थों की खोजखाज कौन करता है ? देखिए वर्तमानकालिक चरक सुश्रुत प्रन्थों में सुवर्णादि सभी धातुत्रों का शोधन मारण कई-कई प्रकार से लिखा है, जिसको मैं धातु शोधन मारण प्रकरण में लिख्गा। उस विषय में आधुनिक कितने ही भज्ञ पूछ वैठते हैं कि धातुओं का शोधन मारण चरक, सुश्रुत में कहीं भी नहीं लिखा इसका क्या कारण है ? फिर उन्हीं की जोड़ी के अन्य महाशय उत्तर देते हैं कि चरक सुश्रुतकार इस विषय को जानते ही नहीं थे। कोई कहते हैं उक्त महर्पि शोधन मारण की विधि लिखना भूळगए। श्रीर तीसरे महाशय कहते हैं कि उनके समय मे महोश्रवीर्थ वनस्पितयाँ परिचित प्रभाव थी, उनसे सव काम चल जाता था, इसलिये घातु शोधन मारण की अपेचा ही नहीं समभी गई, अतएव उक्त महर्षियों ने उस विषय को नहीं छिखा। बलिहारी है पूछने वालो की और उत्तर देने वालो की । यह वही कहावत है कि-किसी परदेनशीन बूबू ने पूछा। था क्यों जी ! चने का दरस्त कितना बड़ा होता है ? दूसरी बूबू ने

चत्तर दिया कि पागल । तू इतना भी नहीं जानती ? श्ररे ! जितना चड़ा नीम का दरख्त होता है, उतना ही वड़ा चने का भी होता है।

मेरी बुद्धि से तो चरकादि महिपयों ने पारद के सस्कार भी अवश्य छिखे होंगे। परन्तु वे प्रन्य हमारे दुर्भाग्य-वश छप्त हो गए हैं उन्हीं का उच्छिष्ट (महाप्रसाद) श्राजकछ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि विश्वामित्रादि श्रनेक महिपयों के नामाङ्कित शास्त्रों में श्रद्यापि श्रनेक रस उपलब्ध होते हैं। उनसे श्रनुमान होता है कि तत्तन्महिपिंवि-रिचत मूळप्रन्यरत्नाकर से निकल कर तत्तस्थानों में विखरे हुए ये रस क्पी रत्न हैं। देखिए यह पढ्गुणगन्धकजारित सिन्दूरस विश्वामित्र के नाम से उपलब्ध हो रहा है—"हिंगुळोत्थरसं भाग पड्माग श्रुद्धगन्धके खल्बमध्ये विनिक्तित्य कुमारीरसमिदित काचकृत्यां विनिक्तित्य वाछकायन्त्रगं पचेत्। पाचयेत् सप्तरात्राणि सिन्दूरं भवित ध्रुवम्। बछमात्र प्रयुक्षीत मधुना लेहयेत् परं स्तम्भनं दण्डवृद्धिश्व वीर्यवृद्धि वलान्विताम्। करोति तेज पृष्टिश्व महामत्तगजेन्द्रवत्। पण्डत्वं वान्ध्यरोग च नाशयेत् सर्वरोगिजित् दिनमेक शतस्त्रीभी रमते द्रिवीर्य्यवान् निरन्तरं मनोहासं रितः प्रेम्णा सनातनी शतानि पश्च पट्क च रोगाणां नाशयेद्धुवम् नाम्ना पढ्गुणगन्घोऽयं विश्वामित्रेण निर्मितः"

पाठकवृन्द ? इस लेख से क्या यह अनुमान नहीं होता ? कि महर्षि विश्वामित्र रचित किसी प्रन्य का यह प्रयोग है। क्या विश्वामित्रजी ने अपनी जिद्गी भर में इतना ही निवन्य रचा था ? इसके अतिरिक्त और भी अनेक महर्पियों के नाम से अनेक रस मिलते हैं। उससे साफ माल्म होता है कि अनेक महर्पियों के रचित हजारों प्रन्य थे जिनको देख कर ये सब प्रन्य बनाए गए हैं। तथा "यूनानी" "डाक्टरी" सभी चिकित्सा काण्ड उन्हीं मूल प्रन्थों के आधार से निकला है।

# प्रक्तोत्तर-

श्रहमदावाद से "वैद्यकल्पतरु" नाम का एक उत्तम गुजरावी -मासिक पत्र निकलवा है। वस्वई प्रान्त में यह पत्र वहुत प्रसिद्ध है। इसके सम्पादक हैं श्रीयुक्त लटाशहूर लीलाधरजी त्रिवेदी। "वैद्यकत्पतर" में भी हमारा रसायनसार लेख छप रहा है। उस पन्न में हमारे लेख पर जेंतपुर निवासी आर्यवैद्य पं० मयाराम सुन्दरजी ने प्रश्न किए हैं। उनके प्रश्न व अपने उत्तर को हिन्दी-भाषा भाषी, अपने पाठकों को विदित करना उचित जान पड़ता है।

#### प्रश्न-

#### चनका प्रश्न यह था,-

महाशय 'वैद्यक्षरंपतर' के तन्त्रीजी (सम्पादक)! आपके मासिक पत्र में बनारस के लेखक "रसायनशास्त्री" पंडित श्यामसुन्दराचार्य "रसायनसार" शीर्षकलेख गतवर्ष के अंकों में ही से लिख रहे हैं। उन लेखों के नवमाङ्क में "बुभुचितपारद की तीसरी परीचा" शीर्षक लेख में "बुभुक्षितपारद सुवर्ण को खा जाता है, और वजन भी नहीं बढ़ता, तथा सुवर्ण पारद में छप्त हो जाता है" ऐसी सप्टिविरुद्ध बात लिखी हैं, यह हमारी मण्डली के ध्यान में नहीं आती, इसिटिये इस पत्र के जिखने की आवश्यकना हुई है।

यह लेखक विद्वान् पंडित अपने को "रसायनशास्त्री" ऐसी पदवी लिखते हैं। क्या यह पदवी उनको सरकार ने दी है ? या आधुनिक वैद्यशास्त्रियों की तरह अपने घर से ही धारण कर लो है ? यह हम कुछ जानते नहीं हैं। यदि वह कालेज मे विद्या का अभ्यास करके पदार्थ विद्वान और केमिस्टरी सीखे होते तो ऐसी गप्प नहीं हांकते। "नासतो विद्यते भावो नाभावों विद्यतेसतः" और उन्होंने यह भी बताया है कि "मेरी जिन्दगी में ही मेरे लेख पर चर्चा करना चाहिये, मेरे मरने के बाद किसी को आच्चेप करना उचित नहीं है।" इसी लिये हम लिखते हैं कि यदि उनका लिखना सत्य है तो उनको अपनी सत्यता का परिचय देना चाहिये कि कालेज में अभ्यास करके रसायनशास्त्र में प्रथम नम्बर प्राप्त किए हुए किसी विद्वान् रसायनशास्त्री डाक्टर के सम्मुख इस प्रयोग को कर दिखावें, कि पारद में सुवर्ण मिलने पर सुवर्ण का वजन न बढ़े। यदि इस प्रकार साबित नहीं कर सकें तो विद्वान् लोग ऐसी पदार्थ विद्या से विरुद्ध बात

को नहीं मान सकते, भले ही दुल्हा की माता अपने पुत्र में ३२ गुण वताया करे। इस पारद से "आसन्नमृत्यु का भी पराजय हो जाता है।" ऐसा भी पं० श्यामसुन्दराचार्य कहते हैं। तो ऐसी अजरामर वस्तु सिद्ध करने वाले उक्त पिडतजी को अपने जीने में क्या सन्देह करना चाहिए ? हमारे प्रसिद्ध वैद्य "फह्मट्टजी" तथा "वावामाई" तो अपनी अपनी आयुष्यप्रमाण स्वर्गस्थ हो गए। वे छोग आर्यवैद्यकश्यास्त्र प्रमाण पारदिविध भी जानते थे तथापि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आसन्नमृत्यु का जय हो जाता है। अस्तु। आजकले भेड़चाल में जितना सृष्टिविकद्ध वोछा जाय उतना ही थोडा है। परन्तु हमारे ज्ञान से दो धातु (पारद, सुवर्ण) अपनी सत्ता और तौल में अनादिकाल से अनाशवान (यथाविध्यत) हैं, ऐसी आधुनिक सत्यसिद्ध विद्या कहती है, उसके सामने ऐसी गप्प का निर्वाह नहीं हो सकता।

इस हमारे लेख के लिए "वैद्यकल्पतरु" के तन्त्रीजो भी अपना यथार्थ मत लिखने की मेहरवानीं करेंगे, ऐसी आशा है।

आर्ववैद्य म्याराम सुन्दरजी, जॅतपुर ।

#### उत्तर-

ऊपर के प्रश्न का हमने यह उत्तर दिया था— पारद सुवर्ण को खा जाय और वजन नहीं वढ़े, इसको आप सृष्टिविरुद्ध मानते हैं। परन्तु जिस प्रकार एक मन लकड़ी जलाने से जो श्राध सेर मात्र मस्म रह जाती है श्रीर सब वजन नष्ट हो जाता है, इसको आप सृष्टिविरुद्ध नहीं मानते, इसी प्रकार चुसुक्षितपारद की जठराग्नि से सर्व सुवर्ण का वजन नष्ट हो जाना भी आपको सृष्टिविरुद्ध नहीं मानना चाहिये। हमने तो सुवर्ण को ही पारट में जीर्ण करना लिखा है। शास्त्रकार तो हीरे को भी जीर्ण करना वता रहे हैं और जीर्णसुवर्ण की श्रपेचा हीरा जीर्ण होने पर उस पारद में कितना भारी गुण लिख रहे हैं। देखिए—

"अजारयन्त. पिवहेमगन्धान् वाञ्छन्ति स्तात्फलमप्युदारम्। अनुप्रत्तेत्रादि शस्यजातं कृषीवलास्ते भिषजञ्च मन्दा.। हेम्नि जीर्णे सहस्रोकगुणसङ्घप्रदायकः वज्रादिजीर्णसृतस्य गुणान् वेत्ति स्वयं शिवः"

श्रर्थात—जो कृषक खेत में बीज न बोकर उत्तम खेती की इच्छा करते हैं वे बड़े मूर्ख हैं। उन्हीं की तरह वे वैद्य भी महामूर्ख हैं जो पारद में हीरा, सुवर्ण, गन्धक, जीर्ण न करके उस पारद से बड़ी भारी सिद्धि चाहते हैं। गन्धक जारण की श्रपेचा सुवर्ण जारण से सहस्राधिक गुण होता है। श्रीर हीरा को जीर्ण करने पर तो पारद के गुण शिव-जो महाराज ही कह सकते हैं, मनुष्य की तो ऐसी शक्ति नहीं।

गुण होता है। श्रीर हीरा को जीए करने पर तो पारद के गुण शिवजो महाराज ही कह सकते हैं, मनुष्य की तो ऐसी शिक्त नहीं।
महाशय! सुवर्णजारण से ही श्राप इतने घवरा उठे हैं, जो कदाचित्
मैंने वज्रजारण विधि लिखी होती तो शायद श्राप डडा लेकर खड़े हो
जाते ? परन्तु वह मेरा अनुभूत विषय नहीं था इसलिये नहीं लिखा।
आपने लिखा है कि किसी डाक्टर के समक्ष सिद्ध कर बतावें। इस
का उत्तर यह है कि-हमारे लिए तो श्रापही डाक्टर हैं। श्रतः
हमारे लेखानुसार अपने घर में क्रिया करना आप श्रुक्त करकें। जब
श्रापसे बुमुक्षित नहीं हो सके तो जिस प्रकार हमारी रसायनशाला में
सिन्ध हैदराबाद, मद्रास आदि शहरों के विद्वान सीखने को आ रहे हैं
श्रीर कितने ही सीख कर चले गए हैं, उसी प्रकार श्रापसे भी प्रार्थना
है कि श्राप भी इस रसायनशाला को अलङ्कृत करके, बुमुचित
पारद करके, सुवर्णप्रास अपने समच देकर देख लें। परिश्रम करना
और खर्च करना श्रापके हाथ है। क्रिया बतलाने का जिम्मा मै लेता हूँ।

जो आपने मेरी "रसायनशास्त्री" पदवी के विषय मे पूछा, उसका उत्तर यह है कि—यह विद्वानों की कृपा का फल है। भारतवर्ष में विद्वानों को जितनी पदवी दो जाती हैं, उनको ब्राह्मण लोग ही दिया करते हैं। माननीय सरकार भी विद्वान् ब्राह्मणों की सम्मित से हो "महामहोपाध्याय" "न्यायरत्न" "वैद्यरत्न" "विद्याभूषण" आदि पदवियों को देती हैं, और अनादिकाल से आजतक सर्वसार का भार ब्राह्मणों के ही मस्तक पर चला आया है। इस क्रमानुसार उन की तरफ से जैसे और अनेकानेक पदवियाँ मुक्ते मिली हैं, तैसे "रसायनशास्त्री" पदवी भी मिली हुई है। आप भी ब्राह्मण हैं। यहां आकर देख ले। यदि "रसायनशास्त्री" पदवी का निर्वाह होता हो, तो आप भी एक और पदवी देजावें, नहीं तो इस पदवी की

मांळा भी श्रापके ही गले में डाल दूँगा। पदवी पर मेरी दृष्टि नहीं है। किसी प्रकार भारतवर्ष की सेवा होनी चाहिए।

श्रापने यह भी छिखा है कि—कालेज में अभ्यास करके पदार्थ-विज्ञान श्रोर केमिस्टरी सीखे होते तो ऐसी गण नहीं हाँकते। इसका उत्तर यह है कि—न्याय, ज्याकरण, साहित्यादि श्रनेक शास्त्राभ्यास करके पञ्जात्र यूनीवर्सिटी तथा बद्गाल यूनीवर्सिटी में में दत्तपरीक्ष हूँ। परन्तु कालेज को केमिस्टरी नहीं पढ़ी है। किन्तु भगवान् शङ्कर, विश्वामित्र, पराशर, श्रामवेशादि महर्षियों की निकाली हुई केमिस्टरी पढ़कर अनुभूत की है। श्रत. उन महर्षियों के सिद्धांत का कोई मनुष्य गण्प सिद्ध कर देगा तो मेरी भी गण्प सिद्ध हो सकेगी। हमारी रसायनशाला में उक्त महर्षियों के वाक्यों को पुरस्सर करके पिललक के सामने किया की जाती है। इसलिये श्राचिन्त्यशक्तिक परमात्मा की कृपा हुई तो कितपय वर्ष में सैकड़ों विद्वान् तैयार हो जायँगे। तब किसी को शङ्का करने का अवकाश ही न रहेगा।

श्रापने यह भी लिखा है कि—"जब पिंडतजी ऐसी अजरामर वस्तु सिद्ध कर सकते हैं, तो श्रपने जीने में क्या शङ्का है ?" इसका उत्तर यह है कि—"नास्त्यौषधं पारदमन्तरेण ह्यासत्रमृत्यूनि चोद्ध-रेखत्" इस लेखानुसार श्रापको सूचना देता हूँ, कि जिन रोगियों के बचने की श्राशा नहीं है, उनको हमारे लेखानुसार सिद्ध 'चन्द्रोद्य' दो-दो रची १०—१५ मिनट के श्रन्तर से दी जायगी तो प्रति सैकड़ा ९० मनुष्य श्रवश्य बचेंगे, कोई वैद्य करके देखले।

यद्यपि इस विषय में मेरे पास बहुत दृष्टान्त हैं, परन्तु ताःकालिक दृष्टान्त यह है—हाल में में रगून गया था। वहाँ रगून वासी सेठ ठाकरसी छखमचन्द सेकेटरी 'जिनशाला' के छ महीने के पुत्र को आध्मान हुआ था। वह बालक ऐसी दशा में था कि अनेक वैद्य, डाक्टर छोड़ गए थे। परन्तु भगवान् शङ्कर के प्रताप से एकरत्ती मात्र चन्द्रोद्य मधु के साथ देने से उस बालक के प्राण वचे। इसका मानपत्र श्री सघ की तरफ से मिला हुआ मेरे पास है। वेशक शास्त्रकारों के तो यही उद्गर हैं कि "एकोसी रसराज: शरीरमजरामरं कुरुते" और

चिकित्साकाग्रह चरक में भगवान् पतश्विल के "वैखानसा वालखिल्या-स्तथा चान्ये तपोधनाः । रसायनिमदं प्राश्य वभूवुरिमतायुपः" ( यहाँ से लेकर ) "अभयामलकीयेस्मिन् पड्योगाः पिरकीत्तिताः । रसायनानां सिद्धानामायुर्येरनुवर्तते" ( यहांतक ) वाक्य हैं । परन्तु किल के प्रभाव से औपिधयों में उतना वीर्य नहीं रहा, कुछ वैद्यों की भी परिश्रम के विषय में शिथिलता है । जैसा कि वाग्भट छिखते हैं;—

''युगप्रभावाद्यदि चौपधीनां क्रियासु शक्तिःपरिकल्पतेऽल्पा आयु-र्वलानामपि सा तथेति तस्मान्निपेन्याणि रसायनानि"।।

श्रापने यह भी लिखा है कि—सत्यविद्या के सामने गण्प का निर्वाह नहीं होता। इसका उत्तर यह है कि—जिस प्रकार श्राप डाक्टरी विद्या को सत्य मानते हैं, उसी प्रकार हम महर्षियों के वचनों को भी सत्य मानते हैं। यदि श्रापकी शङ्का स्वर्ग, नरकादि अदृष्ट विषयो पर होती तो मुक्त को अनुमानादि प्रयोग द्वारा श्रापके समकाने में विशेष यत्न करना पड़ता। परन्तु वड़े हुई की बात है कि प्रत्यत्ति सकता हूँ। शास्त्र विपयक श्रापकी शङ्का है। इसका उत्तर में हर समय दे सकता हूँ।

श्रापने यह भी लिखा है कि—"दो धातु, (पारद, सुवर्ण) अपनी सत्ता श्रीर तील में अनादिकाल से प्रनाशवान हैं, ऐसा श्राधुनिक सत्यिवद्या कहती है"। मेरी दुद्धि से तो ऐसी कोई विद्या न होगी जो ऐसा कहती हो यदि ऐसा कोई विद्या कहती भी हो तो उसको मिध्या सममता चाहिए। क्योंकि पारद सुवर्णीद की भस्मविधि वैद्य, डाक्टर, हकीम सभी जानते हैं। मैं भी यथासम्भव भस्मविधि लिखूँगा। जिस सुवर्णभस्म को लेकर श्राप वाजार में वेचना चाहेंगे तो भूषण बनाने वाले १ तोले का १) रुपया भी नहीं दे सकेंगे। तब आपको स्वयं ज्ञात हो जायगा कि सुवर्ण श्रपनी सत्ता में रहा कि नही।

श्रापने यह जो लिखा कि—मण्ड्सट, वावाभाई श्रार्थ शास्त्रप्रमाण पारद विधि भी जानते थे तो भी अपनी श्रायुष्यप्रमाण ही स्वर्गस्थ हो गए, श्रोर उन्होंने कही नहीं लिखा कि श्रासन्न मृत्यु का जय होता है। इसका उत्तर यह है कि—जो नियतकाल आयु है उसका तो कोई निवारण नहीं कर -सकता; किन्तु रोगादि कारणों से जो श्रागन्तुक मृत्यु है उसका जय अवश्य होता है। मराहू भट्ट, बाबाभाई नियवायुष्य भोगकर स्वर्गस्थ हुए। यही शास्त्र सिद्धान्त है, हमने भी तो यही माना है। आप भी समफ लें। फिर भी आपकी शङ्का होगी तो हम बैठे ही हैं। फण्डू भट्ट, बाबाभाई यहि रसायनशास्त्र जानते होंगे तो जरूर हमारा उनका सिद्धान्त एक होगा।

पण्डित मयारामजी ने जो इस विषय में सम्पादक महाशय रा.
रा (प० जटाशङ्कर लीलाधरजी) की सम्मित माँगी थी, उसके उत्तर
में उनने उनका पक्षपात करते हुए भी लिखा था कि, भाई मयाराम
सुन्दरजी के कड़क—चर्चीपत्र का उत्तर प० श्यामसुन्दराचार्यजी ने
जो शान्तिपूर्वक दिया है वह इम लोगों को अनुकरणीय है, परन्तु
मेरा तो यह सिद्धान्त है कि श्रसभ्यता का व्यवहार किसी के साथ भी
नहीं करना चाहिए।

#### प्रश्नोत्तर—

कागड़ा (पञ्जाव) के वैद्य प. विद्याधरजी शर्मा १० जून के श्रीवेद्धटेश्चरसमाचार में जो पूछते हैं उसका उत्तर क्रमश दिया जाता है। आप तिखते हैं कि—"अनेक धातु दोष दूर करने को स्वेदन मर्दन

किए जाते हैं उससे पारद शुद्ध होता है, बुभुक्षित नहीं।"

इसका उत्तर यह है कि—"नागो रङ्गोमलोनिह श्वाञ्चल्यच निर्ध गिरिः। असह्याग्निर्महादोषा निसर्गात् पारदे स्थिता " इत्यादि प्रमाण से श्रीमान् ने पारद में दोष सममे हैं, वही तो शास्त्रप्रमाण् "रक्तेष्टका निशाधूम-सारोणीमस्मचूर्णकै:जम्बीरद्रवसयुक्तेर्मुहूर्मेद्यों दिनत्रयम्। दिनैक वापि सृत स्यान्मर्दनान्निर्मलः परम्" इत्यादि सिद्धमत, पारद की शुद्धि कह रहा है। तथा "निपोपनिषक मेर्च प्रत्येक दिनसप्तकम्। मुख च जायते तस्य बर्छ विह्य जायते" इत्यादि, अनेक प्रकार पारद को बुभुक्षित करना वतला रहा है फिर शङ्का होने का अवसर नहीं है। जो आपने लिखा कि "पारद का बुभुक्षित होना सम्भ्रमदायक ही नहीं किन्तु अनिश्चित है। सो आपका कहना ठीक है। जबतक किया हस्तगत नहीं होती, तवतक सभी को अनिश्चित रहती है। पहले में भी बुभुज्ञाविधि को अनिश्चितप्राय मानता था। परन्तु हमारे लेखानुसार यदि आप करेंगे तो आपको भी अवश्य निश्चित हो जायगी। कारण कि हमने स्वय

अनुभव करके छपाई है। हमने तीन प्रकार से पारदबुभुत्ताविधि लिखी है। जो आपको सुगम पड़े वही करें। बुभुक्षितपारद की यह श्रमली पहचान है कि "गालने रूर्विपातै खेत्स्वण नायाति हक्ष्यम्। मृलमानं च यत्रास्ते जानीयात्तं बुभुत्तितम्" ध्यापने लिखा कि "सब तरह की धातु पारद में लीन हो जाती हैं, जिनके दोष दूर करने को खेदन मर्दनादि सस्कार किए जाते हैं" इसमें ध्यापको ऐसा सममना चाहिए, कि जो खनिज पारद होता है, उसमे प्रथम से ही नागादि धातु छीन रहती हैं, उसकी शुद्धि के लिये संस्कार किया जाता है। परन्तु पारद को बुभुत्तित करके, तथा नागादि धातुश्चों को शुद्ध करके, यदि पारद मे लीन की जाँग, तब कुछ दोष नहीं है। किन्तु जिस प्रकार पारद अमृत स्वरूप हो जाता है उसी प्रकार नागादि सब धातु भी अमृतस्वरूप हो जाती हैं, जैसा कि वाग्मट लिखते हैं कि—"धामृतत्वं हि भजन्ते हरमूत्तीं योगिनो यथा लीना। तद्धरुक्वलितगाने रसरां हेमलोहाद्याः"। शास्त्र में लयकम ऐसा लिखा है—'काष्टोष्टयो नागे, नागो बङ्गे, ऽथ बङ्गमि शुल्वे, शुल्वं तारे, तारं कनके, कनक च लीयते सृते"।

आपने पूछा कि—जो अन्तर्धूम षड्गुण गन्धकजारण से पारद बुभुचित हुषा है उसकी परीचा क्या है १ उसका उत्तर यह है कि— इसके विषय मे हमको बहुत छिखना है, यह पारद की "मूर्च्छत" संज्ञा है अतः अन्तर्धूम चन्द्रोदय प्रकरण में लिखेंगे।

प्रोफेसर विद्यावाचरपित रसकेसरी ज्यम्बकगुरुनाथ काले महाशय के १४ प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न था कि पारद की "बुभुत्ता" श्रीर "प्रबलशिक्त" एक ही चीज है, पृथक् नही। इसका उत्तर मैंने यह दिया था कि—जैसे हमको प्रथम बुभुक्षा (भोक्तुमिच्छा) होती है, बाद प्रास-प्रहण, फिर प्रास की जीर्णता, उसके। पीछे प्रबलशिक्त होती है। इस कमानुसार बुभुत्ताप्रयुक्त प्रबलशिक्त श्र्यात् प्रबलशिक्त के प्रति बुभुक्षा परम्परा कारण है। परन्तु ध्याप बुभुत्ता ध्यीर प्रवलशिक्त को एक ही सममते हैं। कौन उत्तर युक्त है और कौन श्रयुक्त है इसको पाठकगण ही समम छें। परन्तु "पारद की प्रवलशिक्त बुभुक्षा ही है" यह कहकर भी इसी दूसरी पंक्ति में ध्यापने लिखा है कि "बुभुत्ताबृद्धि से स्वर्ण, अभ्रक, हीरादि जीर्ण होंगे" इस वाक्य में भी "से" यह पश्चमी विभक्ति युभुत्ता को प्रवलशक्ति के प्रति कारण वतला रही है। घ्यान करके देखिए ! यद्यपि कार्य में कारण का आरोप करके "प्रवलशक्ति युभुत्ता ही हैं" यह गौण प्रयोग हो सकता है, परंतु कार्य कारण के भेद विचारावसर में ऐसे उत्तर ग्राह्म नहीं हो सकते।

श्रापने यह भी छिख डाला है कि—"गन्धकजारण से वृभुक्ता की विशेप वृद्धि हो जाती है, सुवर्ण वगैरह जैसे-जैसे ज्यादा जीर्ण होंगे उतर्न ही वृभुक्ता बढ़ती जावेगी।" अत विषादि में मर्दन श्रौर श्राराम्छ में स्वेदन से वृभुक्ता होती है ऐसा ही शास्त्र कहता है और ऐसा ही मेरा भी श्रम्भव है। यदि गन्धकजारण से ही वृभुक्षावृद्धि हो तो, हिङ्कल से जब पारा निकाल छिया, उसमें गन्धकजारण भी कर छिया "रसिल न्दूर" वनकर तैयार हुआ। श्रव इसमें स्वर्णशास क्यों नहीं दिया जात है १ क्योंकि श्रापने गन्धकजारण से हो तो वृभुक्ता मानी है १ यि रसिलन्दूर में ही स्वर्ण दे सकते हो तो पावभर रसिलन्दूर में मने सुवर्ण पच जाना चाहिए।

### प्रवृनोत्तर-

ता॰ २३।२।१२ के श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार में कागड़े के पंट विद्याधरजी ने कुछ प्रश्न किए हैं। उनका उत्तर यह है—

जव हमने यह लिखा था कि—"वुमुचितपार में सुवर्ण का वजन नहीं बढ़ता" उसपर उक्त पण्डित जो ने "रसायनमूल" शीर्षक से लिख था कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परन्तु खुशी की वात है कि २३।२।१२ के श्रीवेद्धटेश्वरसमाचार छासठवीं पिक में छिखा है कि—"हीरा श्रादि दृन्द्द मेलापक से जीर्ण होता है,परञ्च तोल नहीं बढ़ता। यह मेरा श्रानुभूत है, क्यों कि में स्वय १६ सस्कार कर चुका हूँ"। अच्छी वात है। मूळ भटककर भी जो मनुष्य घर भा पहुँचे तो भी अच्छी वात है। श्रोफेसर त्र्यम्वकगुरुनाथ काले महाशय के चिक्त में अभीतक यह वात नहीं श्राई है कि वजन नहीं बढ़ता। श्रस्तु, सबी वात हमेश सबी ही रहेगी।

श्रव पं० विद्याधरजी का श्रीर मेरा इतना ही मतद्वेध रहा कि ये पाँचवार शास देना मानते हैं। मैंने एकवार ही चतुर्थीशप्रास देकर लिख दिया था कि "गालितो गुलिकाशेपः स्वेद्यो मर्द्यः पुनः पुनः" अर्थात् कपड़े में छानकर देखले। यदि कपड़े मे गोली ( सुवर्ण) वचे तो फिर स्वेदन मर्दन करे। फिर डमरूयन्त्र से परीक्षा करले व तीलकर भी देखले । जहांतक मूल मान (केवल पारद का वजन) रहे तब जीर्णप्रास वुभुक्षित सममे "गालनैकर्द्धपातैश्चेत् स्वर्ण नायाति दक्पथम् । मूल-मानं च यत्रास्ते जनीयात् तं ब्रुमुचितम्" श्रौर पांचश्रास देने पर भी पं० विद्याधरजी को भार वढ जाने से स्वेदन मर्दन करना ही पड़ता है, फिर नई वात क्या निकाली ? पारद में तो जितनी बुमुत्ता होगी उतना ही प्रास जीर्ण होगा। जब आप १६ सस्कार कर चुके हैं और "अन्तर्धुमविपाचित" रीति से रातवेधी, सहस्रवेधी, कोटिवेधी आपको श्रनुभूत है, श्रोर यदि यह बात सची है, तो क्यो नहीं प्रसिद्ध करते ? में अपनी बुद्धि के घानुसार अनुभूत क्रियाद्यो को प्रसिद्ध करता हूँ। यदि आप जैसे विद्वान् ऐसी उत्तम क्रियाओं को प्रसिद्ध करें, तो फिर भारतवर्ष की प्राचीन प्रतिष्ठा का स्त्राविभीव हो जायगा । आपने प्रतिज्ञा तो की है कि "पात्रपरीक्षा से हम दिखा या करा सकते हैं" मेरी बुद्धि से तो सभी पात्र हैं, जो अपात्र होंगे उनको बतलाने से भी विद्या नहीं आवेगी श्रौर यदि श्रा भी गई तो फलित नहीं होगी । फिर श्रपना चित्त क्यों सकुचित रखें ?

च्यापने यह जो लिखा कि 'रसायनमूल याने क्रमपूर्वक विद्या जाने बिना नफे के बदले नुकसान या वृथा परिश्रम करके पीछे पश्चा-त्याप करते हैं" इत्यादि, सो भाई जी । इसी लिए तो "रसायनसार" छपवाना शुक्त किया है ताकि विद्वान लोग मेरे लेख को युक्तायुक्त विचार कर युक्त से फायदा उठावें अयुक्त को छोड़ दें, या मुक्तको सूचना दे दें। ज्ञापने प्रश्न के च्यन्त में लिखा है कि "सदोपो भिस्मतो येन" इत्यादि, सो उसका अर्थ यह है कि जो वैद्य पारद की शुद्धि नहीं करके च्यौर नागादि दोषों से दुष्ट पारद की मारणादि क्रिया करते हैं, वह वैद्य जब तक चन्द्र सूर्य रहेगे तब तक नरकवास करेंगे। परन्तु जिस पारद की शुद्धि की गई है, उस पारद को शास्त्रकार "दोपहीनो भवेद त्रह्मा" इत्यादि लेख मुद्रा से त्रह्मा वता रहे हैं। उसकी निन्दा करनेवाले को ''यख्रनिन्द्ति सूतेन्द्रं शम्भोस्तेज. परात्परम् । स पतेत्ररके घोरे यावत्करुपविकरुपना" इस तन्थ से महापापी कह रहे हैं। श्रीर जो श्रापने छिखा कि "पारा गन्यक के पकाने से शिद्गरफ वनता है जिसको इतरजन भी तैयार किया करते हैं" सो आपको सिन्दूररस तथा चन्द्रोदय विधि में विस्तार से माळ्म होगा, जिसका सच्चेप यह है कि जो शक्ति हैजा, सन्निपात वगैरह घोर व्याधिहरण में चन्द्रोदयादि की है सो शिङ्गरफ में नहीं है। यह जो मैंने लिखा था कि "गालितो गुलिकारोप" श्रर्थात् बुभुक्षित करके सुवर्णेत्रास देकर घोटना चाहिए। पारद को फिर कपड़े में छानकर देखलें, जो गोलीसी शेष रहे ( सुवर्ण शेष रहे ) या "ऊर्ध्वपातनयन्त्रेण" अर्थात् डमरूयन्त्र द्वारा स्वर्णशेप रहे, तो स्वेदन मर्दन करके यास को जीर्ण कर दे। यह भी किया मैंने श्रपने मन से नहीं की थी, किन्तु देखिए । शास्त्रकार स्वय लिख रहे हैं, "श्रजीर्से पावचेतिपण्ड स्वेद्येन्मर्दयेत् तथा रसस्याम्लस्य योगेन जीर्से श्रासं तु दापयेत् । गृहाति निर्मछो रोगान् श्रासे प्रासे तु मर्दितः । मर्द-नाख्य हि यत्कर्म तत्सूते गुणकृद् भवेत्। ततः खल्वेन तप्तेन हाम्लेनो-त्यापयेद्रसम् क्षारा मुखकरा. सर्वे सर्वे ह्यम्ला: प्रवोधका " अर्थात् यदि पारद का प्राप्त नहीं पचे, तो डमरुयन्त्र से उड़ाकर चाराम्ल में स्वेदन करे, वाद वचे हुए सुवर्ण को घोटे। इस प्रकार जव सुवर्ण जीर्ण हो जाय तव दूसरा प्राप्त दे। इस प्रकार प्रत्येक प्राप्त के समय मर्दित किया हुआ पारद निर्मेल होकर विशेष कान्ति को घारण करता है। क्योंकि मर्दनाख्य संस्कार पारद में बहुत गुराकारी है। फिर म्रान्तिम श्रवशिष्ट ग्रास को पचाने के लिये अन्लवर्ग के साथ तप्तखल्व में घोट कर डमरुयन्त्र में उड़ाले। स्वेदन में सम्पूर्ण क्षार, (गो मृत्रादि) सम्पूर्ण अम्ल (नीवू आदि) पारद में घातु प्रसने की शक्ति पैदा करते हैं तथा बुभुक्षा को जगाते हैं। जैसा कि इसी युक्ति का अनु-करण करके आजकल युद्धिमान् वैद्य किया करते हैं, कि जिख मनुष्य को भूख नहीं लगती, श्रौर दुछ खाया हुआ अत्र नहीं पचता,

शरीर में पीड़ा रहती है, हस्त, पाद शिथिल पड़ गए हैं, वृद्धावस्था है, ऐसे रोगी को प्रात:काल तीन मासे "सूर्यप्रभावटी" देते हैं उससे तोन चार दस्त हो जाते हैं, तो अजीर्ण भी निकल जाता है, श्रीर भूख खूब लगती है। फिर दो घरटे तक विषगर्भ तैल की मालिश कराते हैं जिससे वायु शान्त हो जाता है। बाद मिष्टादि पदार्थ सेवन कराते ह, और सायंकाल को चन्द्रोदय देते हैं, जिससे दिनो दिन ताकत बढ़ती है, श्रीर शरीर मजबूत होता है। बस इसी प्रकार पारद का श्रजीर्ण दूर करने को ऊर्ध्वपातन, स्वेदन, मर्दन (मालिश) होती है। तथा भूख जगाने को गोम्नू, नीवृका रस, कांजी वगैरह में स्वेदन होता है। श्रीर ताकत बढ़ाने को स्वर्णप्रास देते हैं।

श्रापने यह भी एक शङ्का लिखी है कि "शास्त्रीजी ने 'यानिद-नानि देवेशि।" इसका फलादेश सर्वत्र प्रहण किया है सो किस तरह हो सकता है ?" इसका उत्तर दृश्य तो है नहीं जो आपको प्रत्यक्ष करके दिखा दूँ। मैं युक्ति लिखता हूँ सुनिए। शिवजी महाराज कहते हैं कि हे पार्वती । जो वैद्य जितने दिन तक पारद को अग्नि पर स्थापित करते हैं, वे वैद्य उतने हजार वर्ष तक शिवलोक में पूजित होते हैं। इस वचन को यथार्थ समफने के लिए यह युक्ति है कि "यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम्" इत्यादि भगवद्वाक्य से यह निश्चित है कि जितनो वस्तु संसार में विभूति वाली है, सर्व भगवान् की अश कला हैं। उसमें भी तारतम्य यह है कि जिसमें श्रधिक शक्ति है वो भगवान् की श्रधिक कला सममी जाती है। जैसे-विपीलिका, चिड़िया, तोता, मैना, वकरी, भैंस, गौ, चाएडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, बाह्मण, वेद्पाठी, त्रहावेत्ता, शास्त्रोक्त, कलावतार तक क्रम से उत्तरोत्तर ज्ञान, शक्ति, उपकारत्व, श्रिधकाधिक होने से ईश्वरीय विभूति श्रिधक मानी जाती है। इस लिए इसकी हिसा, निरादर, निन्दादि यथा सम्भव करने से उत्तरोत्तर अधिक पाप है। श्रौर प्राणरत्ता, सन्तोषोत्पादन, स्तुति करने से अधिकाधिक पुण्य होता है।

यदि कोई विद्वान् अपने उपदेशादि द्वारा गिरी हुई अवस्था वाले को उत्कृष्ट बना दे, तो इस विद्वान् को न्याय प्राप्त अधिक पुराय होता है। तथा वह विद्वान् चाण्डाल को उपदेशादि द्वारा जन्मान्तर में यदि ब्रह्मवेत्ता वना दे तो वह विद्वान् श्रमदाचरण सम्पन्न होने पर भी श्रधम जाति का दर्शन तो दूर रहा, लाखों वर्ष स्वर्गराज्य करता है, श्रोर जन्मान्तर में उसी भारी पुण्य के प्रताप से (ब्रह्मवेत्ता वनाने से ) ज्ञानपूर्वक भिक्त प्राप्त करता है। यहाँ तक कहना श्रत्युक्ति नहीं है। यह शास्त्रोक्त बात है। इस विपय में स्वयं महादुष्टाचरण होने पर भी महात्मा हिरभक्त प्रह्लाद के जन्मदाता होने ही के कारण हिरएयकशिपु आदि सद्गित को प्राप्त होने वाले श्रमेकानेक दृष्टान्त हैं।

प्रकरण में यह सिद्ध हुआ कि जो ध्यनन्तशक्ति को धारण करनेवाला पारद उस दुर्दशा में पडा था कि जिसके मारने से तथा भचण से वैदा तथा रोगी को खनेकानर्थ प्राप्ति शास्त्रकारों ने लिखी थी। उस दुष्ट पारद को जिस वैद्य ने शुद्ध करके श्रमृतरूप वनाया, जिसका प्रभाव "तस्यायुपः पुग्यतमो वेदो वेदविदा मतः" इत्यादि प्रशसा प्रशसित चरक सुश्रुतादि सर्वायुर्वेद से भी अत्युत्कृष्ट कर दिया। कारण कि , चरक सुश्रुतोक्त श्रौषध तो साध्य रोग में ही दी जाती है श्रौर शुद्ध पारद तो श्रमाध्य रोगों में भी दिया जाता है। उस वैद्य के पुराय का वर्णन कौन कर सकता है ? जैसा कि "पारद की प्रधानता" शीर्पक लेख में मैं लिख चुका हूँ "अप्येक नोरुज कृत्वा जन्तुयादशतादशम् श्रायुर्वेदप्रसादेन किं न द्त्रां भवेद्भुवि कपिलाकोटि दानाद्वियस्फल परिकीत्तितम् तत्फलं कोटिगुणित मेकातुरचिकित्सया" इत्यादि, फिर विपोपविष में मर्दन कर ऊर्द्धपातन, अध.पातन, तिर्घ्यक् पातन भादि ज्यों-ज्यों क्रिया होती जाती है त्यों-त्यों दिनों दिन अधिक शुद्ध होता हुआ पारद, जिस वैद्य के उद्योग से अनेक महात्माओं का प्राणोद्धारकत्व शरीर-दृद्दीकरणत्व, सुवर्णसिद्धि, भूचरी, ( पृथ्वी में अरोध गमन ) खेचरी ( श्राकाश गमन ) श्रादि श्रधिकाधिक शक्ति को धारण करता हुआ, ईश्वरीय अनन्त विभूतियों को धारण करता है, उस वैद्य को "याविद-नानिदेवेशि । वहिस्यो घार्यतेरसः तावद्वर्षसहस्राणि शिवलोके महीयते दिनमेक रसेन्द्रस्य योददाति हुताशनम् द्रवन्ति तस्य पापानि कुर्वन्निप न तिप्यते" इस वचन से शिवलोक में पूजित कहना उपपत्ति सिद्ध

है। इसी प्रकार बुद्धिमान् को चाहिए कि। शास्त्र के लेख को इस प्रकार की युक्तियों से समन्वित कर ले। शास्त्र की वात मन में न आवे तो भूँठी नहीं माने। शास्त्र त्रिकालज्ञ मुनियों के वाक्य होने से निर्णीत विपयक हैं।

जो छापने भूचरी, खेचरी, छादि किया पूछी हैं वह किया मेरी छानुभूत नहीं होने से प्रकाशित नहीं की गई। उन कियाओं को आप करना चाहते हों तो शास्त्र विधि से समम कर में लिख सकता हूँ। परन्तु छोर भी श्री भारतवर्ष के विद्वानों का मत लेकर सब लेख श्रीवेद्धटेश्वरसमाचार में प्रसिद्ध हो जाँय। उनमें जो जो लेख वजनदार समभे जाँय उन लेखों के छानुसार सब किया करने का आरम्भ कर दिया जाय। यदि शिवजी की छुपा होगी तो कोई किया सिद्ध हो जायगी। जो मनुष्य द्रव्य व्यय तथा परिश्रम के भय से कोई नवीन किया नहीं करते किन्तु यह बाट देखते हैं कि बना बनाया सिद्ध काम हाथ पड़ जाय, उन लोगों के मनोरथ हृदय में ही लीन हो जाते हैं। जो मनुष्य पुरुपार्थावलम्बन करके कियारम्भ करते हैं, वह उस किया के अलावे उसी में से और भी नवीन बात पैदा कर लेते हैं। जैसा कि बहुच्यय करके मैंने एक रसायन किया का साधारणारम्भ किया था, उसमे भी कितनी ही नवीन बातें पैदा हो गई जिनको क्रमिक लेखों में प्रसिद्ध कहाँगा।

श्रापको यदि श्रपने बाकी १४ प्रश्नों की सकाई करनी हो तो उनको शुद्ध लिखकर तत्तद् प्रन्थों के नाम सिंहत श्रीवेद्धटेश्वरसमाचार मे प्रसिद्ध कर दीजिए। जिससे ऊत्तरदाता किसी विद्वान् को प्रन्थ खोजने में श्रम करना न पडे।

# रसायनसूल ।

### प्रश्नोत्तर-

ता० १० जून १९१० के श्रङ्क में कांगड़ा के विद्याधर शर्मा वैद्य ने उपरिनिर्दिष्ट शीर्षक से कुछ प्रश्न का निवेदन किया है। वनारस के श्यामसुन्दराचार्य मानते हैं कि ''पारद में सुवर्ण जीर्ण होने से उसका तौल न वहं" परन्तु विद्याघर शर्मा छिखते हैं कि "ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता"। श्रहमदावाद का गुजराती वैद्यकरपतरु श्रीर पूना की वैद्यकपत्रिका इन दोनों पत्र में मैंने रसहदय प्रन्थ के प्रमाण से सुवर्णजारणन्त पारद का वजन बढ़ता ही है यह सिद्ध किया है। सारांश—रसहदय में जो श्रार्था है, इससे यह वात साफ मिल जाती है। जैसा—

समरसता यदि यातो, वस्त्राद्गिलतोऽधिकश्च तुळनायाम्। शासो दुतः स गर्भे दुत्वासौ जीर्यते चिप्रम् ॥ ६ ॥

श्रवबोध ५ वाँ।

(१) प्रास समरस होना (२) समरस प्रास के सिहत पारद को वस्न में से सम्पूर्ण गिलत होना (३) श्रीर तौल में वह पारद बढ़ना। इन तीन लच्चणों से श्रास पारद गर्भ में द्रुत हुआ है ऐसा सममना। द्रुत होने पर वह शीघ्र ही जारण पाता है। इस श्रार्था में गोविन्द भगवत्पादाचार्य ने द्रुतशास का स्पष्ट छच्चण कह दिया है; लोगों ने व्यर्थ वाद बढ़ाया है।

विद्याधर शर्मा पूछते हैं कि अन्तर्धूम-विपाचित-पहगुग्गगन्धक जीगी पारद की क्या परीक्षा है ?

उत्तर—अन्तर्धू मिवपाचितषड्गुणगन्धेन जारितः सूतः। स भवित सहस्रवेधी तारे ताम्रे भुजङ्गे च

इस विषय में कहना जरूर है कि गन्धक जारण विधि को आजकल लोग जानते ही नहीं हैं, ऐसा माछ्म पड़ता है। पड्गुणगन्धकजारण का फल तो सहस्रवेधित्व है। कोई जानते हों तो मुमें जरूर छिखें।

विद्याधर शर्मा के प्रश्न देखने का योग आज ही हमकी आया है। इस वास्ते उत्तर को इतनी देरी लगी। विद्याधर शर्मा ने जो चौदह प्रश्न किए है उनका उत्तर देने को स्वतन्त्र प्रन्थ छिखना जरूर है। इस विपय पर परमोत्कृष्ट प्रन्थ रसार्णव है। उसमें विद्याधर शर्माजी के सब अश्नों का सविस्तर निरूपण है। वह प्रन्थ अभी कलकत्ता प्रो० प्रफुझ-चन्द्र राय ने Bibliotheca Inica ग्रन्थमाला में (बङ्गाल के एशिया-दिक सोसाइटी के मार्फत) प्रकाशित किया है। रसार्णव में चौदहों

प्रश्नो के उत्तर सिवस्तर वर्णित है। इस वास्ते इस पत्र में उनको फिर निरूपण करने की आवश्यकता नहीं।

### कुछ अन्य प्रश्न-

- (१) पारद की प्रवल शक्ति श्रीर बुभुत्ता एकही है या नहीं १
- (२) बुभुक्षा गन्धक जारण से होती है, या बुभुक्ता होने पर गन्धकजारण करना ?
- (३) यदि पारद का वजन न बढ़े तो गन्धकादिक के एक, द्वि, त्रि, चतुः, पञ्च, पडगुण जीर्ण हुए, ऐसे कैसे सममना ?
- (४) जन्धकजारण यदि कोई वैद्य गुरु परम्परा से जानते हों तो जरूर हमसे पत्र व्यवहार करना चाहिये।

वैद्य त्र्यंबक गुरुनाथकाले. श्रीधूर्त्तपापेश्वर कार्यालय, बम्बई पनवेल I

उत्तर—भारतवर्ष के सभी वैद्यों को स्मरण होगा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि "वुमुत्तित पारद में सुवर्ण का वजन नहीं बढ़ता है इस विषय में जिनको शङ्का करना हो, या प्रत्यक्ष देखना हो; वे अभी निर्णय करले, मेरे मरने के बाद कोई आद्येप करेंगे, तो अच्छा नहीं है।" इस प्रतिज्ञा को सुनकर लगभग ४० वैद्य मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे। उनमें से मयाराम सुन्दरजी प्रभृति महाशयों ने तो अवाच्य शब्दों से भी मेरी खातिर की थी। जिसका उत्तर मैंने शान्ति-पूर्वक, विनीत भाव से "श्रीवेद्धटेश्वरसमाचार" "वैद्यक्तपत्र" और "भारतजीवन" में प्रकाशित कर दिया था। मेरा यह अभिप्राय था कि हजार वैद्य विरुद्ध क्यों न पहें, किन्तु जब उनको प्रत्यक्ष अनुभन हो जायगा, तो वे सब अवश्य सन्तुष्ट हो जायँगे, और आयुर्वेद का प्रचार अच्छा होगा। देखिए ?

चीचण निवासी वैद्यरत पं० पंढरीनाथ छात्माराम बावरे महा-शय ने भनेक प्रमाणों से भक्तूबर मास के "वैद्यकल्पतरु" मे सिद्ध किया है कि बुभुक्षित पारद में सुवर्ण का वजन नहीं बढ़ता। पण्डित पंढरीनाथ जी ने छन्त में यह भी लिखा है, कि बहुत से वैद्य स्वयं श्रमुभव नहीं करके, श्यामसुन्दराचार्य की वो क्या बात है, गोविन्द-भिक्ष जैसे महर्षियों के वचनों को भी गष्प कह कर उड़ाना चाहते हैं। ऐसा हमारा तो साहस नहीं होता है। श्रहा। श्राज हमको यह लिखने में बड़ा हर्प होता है कि परमेश्वर ने ब्राह्मण जाति को निम्स-न्देह विद्या श्रीर गुणमय परमाणुश्रों से बनाई है।

२९ सितंबर के श्री वेङ्कटेश्वरसमाचार में रसकेशरी विद्यावाच-स्पित प्रोफेसर, ज्यम्बक गुरुनाय काले महाशय ने कुछ प्रश्न किए हैं। उनका उत्तर नीचे दिया जाता है.—

प्रश्न—ता० १० जून १९१० के श्रद्ध में कागड़े के विद्याधरशर्मा वैद्य ने "रसायनमूल" शीर्षक से कुछ प्रश्न श्यामसुन्दराचार्य के ऊपर किए हैं। आप कहते हैं कि 'वनारस के श्यामसुन्दराचार्य मानते हैं, कि पारद में सुवर्ण जीर्ण होने से उसका तोल नहीं बढ़ता' परन्तु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। श्रहमदाबाद का गुजराती "वैद्यकल्पतरु" श्रीर पूना की मराठी "वैद्यकपत्रिका" इन दोनों पत्रों में मैंने "रस- हृद्य" प्रन्थ के "समरसता यदि यातो वस्त्रादृत्तितोऽधिकश्च तुलानायाम्। प्रासो द्रुत स गर्मे द्रुत्वाऽसौजीर्यते चिप्रम्।" इस श्रायी- कृत से सिद्ध कर दिया है कि पारद में वजन बढ़ता है। जैसे (१) प्रास समरस होना, (२) समरसग्रास के सिहत पारद वस्त्र में सम्पूर्ण गलित होना श्रीर (३) तौल में उस पारद को बढ़ना। इन तीन छक्षणों से जानना चाहिए कि श्रास पारद गर्भ में द्रुत हुआ है। द्रुत होने पर शीव्र ही जारण पाता है। इस आर्था में गोविन्द भगवत्पादाचार्य ने द्रुत श्रास का स्पष्ट लक्ष्मण कह दिया है। छोगों ने व्यर्थ वाद बढ़ाया है।

उत्तर—रसकेशरी प्रोफेसर महाशय जी ? इस श्लोकार्थ को आप सममें नहीं। आप स्वय कह चुके हैं कि "द्रुव होने पर शीझही जारण पाता है" वस ? इसी अर्थ पर ध्यान दीजिए। यही बचन कह रहा है कि भार नहीं बढ़ता। प्रन्थकार गोविन्द्भिक्षुक को यदि भार बढ़ना अर्थ इष्ट होता तो "गलितोऽधिकश्च तुळनायाम्" इस तृतीय क्रम तक हो कह कर चुप होजाते "दुत्वाऽसौ जीर्यते चिप्रम्" कहने की क्या जरूरत थी ?

वजन नहीं वढ़ने का दूसरा प्रमाण निघण्ट रत्नाकर १ भाग धातु शोधन मारण प्रकरण पत्र ९४ सुवर्ण जारणविधि में यह है:—

शनैः सस्वेद्येद् भूजें बद्ध्वा सम्पुटका किनैः। भाण्डके त्रिदिनं सूत जीर्णस्वरा समुद्धरेत्। अधिकस्तु लित्रश्चेत् स्यात्पुनः स्वेद्यसमोविधिः।

इस वचन को उद्धृत करके "वैद्यकल्पतर" में पण्डित पंढरीनाथ वावरे महाशय ने प्रमाण दिया है। इससे तो बालक भी समम सकता है कि पारद में प्राप्त का वजन नहीं बढ़ता। श्राप या कांगड़े के विद्या-धर शर्मा जी विना युक्ति शास्त्र श्रीर विना प्रमाण-श्रनुभवादि के मनमाना सिद्ध करने चलें, तो कैसे माना जा सकता है।

प्रद्रन—"श्चन्तर्धू मविपाचितपड्गुणगन्धेन रिश्वतः सूतः स भवति सहस्रवेधी तारे ताम्रे भुजङ्गे च।" इस विषय में यह क़हना जरूर है कि गन्धकजारण श्राजकल कोई जानता ही नहीं, ऐसा मालूम होता है,

षड्गुण गन्धक जारण का फल तो सहस्रविधित्त्व है कोई जानता हो, तो सुमे जरूर लिखे।

उत्तर—आपने यह किससे सुन लिया? कि पड्गुणगन्धक जारण का फल सहस्रवेधित्व है। पड्गुणगन्धक जारण की तो क्या बात है, चालीस गुण गन्धक जारण तक तो हम पहुँचे हैं। वहां तक तो वेधी पारद होता नहीं। पड्गुण गन्धक जारण तो हमारी रसायनशाला के विद्यार्थी कर लिया करते हैं। धौलाना, जिला मेरठ के लाला मथुरा-प्रसाद जी वैश्य अगरवाले तथा पंडित मथुराप्रसाद जी शर्मा, इन दोनों व्यक्तियों ने हमारी रसायनशाला में पधार कर १० अहोराप्त की अखण्डाग्न से पड्गुणगन्धक जारण किया था। भारतवर्ष में ऐसे हजार, पांच सौ वैद्य मिलेंगे जो कि बात-बात में पड्गुणगन्धकजारण कर लिया करते हैं। अभीतक भारत-भूमि विद्वानों से शून्य नहीं हुई है। छः सात प्रकार से गन्धकजारण-विधि "श्री वेड्डटेश्वरसमा-चार" और "वैद्यकरपतर" में मैं भी प्रसिद्ध कर चुका हूं, जिसको

देखकर कितने ही वैद्य सफल मनोरथ हुए हैं। जब रसायनसार पुस्तकाकार छपेगा तब आपकी सेवा मे भी भेजूंगा। उसमें श्रौर भी विस्तार के साथ यथा सम्भव सुगमता दिखाई जायगी। "अन्तर्धूम विपाचित" रीति से मैंने छ महीने तक परिश्रम किया था। ७ शीशियां फूटी, परन्तु परमेश्वर की छपा से पीछे दो शीशी उतार ही ली। सहस्रवेधी पारद नहीं बना। किन्तु रोगनाशक श्रौर पुष्टिकर्का बना। इस लिये मैं अपनी अल्पचुद्धि से ऐसा सममता हूँ कि "पड्गुण गन्धेन रिक्तत सूतः" ऐसा पाठ ठीक नहीं है, किन्तु "शतगुण गन्थेन रिक्ततः सतः" ऐसा पाठ होना चाहिए।

#### प्रइनोत्तर-

'जैतपुर' निवासी पंडित आर्यवैद्य मयाराम सुन्दरजी के प्रश्नों को श्रीर मेरे उत्तर को पाठकवृन्द गत पूर्वोङ्क वैद्यकल्पतर में पढ़ चुके हैं। उसी शद्धा की पुष्टि में बहुत वैद्य 'गुजरात' के मुके हैं, और उस शद्धा की हद् यहातक पहुँची है कि 'वैद्यकल्पतक' के सम्पादक वैद्य जटाशद्धर लीळाघरजी तथा प्रोफेसर त्र्यम्वक गुरुनाथ काले शोलापुरनिवासी जैसे प्रसिद्ध लोग भी इसी आशङ्का को दढ़ करते हैं, कि पारद को बुभु चित करने पर भी सुवर्ण का वजन जरूर वढ़ता है। इस विषय में प्राचीन श्राचायों के प्रन्थ की भी साक्षिता दे रहे हैं। 'वैद्यकल्पतर' के तन्त्री जटा-शङ्कर लीलाधरजी ने बुभुचित पारद के विषय में मेरे साथ पत्र व्यवहार भी किया था, परन्तु उसका यथोचित उत्तर देने पर भी श्रापको सन्तोष नहीं हुश्रा, इस लिये छनके सन्तोपार्थ गुजराती लेख तो भेज चुका हूँ। परन्तु यह विषय हमारे हिन्दी भाषा-भाषी विद्वानों के कान में भी पड जाय इसलिये उचित सममा जाता है, कि श्रज्ञात रहस्य होगा, तो ज्ञात हो जायगा। यदि मेरी भूल होगी तो विद्वान् छोग मुफ्ते सूचना कर देंगे। गुजरात के विद्वान् इतना तो मानने लग गए हैं कि पारद वुमुक्षित।भी होता है, श्रौर सुवर्ण को भी प्रसता है। परन्तु सुवर्ण का वजन नहीं बढ़ता यह सृष्टि विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध भी है। ऐसा वह लोग कहते हैं। अस्तु । शास्त्रचर्चा जितनी हो उतना ही सार निकलेगा।

मैंने पारद बुमुक्षित करके सब का चन्द्रोदयादि रस बना लिया था, श्रीर हैजा सित्रपातादि भयद्वर व्याधियों मे प्रत्यच गुण देखा तो मेरा यह विचार हुआ, कि ऐसे श्रपूर्व रस के बनाने की क्रिया सबके उपकारार्थ प्रसिद्ध कर देनो चाहिए। इसिलए श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार, भारतजीवन, वैद्यकस्पतक श्रादि श्रनेक प्रसिद्ध पत्रों में छुपाकर प्रकाशित करदी।

उसके वाद श्रीयुक्त जटाशङ्कर जी, 'वैद्यक्रस्पतक' के सम्पादक ने लिखा कि योग्य दाम लेकर, या मुफ्त, एक तोला चुभुक्षित पारद परीचार्थ भेजो । मैंने उत्तर दिया कि मेरे पास बुभुत्तित पारद नहीं रहा, जब होगा तब भेज सकूगा। इस प्रकार पत्र व्यवहार तो बेशक हुआ था, परन्तु रसायनशाला, पाठशाला श्रीर पशुशाला व पाठनादिः कार्य से अवकाश नहीं मिला। इसके सिवाय चन्द्रोदयादि रस बहुत तैयार होने से फिर बुभुचित पारद करने की श्रत्यावश्यकता भी नहीं समभी गई, श्रीर पारद बुभुक्षित करना कुछ दिछगी भी नहीं था, इन्हीं कारणों से भाई जटाशकर जी के पास श्राज तक पारद नहीं भेजा गया; और श्रव भी मुक्ते इतनी फुरस्रत नहीं है कि सब काम छोड़ कर आठ महीने परिश्रम कर पारद बुमुचित करूँ और तब उनके पास भेजूँ। परन्तु यह बात युक्ति सिद्ध है, कि सुवर्ण का वजन बुभुचित पारद की जठराग्नि से नष्ट हो जाता है। बुभुचित पारद में सुवर्ण घोटा जाता है, उस समय मलस्थानापन्न 'खरल' में निःसार भस्म बचती है, और कुछ डमरूयन्त्र में भी परीचा करते समय, नीचे वाली हांडी में भस्म रहती है, इसको वैद्य घर में करके, या हमारे पास परिश्रम करके देख ले । विना निर्णय किए, झूठ-सच की न्यवस्था देनी ठीक नहीं।

पारद में सुवर्ण का वजन नहीं वहता। इस में यह युक्ति है कि यदि पारद में सुवर्ण का वजन होता, तो हमस्वयन्त्र में चहाने से सुवर्ण श्रवश्य नीचे की हांडी में बचता। क्योंकि श्रिप्त के ताप से पारद तो ऊपर की हांडी में उड़ जायगा, श्रीर सुवर्ण तो उड़ने वाली चीज है नहीं, फिर पारद में वजन कहां से श्राया ? यदि नीचे की हांडी में सुवर्ण बचेगा तो पारद कभी द्युमक्षित नहीं सममा जायगा।

लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि वुमुचितामनुष्य भोजन करता है, तो श्रन्न पचना तभी समभा जाता है, जब कि भोजन, रस, रक्तादि धातु- रूप से परिणत हो जाता है, श्रीर मल-मूत्रादि का त्याग हो जाता है। इस लौकिक दृष्टान्त में भी जो भोजन का वजन वढ़ना मानोगे, तो जिस मनुष्य का शरीर दो मन का है, श्रीर अपनी जिन्दगी में इसने चार सौ मन श्रन्न खाया हो, तो सब मिलकर चार सौ दो मन का शरीर होना चाहिए।

जिस प्रकार मनुष्य भोजन करते ही श्रन्न नहीं खा सकता किन्तु बारबार बुसुचित होकर प्रतिदिन श्रन्न खाता है और मल मूत्र को त्यागता है, उसी प्रकार पारद भी बारबार बुसुक्षित होकर श्रीर स्वर्ण प्रास पाकर मल-मूत्र स्थानापन्न भस्म को त्याग कर एक सेर पारद एक मन सुवर्ण को भी खा जायगा, तो भी कभी वजन नहीं बढ़ सकता।

वजन वढ़ने में कोई शास्त्र प्रमाण भी नहीं मिलता । यद्यपि फरवरी महीने के "वैद्यकल्पतरु" में प्रोफेसर ज्यम्बकगुरुनाथ काले शोलापुर निवासी ने सुवर्ण के वजन वढ़ने में 'रसहृद्य' ग्रंथ का "समरसर्वां यदि यातो वस्त्राद् गलितोऽधिकश्च तुलनायाम् । प्रास्रो द्रुत समर्थे द्रुत्वा-ऽसौ जीर्यते चित्रम्" प्रमाण लिखकर बुसुक्षित पारद में सुवर्ण का वजन बढ़ता है। इसके साची 'गोविन्द भिक्षु' हैं। यह सार निकाला है, परन्तु मेरी समम में तो उक्त श्लोक का यह सार नहीं निकल सकता। इसलिए उसका अर्थ विद्वान् वैद्यों के जानने के छिए लिखना पड़ता है। (समर्थे पारदे) मर्दन स्वेदनादि करने से सुवर्णादि शसन समर्थं पारद में ( प्रास समरसतां यदि यातो वस्नाद् गलितस्तुलनाया-मधिको भवति ) अर्थात् सुवर्णादि श्रास मद्देन करने से इतना सूक्म हो जाता है, कि पारद के परमाणुर्थों की सदृश सूक्ष्म होकर वस्त्र में छन ' जाता है, तो प्रास का वजन वढ़ता है। परन्तु (असौ द्रुतो द्रुत्वा च चिप्रजीर्यते ) श्रर्थात् द्रवता को प्राप्त होता हुत्रा सम्पूर्ण प्रास द्रुत होकर शीव जीर्ण हो जाता है। अर्थात् वजन का लेश भी नहीं रहता। इस श्लोक में सुवर्ण जीर्गी होने के ६ क्रम दिखाए हैं । जैसे-(१) मर्दन स्वेदन से पारद को समर्थ करना, (२) सुवर्ण को पारद में

घोटकर सूक्ष्म वनाना, (३) वस्त्र में सम्पूर्ण छानना, इस तीसरे क्रम तक तो सुवर्ण का वजन चढ़ता है। परन्तु 'द्रुतः' इस प्रयोग में 'छादिकर्मणि क्तः, इस पाणिनीयसूत्र से प्रारम्भ छार्थ में क प्रत्यय कर्चा में दिखाया है (४) द्रवीभाव को प्राप्त होता हुछा (५) सम्पूर्ण द्रुत होकर (६) सर्व ग्रास जीर्ण हो जाता है। छार्थात् विलक्षल वजन नहीं बढ़ता। इस रहोक में "समर्थे" और "सगर्भे" दो प्रकार के पाठ मिलते हैं।

मनुष्य के अन्न ग्रास के जीर्ण होने में भी यही ६ कम हैं। जैसे—
(१) मन्दाग्नि पुरूप को स्तेह स्वेदनादि कम से भोजन करने में समर्थ
वनाना, (२) फिर वह ग्रास को दांतों से खूब बारीक (सूक्ष्म) करता है,
(३) फिर गले के द्वारा पेट में छतारता है, यहां तक तो भोजन का
भार वढ़ता है छार्थात् दो मन का मनुष्य होगा तो भार में छतना वढ़
जायगा, जितना कि छदर में भोजन पहुँचा है। परन्तु (४) छदरस्थ
धन्न द्रवीभूत होने लगता है, (५) पीछे सम्पूर्ण द्रुत रस होकर (६)
जीर्ण हो जाता है। छार्थात् सारभाग धातुरूप परिणत हो जाता है,
छौर छसारभाग मल मूत्र होकर निकल जाता है।

'चिष्ठं' इस पद से यह दिखाया कि जितना काल बुसुक्षित करने में लगता है, कपड़ा में छनने के बाद उतना काल नहीं लगता। किन्तु दश, पांच वार स्वेदनादि करने से स्वर्ण प्रास पच जाता है। अव विद्वान् छोगों को सममता चाहिए कि जो गोविन्दभिक्षु का मत है वही तो मैने बुसुचित पारद की बिधि में छिखा है, कि प्रथम कपड़े में छान कर देखे जब सम्पूर्ण छन जाय तो उर्ध्वपातनयन्त्र से परीक्षा करले, सुधर्ण शेप रहे तो किर मर्दन स्वेदन करे। जब मूलमान (केवछ पारद मात्र का वजन) रहे तो बुसुक्षित जाने।

"गालनेकृष्वपातैश्चेत् स्वर्ण नायाति दक्पथम् । मूलमानं च यत्रास्ते जानीयात् तं बुभुत्तितम्।।

यदि रसहृदयकार गोविन्द्भिष्ठ को सुवर्ण प्राप्त के जीर्ए होने पर भी सुवर्ण का वजन बढ़ना इष्ट होता, तो 'गिलितोऽधिकश्च तुलनायाम्' ऐसा नहीं कहकर 'जीर्णोऽधिकश्च तुलनायां ऐसा कहते। जब प्रोफेसर जी (१) स्वेदन मर्दन द्वारा पारद को समर्थ करना (२) रस के समान स्वर्ण श्रास को सूक्ष्म करना (३) सम्पूर्ण सुवर्ण का वस्न में छन जाना। इन तीन क्रम तक ही श्रास का कर्तव्य मानते हैं, स्पोर सुवर्ण का वजन रहने से भी बुसुक्षित सममते हैं, तो ये चार पद—'द्रुत.' द्रुत्वा' क्षिप्रम्, जीर्यते' (श्रिप्रम तीन क्रम बोधक) गोविन्दाभिक्षुं ने व्यर्थ लिखे हैं, यह भी कहना होगा।

दृष्टान्त में भी तुल्य युक्ति से यदि [(१) अन्न खाने में समर्थता (२) दांतों से चवाकर सृक्ष्म करना (३) गले द्वारा उदर में पहुँचाना, इन तीन क्रमों को ही मान कर घाहार के वजन को घटाने के लिए (१) दुत रस का घारम्भ (२) रस रूप हो जाना (३) घन्न का जीण होना (सारभाग की घातुरूप से परिणित और घासारभाग का मलमूत्र होकर त्याग) नहीं मानेंगे तो जिस मनुष्य ने घपनी जिंदगी में चार सौ मन छन्न खाया है, और दो मन का शरीर हो, तो चार सौ दो मन शरीर का भार भी मानना होगा। उदर में अन्न का भाग रहता है, तो छाजीण माना जाता है, छातः छाजीण प्रभव रोगों की चिकित्सा भी की जाती है, सो भी सर्व व्यर्थ होने से घायुर्वेद, डाक्टरो, यूनानी, होमियोपैथिक छादि सर्व विकित्सा छों को निष्प्रयोजन कहना होगा।

इत्यादि एक दूषण पं० जटाशङ्कर छीछाधर जी के मत में भी अवश्य एपिथत होंगे। क्योंकि एनहोंने भी वुभुक्षित पारद में सुवर्ण का वजन माना है। इसलिए विद्यावाचरपित शोफेसर जी की सेवा में किर प्रार्थना की जाती है, कि एक ऋोकार्थ को अच्छी तरह सममक्तर गोविन्दिभक्ष को अपने मत का साची वनावें। भाई जटाशङ्कर लीलाधर जी ने भी लिखा है, कि "पारद वुभुक्षित होता है और सुवर्ण को भी शसता है। यहाँ तक तो हम सत्य मानते हैं। परन्तु सुवर्ण का वजन नहीं बढ़ता इसको हम नहीं मान सकते"। अवएव एनसे भी में जिज्ञासु बनकर पूछता हूँ, कि इस आपके नहीं मानने में क्या प्रमाण है श जो वैद्य "सृष्टि-विरुद्ध" तथा "गएप" कह कर ही मेरा खएडन सममते हैं, एनसे भी में पूछता हूँ कि जिस सृष्टि को मैंने नहीं सममा कि क्या सत्य है और क्या मिध्या है, एसको

आपने किस ज्ञान से समम लिया ? आपने अपने ज्ञान से कभी

सृष्टि की तुलना भी की है १ देखिए । जब लेखनी न्यास भगवान, श्रीशङ्कराचार्य, महर्षिरामानुजाचार्यादि महापुरुषों के हाथ में थी, श्रीर उसने सर्व ससार के निर्णय करने का बीमा लिया था, तो भी अन्त में उसको (लेखनी को) लिखना पड़ा कि 'श्रघटित घटना पटोयसी माया, श्रर्थात् मायिक पदार्थों का कुछ पता नहीं लगता। जब तक वस्तु सिद्ध नहीं होती है तब तक मिध्या समभी जाती है, सिद्ध होने से सत्य मानी जाती है जैसे—रेल, तार, श्राकाश-

विमान आदि। विद्वान् को चाहिए, कि वस्तु की बिना परीचा किए सहसा "गप्प" या "सृष्टिविरुद्ध" न कहे।

## सूचना---

युक्त्या त्रवीति यो विद्वाञ्छास्त्रेषु परिपक्तधीः । सोऽर्थवद् वचन-त्वेन विद्वत्संसदि शस्यते । युक्तिमद् वचन येषां तेषां प्रामाण्यमिष्यते यद्वातद्वा त्रुवाग्रेषु नैव प्रत्येति बुद्धिमान् ।

### -9649G49G-

# वैद्यकल्पतर से उद्धृत लेख—

श्रक्त्वर सन् १९११ के दशमाङ्क वैद्यकल्पतर मे रा. रा. वैद्यस्त्र विचण प्राम वास्तव्य पिएडत पंढरीनाथ श्रात्माराम वावरे महाशय ने नीचे लिखे हुए शीर्षक से "बुभुक्षित पारद में सुवर्ण प्रास का वजन ? (भार) नहीं बढ़ता है" इस विषय पर लेख लिखा था उसकी नकल यह है—

# सुवर्णग्रासित पारद में सुवर्ण का भार नहीं बढ़ता तिसमें प्रमाण—

मेहरवान वैद्यकल्पतर के अधिपति साहेब! सुवर्णप्रासित पारद में सुवर्ण का भार बढ़ता नहीं है, इस विषय मे प्रमाण लिख कर स्थापके पास भेजता हूँ कृपया इसको वैद्यकल्पतर में प्रसिद्ध कीजिएगा। [१] निघण्टुरत्नाकर रुतीय भाग घातु शोधन मारण प्रकरण पृष्ठ ९४ सुवर्ण जारण विधि में सुवर्ण को दिए हुए प्रास की परीक्षा (सुवर्ण जीर्ण हुन्ना कि नहीं) के विपय में यह क्लोक लिखा है— "शने सस्वेद्येद्भू जें बद्धा सपुटका चिकें: भांडके त्रिदिनं सूत जीर्ण-स्वर्ण समुद्धरेत् अधिक स्तुलित ख्रेस्यात् पुन. स्वेद्यसमो विधि." अर्थात् पारद को वुमुचित करने के वाद भोजपत्र में पारद को वाँधकर मही के पात्र में भरी हुई कांजी के वीच में सम्पुट (पारद की पोटली) को तीन दिन तक मन्दाित्र से स्वेदन करे। अर्थात् ऐसी तेज आंच न दे जिसमें काजी उफन कर वाहर निकल जाय। चाद उस पारद को निकाल कर शुद्ध सुवर्ण का प्रास देकर एक दिन घोटे। फिर उस पारद को तौल कर देखे, यदि सुवर्ण का भार वढ़ जाय तो फिर "स्वेदो महर्च". पुन पुन इस न्याय से फिर स्वेदन मईन विधि करे। अर्थात् जहाँ तक सुवर्ण का भार कि चिन्न मात्र भी वढ़े, तहाँ तक जीर्ण प्रास नहीं समम कर एक विधि करता रहे। भार नहीं बढ़ने में यह पहिला प्रमाण् है।

[२] अव दूसरा प्रमाण सुनिए— रसहृदय प्रन्थ के टीकाकार ने "जीर्य्यति" अर्थात् निःशेषतां प्राप्नोति । ऐसा अर्थ किया है । इससे भी साफ मास्म होता है कि पारद में सुवर्ण कुछ भी शेष नहीं रहता ।

[3] वीसरा प्रमाण यह है कि— निघण्टुरत्नाकर तृतीय भाग के १३९ वें पृष्ठ में कोटिवेधि ( एक तोला पारद से करोड़ तोला सोना वने ) पारद की विधि दिखाते हुए, पारद में पाँच पुट शीशा देकर छित्र में घमावे, जब पारद मात्र शेष रहे छौर शीशे का भार नहीं बढ़े, तब फिर पूर्वोक्त रीति से शीशे की भावना दे। इस प्रकार बीस वार मे शीशे की सौ भावना दे। तौ भी पारद का भार बढ़ता नहीं है।

[४] चतुर्थ प्रमाण यह है कि—"अमृतत्व हि भजन्ते हरमूचों योगिनो यथा लीनाः तद्वत् कविलतगगने रसराजे हेम लोहाद्याः" अर्थात् जिस प्रकार मुक्ति के छिए योगी लोग हरमूचि में लीन हो जाते हैं जिससे कि किर परमात्मा से वियुक्त होकर ससार में नहीं घूमना पड़े। उसी प्रकार अश्रकसन्त्रमासित रसराज ( ब्रह्म स्वरूप

पारद ) में सुवर्णीद सब धातु लीन हो जाती है जिससे कि उनका पारद से कभी वियोग नहीं हो सकता। इस उदाहरण में भी शास्त्र-कार को सुवर्णीद धातुत्रों का भार बढना इप्ट नहीं है।

[ ५ ] पाँचवाँ प्रमाण यह है कि—"परमात्मनीव सततं भवति लयो यत्र सर्व सत्त्वानाम् एकोऽसी रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते" इस प्रमाण से जैसे सर्वसत्त्व (जीव) परमात्मा मे लीन हो जाते हैं, इसी प्रकार पारद मे सर्व धातुष्ठों के सत्त्व लीन हो जाते हैं अर्थात् उनका भार नहीं वढ़ता। इस प्रकार सिद्ध किया हुआ पारद ब्रह्मस्वरूप होने से शरीर को श्रजराऽमर कर देता है।

इत्यादि उदाहरणों से पता लग जाता है कि पारद में प्रास का वजन बढता नहीं है। शास्त्रों के रहस्य बहुत किठन हुआ करते हैं। रहस्यों का जहाँ तक अपने को अनुभव नहीं है वहाँ तक किसी विद्वान् की निकाली हुई प्रक्रिया को खोटी और गप्प कह कर उड़ाना, उसमें भी [श्यामसुन्दराचार्य की तो बात छोड़ दो ] गोविन्दभिक्षु जैसे महर्षियों के वचनों को भी एक—दम मिथ्या और गप्प कह डालना, ऐसा साहस हम से तो नहीं हो सकता।

वैद्यो का सेवक-पढरीनाथ श्रात्माराम बावरे, चीचण ।

## अन्तिम पत्र---

सम्पूर्ण खराडन मण्डन के बाद पण्डित जटाराङ्कर लीलाधर जी सम्पादक "वैद्यकल्पतक" ने मेरे से पत्र व्यवहार किया था। उनके पत्र के उत्तर में जो मैंने पत्र दिया था उसको कितने ही महीनों के बाद मार्च महीना के सन् १९१४ तृतीयाङ्क "वैद्यकल्पतक" में प्रसिद्ध कर दिया था। उसकी नकल यह है—

# रसायनसार के लेखक पण्डित श्यामसुन्दराचार्य का श्रन्तिम पत्र—

श्रीमान् मान्यवर पण्डित जटाराङ्कर लीलाधर जी। साष्टाङ्ग प्रणाम। भापका कृपापत्र मिला। रा. रा. पण्डित मयाराम सुन्दरजी की तरफ से "श्यामसुन्दराचार्य्य को फिर कर चेलेंज" एतच्छीर्पक लेख वैद्यक- स्पतरु में छपा था वह मैंने बाँचा था। उस लेख में पिएड त मयाराम सुन्दरजी ने वेकी वेही बार्ते लिखी थीं कि जिनका उत्तर "वैद्यक्त एक्षीर "श्रीवेद्ध टेश्वरसमाचार" में युक्ति और शास्त्र प्रमाण के सहित में प्रसिद्ध कर चुका था। यों तो पिएडत मयाराम सुन्दरजी ने बहुत लम्बे चौड़े लेख से वैद्यक्त एतरु को भर डाला है, परन्तु उस लेख में उक्त पिएडतजी ने कोई ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं लिखा कि जिससे बुमुचित-पारद में सुवर्ण प्रास का मार बढ़ना सिद्ध हो। तथा मेरी युक्तियों को और मेरे लिखे हुए शास्त्र वचनों को भी खण्डन नहीं किया था। तब श्रापही स्वयं विचार कीजिए कि युक्तिनिम्मूल श्रीर शास्त्र निम्मूल लेख का में क्या उत्तर देता? वैद्यक्त एतरु जैसे उत्तम पत्र में ऐसे वैसे साधारण प्रश्नों का उत्तर लिखना मुक्ते योग्य नहीं जान पड़ा था।

श्रापको स्मरण होगा कि विद्यावाचस्पित रसकेसरी पण्डित त्रययम्बक
गुरुनाथ काले शोफेसर महाशय श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार "समरसतां
यदि यातो वस्नाद्गिळितोऽधिकश्च तुळनायाम् प्रासो हुत. स गर्भे दुत्वाऽसौ जीर्थते क्षिप्रम्" इस वचन का आशय "पारद में सुवर्ण का भार
बढ़ता है" ऐसा समम्म कर वैद्यकल्पतक, वैद्यकपित्रका, श्रीवेद्धटेश्वरसमाचार— पत्रों में लेख भेज कर मेरा खण्डिन किया था। जिसका
उत्तर देते समय मैने स्पष्ट रूप में समम्मा कर वैद्यकल्पतक, श्रीवेद्धटेश्वरसमाचार और काशी के भारतजीवन श्रादि पत्रों में प्रसिद्ध कर दिया
था कि सुवर्ण के भार बढ़ने में ऊपर लिखे हुए श्लोक के बनाने वाले
गोविन्द्भिक्षु पादाचार्य साक्षी नहीं हो सकते। किन्तु वह श्लोक भार
नहीं बढ़ने में ही प्रमाणभूत हो सकता है। काले प्रोफेसर महाशय उस
श्लोक के अर्थ को विपरीत सममें हैं।

जो वैद्य महाशय मेरा खण्डन लिख कर छपाते हैं। मैं तो उनको पूर्ण शास्त्रानुरागी श्रीर श्रपना उपकारी सनमता हूँ। जैसा कि "जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादेन विचक्षणोऽहम् यदा यदा मां भजते प्रमादस्तदा तदा ते प्रतिबोधयन्ति" परन्तु खण्डन युक्ति श्रीर शास्त्र सम्मत होना चाहिए। रा रा. पण्डित पढरीनाथ वावरे महाशय ने श्रापके वैद्यकरपतर में वैद्यों को ठवका देते हुए "शने सस्वेदयेद भूवर्जें

बद्धा सम्पुटका जिकै: भागडके त्रिदिनं सूतं जीर्गीस्वर्णे समुद्धरेत् श्रधि-कस्तुलितख्रेत्स्यात् पुनः स्वेद्यसमो विधिः" इस वचन को निघग्दुरत्ना-कर से उद्धृत करके सुवर्ण के भार नहीं बढ़ने में लिखा था। इससे तो जिसने छोटी सी लघुकौ मुदी भी पढी होगी, वह भी घ्रच्छी तरह से जान सकता है कि पारद में सुवर्ण का वजन बढ़ता नहीं है। रा. रा. पिंडत मयाराम सुन्दरजी ने केमेस्टरी का उल्लेख करके कहा था कि वस्तु के नाश करने की शक्ति ईश्वर में भी नहीं है, तब पारद में तो कहाँ से हो सकती है ? इसका जवाव भी आपके वैद्यक्तरतरु में प्रसिद्ध हो चुका है, कि एक मन लकड़ी जलाने से केवल एक सेर भरम बच जाती है, बाकी भार नष्ट हो जाता है। यहाँ पर केमेस्टरी क्या व्यवस्था देती है ? जो कहोगे कि धूम के द्वारा सम्पूर्ण भार (वजन) **डड़** जाता है। तब प्रकृत मे भी पारदाग्नि से सुवर्ण का भार नष्ट हो जाता है, व थोड़ीसी भरम रह जाती है। श्रीर सुवर्ण का सम्पूर्ण गुण पारद में घा जाता है। जैसे कि नारायण तैल घादि स्नेहपाक विधि में . एक मन श्रौषधि का गुण काथ में श्रा जाता है बाकी बचा हुआ भाग कतवार (छूँछ) समभ कर फेंक दिया जाता है। बाद उस काथ के साथ तेल को पकाने से काथ का सम्पूर्ण गुण तेल मे आजाता है. परन्तु तेल का भार कुछ भी नहीं बढ़ता।

गन्धकजारण विधि में भी एक मन गन्धक एक सेर पारद में जीर्ण होने से केवल एक सेर सिन्दूररस मिलता है, गन्धक का मार कुछ भी नहीं बढ़ता। एक मन-गन्धक का सम्पूर्ण गुण पारद में घा जाता है एक मन गन्धक की निस्सार—भरम, केवल एक सेर मिलती है और सुवर्णीद-धातुओं की भरम बनाने के समय धातुओं के शोधन-मारण तथा अमृतीकरण, निरुत्थीकरण में मनों घौषधियाँ खप जाती हैं, परन्तु भार केवल धातु का ही रहता है, और समस्त श्रोषधियों का गुण धातु भरम में ध्ववश्य घाता है। नहीं तो "शुद्धस्य शोधनं गुणाधिन्याय मृतस्य मारण गुणाधिन्याय" यह वचन किस प्रकार चरितार्थ हो सकता है १ और "गुणवृद्धिस्तु धातूनां पुटनादेव जायते" यह वचन भी भार नहीं बढ़ने पर भी गुणवृद्धि वतला रहा है।

चन्द्रोदय, सिन्दूररस आदि की कजाली में अनेक औपिधयों के रस की भावना दी जाती है, और भार किसी औपध का नहीं चढता, तौ भी सब औषिधयों का गुण, चन्द्रोदयादि— रसों में अवश्य आता है। तथा गन्धक शोधन विधि में औषिधयों के मनों रस खप जाते हैं तथापि किसी औषिध का भार न बढने पर भी गन्धक का गुण कहीं अधिक प्रतीत होता है।

इत्यादि अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जोिक भार नहीं बढ़ने में प्रत्यचानुभूत और सन्तोषजनक हो सकते हैं। तब वैद्यों की तरफ से जो यह
कहा गया था कि "पारद में सुवर्ण प्रास का भार यदि नहीं बढ़ेगा तो
पारद में सुवर्ण का गुण कैसे बढ़ेगा ? क्यों कि गुणी को छोड़कर गुण
रह नहीं सकता" अतः इस प्रश्न का उत्तर तो नारायण तैल विधि से हो
स्पष्ट हो चुका है कि जिन गुणों का आश्रय वनस्पतियाँ थी उन गुणों
का सञ्चार काथ द्वारा तैल में होने से उन गुणों का आश्रय अब तैल
हो गया है। क्यों कि तैल भी तो द्रव्य ही है। इन उदाहरणों में केमेस्टरी जो व्यवस्था देगी, वह बुमुच्तित पारद में भी अनुकूल पड़ेगी।
इसिलिए केमेस्टरी के साथ भी कुछ मतभेद नहीं हो सकता।

क्त पिखत जी ने ऐसा भी लिखा था कि "पदार्थविज्ञानरूपी कैलास पर्व्वत को घुमा देने वाला दूसरा रावण (श्यामसुन्दराचार्थ्य) कौन प्रकट हुआ ? सो तो अब प्रयोग से प्रत्यच देखना वाकी रहा है"। इसका उत्तर भी बहुत दिन से आपके वैद्यकरपतर में प्रसिद्ध कर चुका हूँ कि जो वैद्य मेरे पास आकर चुमुक्षित पारद करना चाहें, वे खुशी से क्रियारम्भ करें। परिश्रम करना और द्रव्य खरचना उनके हाथ है क्रिया बतलाने का भार में अपने सिर लेता हूँ। ओर इसके सिवाय जो क्रिया मुक्तको आती है, उसके बतलाने में भी मुक्ति कभी अस्वीकार नहीं है। जिन वैद्यों को मेरा खण्डन करना हो वे खुशी से करें। खण्डन मण्डन के होने से लाभ के सिवाय नुकसान नहीं है। आपने मेरे उत्तर जो पत्र लिखने की कृपा की है उसके छिए आपको घन्यवाद देता हूँ।

वैद्यों का सेवक- परिडत श्यामसुन्द्राचार्य्य वैश्य, अप्रवाल । (परीक्षक न्याय, व्याकरण बङ्गाल यूनीवर्सिटी )

इन पत्रों के अलावे हिन्दी, गुजराती, मराठी, समाचारपत्रों में वैद्यों के "रसायनसार" के विषय में बहुत खण्डन मण्डन थे परन्तु किसी का तो प्रश्न खो गया, किसी के प्रश्नोत्तर दोनों ही खो गए, श्रीर कोई पत्र ऐसा सममा गया कि जिसको बढ़ने से पाठकां का अमूल्य समय नष्ट होता। इसी कारण से वे पत्र नहीं प्रसिद्ध किए गए। जैसा कि—

त्रायुषः च्लालेकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः । स चेन्निरर्थतां घायाद् हा का हानिस्ततोऽधिका॥१॥

॥ इति शम्म्॥



### चन्द्रोदयाविधिः---

निर्गाणिनिस्सारिहुताद्यानध्वजो द्विधैव चन्द्रोद्य इष्यते बुधैः। पुरो वहिधूमविधिर्विधीयतेऽन्तेवा-सिनो येन तमाशु कुरुवेते॥१॥

### चन्द्रोदय बनाने की विधि—

चन्द्रोदय दो प्रकार का होता है, एक अन्तर्धूम चन्द्रोदय अर्थात् जिसका धूम वाहर नहीं निकलने पावे किन्तु शीशों के अन्दर ही पारद में जीए हो जाय। और दूसरा वहिंधूम चन्द्रोदय अर्थात् जिसका धूम शीशों के मुख द्वारा वाहर निकलता रहे। इन दोनों चन्द्रोदय की विधि बहुत कठिन है। इनकी अनेक विधि आगे चल कर लिखूँगा। पहिले बहिंधूम चन्द्रोदय की विधि लिखता हूँ— जिसमें छात्रगणों को बनाने में सुविधा हो।।१।।

> श्रभ्यासमायं तु गणो विधत्तां विद्यार्थिनामिष्टरसाकियाणाम्,। सिन्दूरनिम्मीणविधौ यतस्ते नेह स्खलेयुनेच धिक्कियेरन्॥२॥

परन्तु रसिक्तया के प्रेमी विद्यार्थिगण पिहले पहळ चन्द्रोद्य वनाने का श्रभ्यास नहीं करें। किन्तु सिन्दूररस वनाने में उद्योग करें। जिसमें उनकी चूक न पड़े, और सिन्दूररस विगड़ जाने पर भी उनको गुरु जी से ललकार, फटकार नहीं मिले। तालप्ये यह है कि कम कीमत की चीज (सिन्दूररस) विगड़ जाने से उतना मनोमालिन्य नहीं होगा, जितना कि चन्द्रोद्य के विगड़ने से ॥ २॥

सुवर्णसंग्रासितस्तराजं सेटस्यपादं परिशुद्धगन्धम्,।

# सेटाईकं खल्वतले विमद्ये दिन-इयं कजालिकां विदध्यात् ॥ ३॥

सुवर्णं प्रासित बुभुत्तित पारद पाव भर, शुद्ध किया हुन्या श्रामला-/ सार गन्धक श्राध सेर, दोनों को खरल में दो दिन तक घोटकर कज्जली करले ॥ ३ ॥

> निस्सार्घ्य भारडीर जटाप्ररो-हाद्रसं विनीयाऽत्र च भावनाभिः,। त्रिपञ्चमानाभिरपि प्रशोष्य भरेत कृप्यामथ कज्जर्बी ताम्॥४॥

इस तीन पाव कजाली में वटजटा के अंकुर (बिरोहर) के स्वरस की घ्रथवा काथ की पांच भावना दे। घ्रर्थात् उस काथ को उस कजाली में घोट-घोट कर पांच बार सुखावे। यदि बरोहर गीली (रस से तर) मिलें तो उनको कूटकर स्वरस निकाल ले। यदि स्वरस पर्च्याप्त नहीं निकल सके तो स्वरसयन्त्र (स्वरसयन्त्र की विधि परिभाषा प्रकरण में देखो और उसके चित्र को भी देखकर पूर्ण परिचय करलो) के द्वारा निकाल ले। यदि स्वरस समय पर नहीं निकल सके तो घ्राध सेर बरोक्हर में दो सेर पानी डालकर मट्टी की हांडी में चार पहर तक भिगोदे। फिर उसका मन्दामि से काथ करे। जब डेड पात्र पानी रह जाय तब उस काथ की भावना दे। जब कजाली बिलकुल सूख जाय तब उसको, विधिपूर्वक कपरमट्टी की हुई घ्रातशीशीशो में भरदे, शीशो को वालुका-यंत्र में रखकर "चन्द्रोदयादि भ्राष्टी" पर चढ़ादे। (कपरमट्टी की विधि परिभापा प्रकरण में लिख चुका हूँ)।। ४।।

> यन्त्रेऽथक्त्पीं खलु बालुकारूये-धृत्त्वाऽचीयत्त्वा च शिवादि सूत्तीः। स्नातानुलिप्तः परितोषिताथीं ध्यायन् द्दीताग्निमुपांशुजापी॥ ५॥

इस शीशी व वालुकायन्त्र के लिए वालुका, "चन्द्रोदयादि श्राष्ट्री" आदि बताने की विधि सचित्र लिख चुका हूँ। भट्टी में श्रांच लगाने से पहिले रसशास्त्र के प्रधानाचार्थ्य शहुर, भैरवादि की मूर्त्तियों को इस विधि से पूजे कि- प्रथम स्नान करके चन्दन लगाकर रेशमी श्रथवा ऊनी वस्त्र पहिन कर श्रीर यथाशक्ति याचकों को दान टेकर महाराज का विधिपूर्वक पूजन करे। बाद शहुरजी का ध्यान करता हुआ और श्रीर ट्यांग्रुजप (मन ही मन में) करता हुआ भट्टी में श्रीन लगावे।।५॥

द्विजैस्तु जाप्यः प्रणवोऽत्र मन्त्रो गुरूपदिष्टाऽप्युत वेद्माता । द्विजात संस्कार विहीन शुद्रौ पश्चाक्षरादीन् स्वमताञ्जपेताम् ॥ ६ ॥

नप करने की ऐसी पद्धति है कि जिनका द्विजाति सस्कार हो चुका है, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो घ्रोंकार का जप करें या गुरुप-दिष्ट गायत्री का जप करें । यदि इन में किसी का द्विजाति सस्कार नहीं हुआ हो घ्यथवा कोई श्रूद्र हो तो उनके लिए एक मन्त्रों का ग्राध-कार नहीं है। इसलिए वे पश्चाक्षर (नम. शिवायः) घ्रादि जो भी ग्रापने को इप्ट हों, उन मन्त्रों को जपें। परन्तु यह स्मरण रहे कि मन्त्र के घन्त में नमः शब्द को नहीं बोलें। घ्रम्त में नमः शब्द को बोलने से मन्त्र, नपुंसक हो जाते हैं; अत नम शब्द को घ्रादि में बोले। घ्रांत "शिवाय नम." न बोलकर "नम शिवाय" वोलें।।।।।

लोहः स्वजाताववतिष्ठमानस्संस्कारयोगैरिप हेमघातुम्।
अधःकरोत्येव यदा तु मोहाद्धेमायते स्वादिप हीयतेऽसौ॥७॥

आज कल की प्राय यह चाल है कि तेली, तमोली, कलवार, जिन को देखों वे ही ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य वनने को तैयार हैं। वे लोग इस लेख को देख कर जरूर भड़क उठेंगे कि इमको ओंकार और

गायत्री का जप क्यों नहीं बतलाया ? परन्तु मेरे प्यारे मित्रों ! जिसमें तुम्हारा कल्याण है वही बात लिखी गई है । द्विजाति के सिवाय अन्य को श्रोंकार तथा गायत्री के जप का उपदेश देने वाले आचार्य, श्रोर जप करने वाले—श्री श्ट्रादि शिष्य, दोनों ही को भगवती श्रुति ने श्रधोगित की प्राप्ति लिखी है । देखिए— नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद् की श्रुति—"सावित्रीं प्रएवं यजुर्लक्ष्मीं श्रीश्ट्राय नेच्छिन्त द्वात्रिंशदत्तर साम जानीयाद्यो जानीयात् सोऽमृतत्वं च गच्छित । सावित्रीं लक्ष्मी यजुःप्रण्वं यदि जानीयात् श्रीश्ट्राः स मृतोऽघो गच्छिति । तस्मात्सर्वदा नाऽऽचछे । यथाचछे स आचार्य स्तेनेव मृतोऽघो गच्छिति । तस्मात्सर्वदा नाऽऽचछे । यथाचछे स आचार्य स्तेनेव मृतोऽघो गच्छिति । श्रुम फल प्राप्ति के लिए कार्योरम्भ किया जाता है उसके अनिधकारी को जब श्रशुभ फल प्राप्ति श्रुति ने लिखी है, तब ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए । इसलिए श्रयनी जाति में रह कर ही उन्नति करना कल्याणकारी है जैसे—लोहा श्रपनी जाति में रह कर संस्कार के प्रताप से तलवार बन कर सुवर्ण से भी कहीं श्रधिक कीमती होता है । यदि वह सोना बनने को चले, तो अपनी लोह जाति से भी च्युत हो जाय।।७॥

# दिनानि चत्वारि प्रदास्यमानः

क्रमेण वहिं सदुमध्यतीव्रम्।

प्रारम्भयामे त्वतिमन्दविह्न

द्दीत पश्चात् क्रमवर्द्धमानम् ॥ = ॥

इस भट्टी में चन्द्रोदय बनाने के छिए मन्द, मध्यमं, तीव्र क्रमानुसार चार दिन तक अग्नि छगानी पड़ेगी। इसलिए पहिले पहर में श्रति मन्दाग्नि दें, जिसमें अग्नि के वेग को शीशी सहने लगे तथा कज्जली, श्रग्नि पाकर कमजोर हो जाय। बाद क्रम से श्रग्नि बढ़ाता हुआ मन्द, मध्यम्, तीव्र तक दें।। ८।।

गलेऽतितसे खलु क्रिपकायाः
स्परासिहे मन्द्यत्विग्नमाशु ।
तत्रैव तिष्ठम् परिलग्नचेता
निर्देशयँइछात्रगणाँश्च पाकस् ॥६॥

वारवार दो-दो घन्टे में शीशी के गले को स्पर्श करता रहे। जब शीशी का गला इतना तप्त हो जाय कि उसको छू नहीं सके, तब भट्ठी से लकड़ी निकाल कर, तुरन्त अग्नि को मन्दी करदे और जब गला छूने योग्य हो जाय, तब फिर लकड़ी लगादे। वैद्य को चाहिए कि शीशी के तरफ ध्यान रखकर इसी जगह वैठा रहे, नहीं तो कदा-चित् तेज अग्नि लगने से शीशी फूट जायगी। साथही अपने छात्र-गणो को भी अग्नि कम दिखाता रहे। जिसमे वे लोग भी किया-कुश्रस्त हो जांय।। ९।।

दिनद्धयान्ते तु शालाकयैनं परीस्तां जातघना द्रुतिश्चेत्,।
निलप्रकाशाऽथ ददीत सुद्रां
दढाभिधानां रसरोधनाय ॥१०॥

दो छहोरात्र अग्नि लगने पर शीशो में शलाई डाल कर परीक्षा करे। यदि गन्धक द्रुति कुछ गाढ़ो होगई हो, तथा मयूरकराठ के तुल्य नीलवर्ग प्रकाशित हो, तो समम ले कि छाव शीशो वेगावेग (यकायक) फूट नहीं सकेगी। इसलिए शीशों के सुख पर दृढ़सुद्रा करदे, ( दृढसुद्रा का प्रकार परिभाषा प्रकरण में देखों) इस सुद्रा के करने से गन्धक जारण होने पर भी पारद डड़कर निकल नहीं सकता।। १०।।

> श्रीस्तराजस्य च रञ्जनाय गन्धोत्थघूमग्रसनक्रमेण । दिने चतुर्थेऽन्तिमयामकाले कुर्चीत कोष्ट्यांसुप्रचएडवहिस् ॥११॥

इस मुद्रा का दूसरा प्रयोजन यह भी है कि अवशिष्ट गन्धक का धूम पारद में जीर्ण होने से चन्द्रोदय वहुत सुन्दर, श्रीर श्रधिक गुण-कारी वनता है। चन्द्रोदय की ऐसी प्रक्रिया है कि सम्पूर्ण गन्धक का धूम यदि पारद में जीर्ण हो जाता, तव तो उसके समान कोई भी चन्द्रोदय नहीं ठहर सकता। परन्तु जो वैद्य विलक्कल सुद्रा नहीं लगाकर बिहर्षूम चन्द्रोद्य वनाते हैं; उसकी अपेचा "जितने गंगा नहाये उतना ही फल हुआ" इस कहावत के अनुसार आधी गन्धक के धूम को पारद मे जीर्ण हो जाने से भी, बिलकुल बिहर्षूम चन्द्रोद्य की अपेचा यह कहीं अधिक गुणकारी होगा। इस प्रकार चौथे दिन के अन्तिम पहर में तीन घण्टे तक तीव्रतमाग्नि दे, जिसमें कुछ अश कचा रह गया हो तो पक जाय।।११।।

> शीतेऽथ यन्त्रे स्वयमेव कूपीमु-त्तार्थ्य यन्त्राज्जलघौतमृत्साम् । सुस्फोट्य युक्तातु रसं गलस्थं चन्द्रोदयं पुण्यचयैकलभ्यम् ॥१२॥

जब यन्त्र स्वाङ्गशीतल हो जाय, तब शीशी को बालुकायन्त्र से निकाल कर त्यौर उसको पानी से धोकर कपरमट्टी को हटा दे। बाद सावधानी से शोशी के गले पर लगी हुई चन्द्रोदय की कटीरी को निकाल ले।।१२।।

चन्द्रोद्यांशा यदि काचिमश्राः
स्नायुच्छिद्त्वेनभवन्त्यनिष्टाः।
सङ्घातिसन्दूरपथेन तेभ्यश्चन्द्रोद्यं कर्षतु वैद्यराजः ॥१३॥

यदि शीशी के फोड़ने से चन्द्रोदय के हुकड़े बिखर कर कांच फे हुकड़ों में मिल जाँय, तब उनको किसी दवा में न डाले। नहीं तो रोगी के घांतड़े ( घांत ) कट जायँगे। किन्तु सप्रह करके रख छोड़े। वस्य-माण "सङ्घातसिन्दूर" विधि से इन मे से भी चन्द्रोदय को निकाल ले।।१३।।

षड्गुणगन्धकजारित चन्द्रोदय विधिः-

द्विवृत्तगन्धेन बुसुत्तितस्य स्नूत-स्य कृत्त्वा च मार्स पुरोवत् ।

## दिनैश्चतुर्भिः परिपाचयेत दुनश्च तद्दत् क्रियतां प्रपाकः ॥ १ ॥

### षड्गुणगन्धकजारित चन्द्रोद्य की विधि—

पूर्वोक्त विधि के अनुसार द्विगुण गन्धक जारित चन्द्रोदय जब वनकर तैयार हुआ, तब उसमें द्विगुण गन्धक (आध सेर) और डालकर उक्त विधि के अनुसार चार दिन की आँच देकर चन्द्रोदय तैयार करले। खाङ्गशीतल होने के बाद शीशी के गले से पाव भर चन्द्रोदय को निकाल कर, फिर उसमें आध सेर गन्धक डालकर कज्जछी करे। और पूर्व्वोक्त विधि के अनुसार चार दिन की आँच देकर खाङ्गशीतल होने के बाद पडगुण गन्धक जारित — चन्द्रोदय को शीशी के गले से निकाल ले। इस प्रकार बुभुक्षित पारद से द्विगुण-द्विगुण गन्धक के साथ तीन वार तीन शीशी में पकाने से बारह-अहोरात्र की अग्नि में पडगुणगन्धक जारित—"चन्द्रोदय" वन जाता है।।।।

षद्गन्धजारी निखिलार्थकारी च- द्रोदयो नाम जनाईनात्मा ।
रोगानुपानैख्य विनानुपानैस्समस्तरोगेषु महोपकारी ॥ २ ॥

यह चन्द्रोदय एकही ऐसी महौषिष है कि सर्व्व काय्यों को सिद्ध करने वाली है। और "मूर्च्छतस्तु जनार्दनः" इस न्याय से साक्षात् विष्णुस्वरूप है। अर्थात् वैष्णव लोग जिस प्रकार श्रीमूर्त्ति की पूजा करके अमोध पुग्योपार्ज्जन करते हैं, उसी प्रकार विष्णु भावना से चन्द्रोदय का पूजन करके अनन्त पुण्य के भाजन होते हैं। इस चन्द्रोदय को तत्तत् रोगनाशक — अनुपानों के साथ, या विनाही किसी अनुपान के, सेवन करने से सम्पूर्ण रोगों में महा उपकार होता है।।२।।

स्वस्थेश्च रुग्णैश्च सदा निषेट्यो वर्षाञ्छतंस्वस्य जिजीविषाचेत्।

# तत्कालजाताभेकदेयमात्रा गु-ज्ञाष्टमांशा प्रतिवर्षवृद्धा ॥ ३ ॥

मनुष्य की यदि सो वर्ष तक जीने की इच्छा हो तो स्वस्थाऽस्था में या रोगाऽनस्था में, जबसे जन्म लिया है तबसे हमेशा सेवन किया करे। तत्काल उत्पन्न होने वाले वालक को इसकी एक चावल (रत्ती का श्राठवां हिस्सा ) मात्रा है। वर्ष-वर्ष दिन के वाद एक एक चावल बढ़ाते हुए, ॥ ३॥

गुज्जाष्टमात्पञ्चद्शाब्दकान्तं
स्थिरा तदृर्द्धे तु अवेद् द्विगुञ्जा ।
लद्मीपतीनां च भिषक्पतीनां
दीनेषु पात्रेषु समर्पणीयः ॥ ४॥

श्राठ वर्ष के वालक से पन्द्रह वर्ष के बालक तक तो एक रत्ती की मात्रा है श्रोर सोलहवें वर्ष से श्रागे दो रत्ती तक की मात्रा मैंने स्थिर की है। परन्तु इसके वनाने में परिश्रम श्रोर द्रव्य का बहुत व्यय है। इस लिए लक्ष्मीपित (राजा, महाराजा, सेठ साहूकार) तथा वैद्यराज के सिवाय, यह श्रम्य को दुर्लभ भी है। इस लिए धनी लोग तथा वैद्य लोगों से हमारी प्रार्थना है कि निर्धन मनुष्यों को, तथा साधु, बाह्मण, सत्पात्रों को श्रापनी तरफ से बांट कर उनको आणहान दें।।।।

समुद्रशोषश्च खवङ्गजातिकखे हिमांशुः परिशोधितश्च । चन्द्रोद्यः पश्च समानभागाः कस्तूरिका त्वष्टमभागमानाः ॥ ५ ॥

समुद्रशोप एक तोला, लवङ्ग एक तोला, जायफळ एक तोला, भीमसेनी कपूर (भीमसेनी कपूर की विधि आगे लिखूँगा ) एक तोला, चन्द्रोदय एक तोला, कस्तूरी डेढ़ मासे, ॥५॥ संमर्च सर्वे निद्घीत क्र्प्यां हैयङ्गवीनेन दलेन वल्ल्याः। यद्वाऽथसन्तानिकयाऽपि लिह्या-

त् प्रातः सदैनं कृतशीचकम्मी ॥६॥

इन सब चीजों को खूब मईन करके शीशी में भर कर रख छोड़े। यहाँ पर मईन करने की ऐसी पद्धति है कि कांच के खरळ में या चिकने पत्थर के खरल में चन्द्रोदय को चार पहर तक गुळाबजल के साथ घोटे, बाद ऊपर ळिखी हुई सब चीजों को डालकर एक पहर घोटे, फिर शीशी में भरकर रख छोड़े। इसकी एक रत्ती से दो रत्ती तक की मात्रा हैयद्भवीन (दही से निकले हुए मक्खन) के साथ, या ताम्बूल (पान) के साथ, अथवा मलाई के साथ, शौचकम्म से निवटकर, श्रात काल रोज सेवन करे।।६।।

> यच्छेद् बलं चैष जरां निय-च्छेद् रचेद्रयोऽकालकृतान्ततोऽपि। कीवत्वमन्दाग्निमुखांइच रोगान्मु-ष्णाति पुण्णातिचवालकायम्॥॥

यह चन्द्रोदय बहुत श्रच्छी चीज है। ताकत बढ़ाती है, बुद्धावस्था को नहीं आने देती है, श्रकाल मृत्यु से श्रायुष्य की रत्ना करती है, नपुंसकत्व, मन्दाग्नि श्रादि अनेक रोगों को नष्ट करती है, बच्चों के शरीर को पुष्ट करती है।।।।।

> मृत्यविधमग्नॉरच जनान् वहित्र-मुद्धतुमेतेन विनाऽत्र सृष्टी । सृष्टं न दृष्टं परमेष्ठिनाऽपि हत्ती रुजां पश्चरातानि षद् च ॥ द्र॥

कहाँ तक कहें इसके सिवाय ससार में ऐसी दूसरी चीज कोई नहीं देखी गई, जो मृत्युरूपी समुद्र में इवने वाले प्राणियों को जहांज के समान हस्तावलम्ब दे। यह चन्द्रोद्य पांच सौ छः रोगों को नाश

# चन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः—

बुसुत्तुस्तं विधुसेटमानं वेदाङ्गमानेन सुगन्धकेन घृष्ट्वा सुखल्वे निविरीसमहां त्रयं विभाव्यापि जटाकषावैः ॥१॥

चन्द्रोदय बनाने का दूसरा प्रकार—

सुवर्ण प्रास से ब्रासित वुभुत्तित पारद एक सेर, शोधी हुई गन्धक छ: सेर दोनों की चिकने खरल में तीन दिन तक घोटकर कज्जली करें। ख्रोर बटजटा प्ररोह (बरोहर) के काथ की साथ ही साथ भावना भी देता जाय ॥ १॥

> हिक्कारूययन्त्रे निलकायुतेऽपि पचेत सन्वीर्थविधातृकोष्ठश्वाम् । जर्ध्वेमुखे स्थापितचुिक्कायां तालादिकोष्ठश्वामुत घस्रयुग्मम्॥२॥

इस फजाली को "निलकाडमरूयन्त्र" में रख कर सन्वीर्थकरी भट्ठी के ऊपर छोहे का चूल्हा रखकर, उस चूल्हे पर निलकाडमरूयन्त्र को रखकर, अथवा ताळादिभस्मकरी भट्ठी के ऊपर उस यन्त्र को रख-कर, दो दिन तक आँच दे।। २।।

> चुह्नीस्थयन्त्रं तु वितास्तिमानं यत्प्रस्तरेङ्गालत अध्वीमस्ति । तद्भङ्गभीतिने महोष्मतोपि वहे-

रिति स्थापयत्वत्र चुर्ह्वीम् ॥३॥ सर्व्वार्थकरी भट्टो के ऊपर चूरुहा रखने का यह स्थमिप्राय है कि पत्थर के कोयलो की इतनी तीव्र स्थप्ति होती है कि उससे यन्त्र फूटने की शङ्का रहती है। और चूल्हे पर यन्त्र की रखने से एस तीत्राग्नि से एक विलांद ऊँचा यन्त्र रहता है, इसिलये अभि की तेजी से यन्त्र फूट नहीं सकता ॥ ३॥

नतीं शालाकां चिनिवेश्य परयेद्
गन्धस्य जीर्णत्वम जीर्णतेति ।
जीर्ण व्यवस्येद्यदि गन्धपङ्को
छगेच्छलाकां न च वैद्यराजः ॥४॥

वाद हमरूयन्त्र की निलका में लोहे की शलाका को डालकर देखे, कि गन्धक जीर्ण हुआ या नहीं ? यदि गन्धक द्रित का कीचड़ सा-शलाई में नहीं लगे, तो चुिंद्धमान को समम लेना चाहिए कि गन्धक जीर्ण हो गया है, तब अग्नि लगाने का कोई काम नहीं। अर्थात् लकड़ी देना भी वन्द करे, और पत्थर के कोयलों के ऊपर लोहे का तवा ढाँक कर अग्नि की तेजी को कम करदे।। ४।।

ततोऽन्यथा चेत्पुनरग्निमत्र

नस्निहानः प्रद्दीत यन्त्रे । उन्देश्च वस्त्रेः पुनरुन्द्येत

नलीवियुक्तैरुपरन्धयुक्तैः, ॥ ५ ॥ यन्त्रोध्वेभागं न यथाऽग्नितप्त

बड्डीयते रन्ध्रपथेन सूतः। सनार्यकाऽञ्चे परिजीस्भैमाणे

स्तार्गलाऽऽभे परिजीर्घमाणे

गन्धे रसेन्द्रेण् वियुक्तयन्त्रम्, ॥६॥

सम्भाव्यतेऽतः खलु वैद्यराजै-राच्छादनीयं वसनैश्च यन्त्रम् ।

स्वाङ्गेऽथ ज्ञीते परितो नर्ली च

चन्द्रोद्यं लग्नसुपाद्दीत ॥ ७॥

यदि नितका में शालाका डालने पर गन्धक का कीच शालाका में लग जाय ! तो निश्चय करले, कि श्वभी गन्धक जीर्ण नहीं हुआ है । तव यन्त्र में निस्सन्देह होकर अग्नि लगावे, और चार पाँच, तह गीले कपड़े से नली के छिद्र को छोड़कर चारों तरफ यन्त्र को ढाँक दे, ताकि अग्नि से तप्त हुआ पारद छिद्र के द्वारा उड़ न जाय। क्योंकि पारद के रोकने वाली गन्धक ही थी; उसके जीर्श होने पर पारद का रोधक तो कोई रहा नहीं, अतः पारद के निकल जानेसे डमरूयन्त्र अवश्य रिक्त (खाली) हो जायगा। इस वास्ते यन्त्र के उर्ध्वभाग को गीले कपड़ों से अवश्य ढाँकना चाहिये। जब यन्त्र स्वाङ्गशीतल हो जाय, तब निक्का डमरूयन्त्र की मुद्रा को खोलकर, हाँडों के अन्दर निकली हुई नली के चारों तरफ लगे हुए "चन्द्रोदयरस" को निकाल ले ॥५।६।७॥

यन्त्रं विधेयं लघु वा महद्रा
मसिप्रमाणैरिह नान्दिकाभ्याम्।
मस्यो भ्रियन्तेऽष्ठ च विंदातिश्च
सेटा ययोः पूर्णपदांदामस्योः॥८॥

यहां पर इतनी बात और समक्त लेना चाहिए कि छ: सेर गन्धक छौर एक सेर पारद की कज्जली, सात सेर बनेगी श्रतएव उसके योग्य निलकाडमरूपन्त्र दो नांदों का बनावे। दो हांडियों के निलकाडमरूपन्त्र बनाने से सात सेर केज्जली इस यन्त्र में नहीं श्रट सकती। इसी प्रकार कज्जलों के अन्दाज से ही छोटा, वड़ा यन्त्र बनाना चाहिए। यन्त्र का परिमाण ऐसा है कि जिस हांडी में चार सेर कज्जली श्रटती हो, उसमें एक सेर कज्जली भरे। ऐसी ऐसी दो हांडियों का यन्त्र बनावे। इसी हिसाब से सात सेर कज्जली के लिये अठाईस-श्रठाईस सेर कज्जली जिन नांदों में श्रट सके; इतनी-इतनी बड़ी दो नांदों का निलकाडमरूपन्त्र बनावे।। ८।।

एवंविधानेन न कापि शङ्का वनेद्रसो वेति नवेति काय्यी । गन्धो यथेष्टं परिजारितः स्याद् वारान् सहस्रं शतमेव वाऽपि ॥६॥

इस रीति से चन्द्रोदय वनाने में ऐसी शङ्का कुछ नहीं करनी चाहिए कि "आगर यन्त्र फूट जाय तो रस वने कि नहीं वने" क्योंकि यह तो मैंने षड्गुणगन्धकजारण का ही प्रकार लिखा है, परन्तु इस यन्त्र से शतगुण या सहस्रगुण गन्धक भी अपनी इच्छानुसार वड़ी आसानी से जीर्ए कर सकते हैं। हमारे लिखे हुए प्रकार में वैद्यों को कभी घोखा नहीं हो सकेगा ॥ ९ ॥

तालचन्द्रोदय विधिः—

क्रूष्माण्डसंस्वेद्नजातशुद्धि तालं

सुपत्रं परिकुष्ट्य वस्त्रे,।

मर्देत्समपारदेन चागाल्य

वुभुक्षुणा जीर्णसुवर्णकेन ॥ १ ॥

दिवृत्तगन्धेन पत्तङ्कषायां शुद्धेन

सर्पिः पयसोरुतापि,।

दिनत्रयं काचमयीं भरेत शीशीं चतुर्थीशतले मासे ताम् ॥२॥

तालचन्द्रोद्य की विधि-

हरिताल शुद्धि के क्रमानुसार वनिकया हरिताल को तीन नार पेठे के वीच में शुद्ध करके, श्रौर सुखा कूटकर, कपरछन करले। वाद भिलावें के तेल में अथवा दूध, घृत में उक्त प्रकार से शुद्ध की हुई गन्यक, पारद से दूनी लेकर और सुवर्ण प्रासित बुसुक्षित पारद के समान-भाग उक्त हरिताल का चूर्ण, इन तीनों चीजों को तीन दिन घोटकर कज्जली करें; वाद उसको त्रातशीशीशी के चतुर्थीश तलभाग में भरदे॥ १॥ २॥

पारम्भतीवं कुरु हब्यवाहं तालादि भस्मार्थविधातृकोष्ट्याम् चन्द्रोद्यित्र्यां विनिधाय यन्त्रं सर्वार्थकर्पामुत बालुकाख्यम् ॥३॥ इस शोशी को बालुकायन्त्र में रखकर "तालादिमस्मकरी" या "चन्द्रोद्यादिश्राष्ट्री" अथवा "सर्वार्थकरीश्राष्ट्री" पर चढाकर प्रथम से ही तीत्राग्नि दे । अर्थात् 'मन्द्रमध्यमतीत्रेण क्रमवृद्धेन विह्ना' इस बचन का अवलम्बन नहीं करे, नहीं तो पारद छड़ जायगा । तीनो भट्ठिओं में से अन्यतम भट्ठी पर रखने का यह अभिप्राय है कि सर्वार्थकरीश्राष्ट्री में पत्थर के कोयले भरे गए हैं; इसिलये उसमे तो विना ही उद्योग के तीत्राग्नि रहती है, और अन्य दो भट्ठिओं में तो अधिक लकड़ी छगाकर तीत्राग्नि करनी होगी ।। ३ ।।

दिनैकमात्रेण वनेद् विद्युद्धश्वन्द्रोदयो नाम च तालपूर्वः।

कुष्ठादिरोगेष्व<u>त</u>ुलप्रभावः

स्वास्थ्यप्रचारक्रमसत्स्वभावः ॥४॥

इस प्रकार एक दिन ( घ्यहोरात्र ) में परम विशुद्ध ( प्रातःकाल के सूर्य के समान लालवर्ण का ) "तालचन्द्रोदय" बनता है।

योंतो यह श्रनुपान वश सभी रोगों में काम देता है, परन्तु प्रधान-तया रक्त शुद्धि के छिए एकही चीज है। इसलिए यह कुछ, पामा, दद्र, श्रादि चर्म रोगों में दिया जाता है।। ४॥

## तालचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः—

नलीडमर्चोष्यकयन्त्रमध्ये षड्गन्धजीर्णे विद्धीत सूतम् । तत्तुल्यगन्धेन विमर्चे तालं शुद्धेन शुद्धं प्रपचेत कोष्ट्याम् ।१। सर्वार्थकर्यो दिनमेकमग्नेमंग्नेऽथ सूर्येऽस्तागरौ क्रियां ताम् । संज्ञीतयेच्छीतलयन्त्रतस्तं चन्द्रोद्यं तालमुखं प्रगृह्य॥२॥

### तालचन्द्रोद्य की दूसरी विधि—

पाव भर पारद ( प्रसितसुवर्ण बुभुचित ) मे डेढ़ सेर शुद्ध गन्धक हालकर कज्जली करें। उस कज्जली को निलकाहमरूयन्त्र में रखकर दो अहोरात्र की छिप्त देकर प्रथम पह्गुण गन्धक जारण करले। यन्त्र के स्वाइशीतल होनेपर नली के चारों तरफ लगे हुए— पड्गुणगन्धक-जारित चन्द्रोद्य को निकालकर इसके समान झुद्ध हरिताल के चूणे, श्रीर झुद्ध गन्धक को, घोट कर कजली करे। इसको आतशीशीशी में भरकर, वालुकायन्त्र में रखकर, सर्वार्थकरीश्राष्ट्री पर इस यन्त्र को रखकर, प्रातःकाल से ही श्रिप्त लगावे। जब सूर्य छिप जाय [चार पहर के वाद] स्वाइशीतल करदे। जब यन्त्र विलक्कल ठंडा हो जाय, तब शीशी के गले पर लगे हुए— सप्तगुणगन्धकजारित "ताल-चन्द्रोद्य" को निकाल ले॥ १॥ २॥

ज्ञातासु चाज्ञातचरासु रुत्तु ततो सुसुत्तुं पद्दीत मङ्ख्लु । गुज्जैकमात्रां तु बुसुक्षुमेनं संभक्षयेद्न्नमवेक्ष्य वह्निम् ॥३॥

इस तालचन्द्रोदय की क्या प्रशंसा लिखें ? किसी प्रकार के परिचित क्वरादि रोगों में तथा जिसका पता नहीं लगता होय कि कीन रोग है, उसमें भी इसकी एक रत्ती मात्रा [पान में, या मधु में, या तुलसी के पत्र में, अथवा वतासे में, रखकर ] दे। प्राय ऐसे रोग भी देखें जाते हैं, जिनका हाल रोगी से पूछने पर रोगी कहता है कि मुक्ते भूख भी लगती है, दस्त भी साफ होता है, ज्वरकासादि भी कोई रोग नहीं है, परन्तु तिवयत प्रसन्न नहीं रहती। अथवा वैद्य के परिश्रम पूर्वक ध्यान देने पर भी समक में नहीं आवे। उसमें भी यह तालचन्द्रोदय अपना अवश्य चमत्कार दिखाता है। रोगी को भूख लगने पर अग्निवल देख कर भोजन दे। यद्यि रस के खाने से भी खूब भूख लगती है, तथापि एकवार ही अधिक भोजन नहीं दे॥ ३॥

# तालचन्द्रोदयस्य तृतीयो विधिः—

लोकोपकारकमतत्परेषु हरिप्रपन्नेषु महत्सु भुत्सु । राजाधिराजेषु धनाकरेषु श्रोष्टिप्रवीरेषु रसेन्द्रसेवाम् ॥१॥ स्वीयां प्रदर्शाथ यदीप्सवः स्युः संचेतुमर्थान् सुकृतं च वैद्याः भृशं प्रशंसाजनितात्मतोषं श्रयन्तु महोधितमार्गमेकम्॥२॥.

### तालचन्द्रोदय की तिसरी विधि-

यदि वैद्य लोग लोकोपकार में तत्पर, परमात्मिष्ठिय, महात्मा लोग तथा विद्वज्ञनों की सेवा में अपनी रसायन-क्रिया का प्रभाव दिखलाकर, महापुर्य भाजन बनना चाहते हों, तथा राजा महाराज या सेठ-साह-कार लोगों को अपने पारद के प्रभाव का परिचय कराकर लक्ष्मीपात्र बनना चाहते हों, और जगत् भर में अपनी प्रशंसा फैलाकर अपने चित्त को सन्तुष्ठ करना चाहते हों, तो मेरे बताए हुए मार्ग का केवल अवलम्ब करें ॥१।२॥

नल्याख्ययन्त्रे डमरौ तु पूर्वे गन्धं विशुद्धं शतवृत्तवृत्तम्। रसे बुसुत्तौ परिजारयन्तु ततः सुतालं परिपाचयन्तु ॥३॥

कि— बुभुत्तित पारद में सुवर्ण जीर्गं कराकर उस पारद को पाव भर ले। और पश्चीस सेर ग्रुद्ध किया हुआ आमलासार गन्धक ( सूत्रापंखी गन्धक मिले तो श्रौर भी श्रच्छा) ले। पांच सेर गन्धक के साथ उक्त पाव भर पारद की कजाली करके, मही की दो नांदों के निलकाहमरूयन्त्र में उस सवा-पांच सेर कजाली को भरकर उक्त विधि के अनुसार तालादिभरमकरी भट्टी पर सात घहोरात्र तक लकड़ियों की आँच देवे। यदि सात आहोरात्र निरन्तर जगने में क्षेश होय तो रात्रि में निद्रा ले. श्रौर दिन में ऑच दे। इस प्रकार १४ दिन की ऑंच दे। यदि सात छहोरात्र छग्नि देने पर भी नांद की नली से गन्धक का धूम निकलता हुआ प्रतीत होय तो एक दो श्रहोरात्र ( जब तक धूम निकलना बन्द नहीं हो ) धौर भी श्रांच दे। यन्त्र को स्वाङ्गशीत करके नली के चारो तरफ लगे हुए चन्द्रोदय को निकाल ले फिर पूर्व की तरह उस चन्द्रोदय में पांच सेर गन्धक घोटकर उस कजाळी को फिर निळकाडमस्यन्त्र में रखकर सात अहो-रात्र श्रम्भि दे। इस प्रकार पांच बार करने से लगभग दो महीने मे "शत्गुर्णगन्धकजीर्ण-चन्द्रोद्य" तैयार हो जायगा । तब उसके समान शुद्ध हरिताल और वजन में उतनी ही गन्धक अर्थीत् पाव भर शुद्ध । हरिताल, पाव भर चन्द्रोद्य, पाव भर शुद्ध गन्धक, इन तीनों चीजों की

कज्जली बनाकर आतशीशीशी में भरकर चन्द्रोदयादि भट्टी के ऊपर वालुकायन्त्र को रखकर दो छहोरात्र की छग्नि देने से परम विशुद्ध "तालचन्द्रोदय" शीशी के गले पर मिलेगा ॥ ३॥

> तालचन्द्रोदयस्य चतुर्थो विधिः— बुभुक्ता चेत्सुशका न वैद्ये विद्यानवद्यैनेतु हिंगुलोत्थम् । स्तां विमर्देदुपसप्तवारान् क्षाराम्लयुक्तेन विषेण शिष्यः ॥१॥ स्ताराम्लयुक्तेन विषेण शिष्यः ॥१॥ स्ताराम्लयुक्तेन विषेण शिष्यः ॥१॥ संस्वेद्य दत्त्वा कवलं च हेम । ततः प्रदिष्टं विधिमाददाति तेनापि तक्तुल्यफलं लभेत ॥२॥ तालचन्द्रोद्य की चौथी विधि—

कितने ही विद्यानुरागी महात्मा वैद्य ऐसे भी हैं कि जिनका समय छात्रवर्गों के उपकारार्थ अध्यापन किया में ही चला जाता है। तथा द्रव्य सम्पत्ति भी इतनी नहीं है कि जिससे पारद को ग्रुभुत्तित कर सकें, उन छोगों की सेवार्थ तालचन्द्रोवय की विधि लिखता हूँ, कि उन महात्माओं को क्लेश नहीं देकर उनके शिष्य हिंगुछोत्य पारद को चारवर्ग और अम्ल (काजी) में वत्सनाभ विष के साथ छः सात वार उमस्त्यन्त्र में उर्द्धपातन करल, और प्रत्येक वार उक्त विधि से दोलायन्त्र में स्वेदन कर छें। इतना मात्र सरकार कर लेने से भी पारद, कुछ न छछ सुवर्णसत्त्व को अवश्य प्रसेगा। तब उस पारद में ग्रुद्ध किये हुए सुवर्ण का चतुर्थीश-प्रास देकर तीन दिन तक घोटे। यदि उक्त सरकार सरक्रतपारद पांच सेर होय तो, पांच सेर ग्रुद्ध गन्धक के साथ कज्जली करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार "नलिकाडमरूयन्त्र" में पकावे। इसी अकार पांच वार में पश्चीस सेर गन्धक को जीर्ण करके शतगुण गन्धक

जारण होने से भी "शतगुणगन्धकजारित चन्द्रोद्य" तैयार हो जायगा ॥१।२॥

यन्त्राघरस्थापितनान्दिकायां
सुवर्णभरमाप्युपलभ्यतेऽत्र ।
तथापि तद्योगवशेन सृतो
भवेद् बलीयान् दरजग्धहेमा ॥३॥

यद्यपि इस किया से पारद पूर्ण बुभुक्षित नहीं होता है; इसलिये निलक्षिडमरूयन्त्र की नीचे की नांद में सुवर्णभरम भी मिलती है। तथापि उतने मात्र सरकार के बल से भी पारद मूलस्वरूपापेक्षया कहीं अधिक बलवान हो जाता है; तथा कुछ न कुछ सुवर्ण को खा ही जाता है। फिर जिसका इतना सरकार किया गया, उसके विषय में तो शङ्का ही क्या है ?।। ३।।

सूतः स्वभावेन च हैङ्गुलोऽपि सौवर्षयोगं समवाप्य किंचित्। सत्तवं दरं हैमनमाददानि किं जातसंस्कारविधिस्तु वाच्यम् ॥४॥

हिङ्गलोत्थ पारद भी अल्प सुवर्ण को प्रसता है, इसमें यह युक्ति है कि---

"पलं मृदुस्वर्णदलं रसेन्द्रात्पलाष्टकं षोडश गन्धकस्य शोगौः सुकपीस भवप्रसूतै. सर्व विमर्धाथ कुमारिकाद्भः । तत्काचकुम्भे निहित प्रगाढं मृत्कपंटैस्तिह्व सत्रयं च पचेत्क्रमाग्नौ सिकताख्ययन्त्रे ततोरजः पल्लव-रागरम्यम् । सगृद्धा चैतस्य पलं च सम्यक् पलं च कपूररजस्तथैव जातीफल शोषणिमन्द्रपुष्पं कस्तूरिकाया इह शाणमेकम् । चन्द्रोदयोऽयं कथितोऽस्य बल्लो भुक्तो हि बल्लीदलमध्यवर्त्ती मदोन्मदानां प्रमदाशतानां गर्वाधिकत्वं श्लथयत्यकुण्ठात् । घृत घनीभूतमतीव दुग्धं मृदूनि मांसानि समराडकानि माषाणि पिष्टानि भवन्ति पत्थ्यान्यानन्ददायीन्यन्यानि चाऽत्र । रतिकाले रतान्ते वा सेवितोऽय रसेश्वरः मानहानि करोत्येष

प्रमदाना सुनिश्चितम् । कृत्रिमं स्थावरं चैव जङ्गमं चैव यद्विषम् न विकाराय भवति साधकेन्द्रस्य वत्सरात् । यथा मृत्युष्तयोऽभ्यासान्मृत्युं जयति देहिनाम् तथाऽयं साधकेन्द्रस्य जरामरणनाशनः । इन्द्रपुष्पं लवङ्गं स्यात्कापीसकुसुमद्रवैः तंत्रांतरे प्रसिद्धोऽय मकर्ष्वज नामतः"

श्रर्थात्—चार वोले शुद्ध सुवर्ण, बत्तीस तोले रसेन्द्र (पारद), चौसठ तोले शुद्ध गन्धक, तीनों की कन्जली करके और नांदनवन के फूलों के रस की तीन भावना देकर, बाद धृतक्कमारी के रस की एक भावना देकर खूव सुखाले। फिर कपरमट्टी की हुई श्रातशीशीशी में उस कज्जलों को भरकर तीन रात श्रीर तीन दिन तक मन्द, मध्यम तीन्नाग्नि क्रम से दे। इस प्रकार बालुकायन्त्र में पकाने से पल्लव के समान लालवर्ण का रस शीशी के गले पर मिलेगा, श्रीर सुवर्णभस्म शीशी के तल भाग में मिलेगी। इसमें से एक पल (चार तोले) रस लेकर श्रीर एक पल भीमसेनी कपूर, एक शाण (तीन मासे) जायफल, एक शाण समुद्रशोष, एक शाण लवङ्ग, एक शाण करत्री, इन सव को खरल में खूव घोटकर शीशी में भरकर और डाट लगा कर रख छोड़े।

इस रस को कोई काचार्य तो चन्द्रोदय कहते हैं। श्रीर कोई कोई श्राचार्य मकरध्वज वतलाते हैं। में इसको सुवर्णसिन्द्र कहता हूँ। क्योंकि इस विधि से चन्द्रोदय बनाने से पारद को बिना बुभुक्षित किए सुवर्ण तो पचता नहीं। तब इसको चन्द्रोदय कैसे माना जाय? क्योंकि श्रास पचने के लिए दिया जाता है। यदि वह नहीं पचा, तो उसका पूर्ण गुए भी कैसे श्रा सकता है? परन्तु श्राज कल के प्रायः सब ही वैद्य इसको चन्द्रोदय या मकरध्वज मानते हैं। अस्तु जो हो! यदि कोई प्रश्न करे कि शास्त्रकार ने इसको चन्द्रोदय शब्द से क्यों छिरा। इसका तो उत्तर ऐसा भी हो सकता है, कि—शास्त्रकार ने 'पलं मृदुस्वर्ण दलं रसेन्द्रात्' यहाँ पर पारद की ''रसेन्द्र' शब्द से प्रशासा लिख कर उनको ''वभुचितपारद'' ही चन्द्रोदय के छिये इप्ट हो तो १।।।।।

# सुवर्णसिन्दूररसं विधितसुर्यतो भिषग् यच्छाति हिङ्गुलोत्थे। ग्रासं सुवर्णे मकरध्वजं तं ब्रुते यतोऽग्रासरसोग्रवर्धिम्।।५।।

खैर। यह बात तो एक तरफ रही। परन्तु यह तो निर्विवाद वात है कि इस विधि से बनाए हुए सुवर्णसिन्दूर में सिन्दूररस की अपेक्षा अधिक गुण वो अवश्य है। चाहे शास्त्र में कहे हुए सम्पूर्ण (इस चन्द्रोदय को पान में रखकर खाने से सैकड़ों कित्रयों के मदना-भिमानों को गला सकता है। इसके पथ्य घृत, रवड़ी, मृदुमांस, सोरवा, इमरती, सीरा (हलुआ) आदि अनेक पदार्थ हैं। इसको मैथुन के समय, या मैथुन के बाद सेवन करे तो यौवनपूर्ण-स्त्री सदा दृप्त रहे। इसको एक वर्ष तक सेवन करने वाले पुरुप को बनावटी विष, (घृत, शहद समान भाग) स्थावर विष, [बच्छनाभ आदि] जङ्गम विष, (सर्थ, विच्छू आदि का विष) कुछ विकार नहीं करे। अधिक क्या कहे ? जैसे मृत्यु अय मन्त्र से मृत्यु हट जाती है, वैसे ही इस चन्द्रोदय का हमेशा सेवन करने से वृद्धावस्था नहीं आती, और मृत्यु भी नहीं आती) इतने गुण बेशक न मिलें।

यहाँ पर विचारने की यह बात है कि यदि हिङ्कालेश्य पारद में सुवर्ण के प्रसने की कुछ भी शक्ति नहीं होती तो रसिसन्दूर से सुवर्ण सिन्दूर में छिषक गुण क्यों पाए जाते हैं १ श्रौर वैद्य लोग स्वर्ण सिन्दूर को "मकरध्वन" या "चन्द्रोदय" शब्द से क्यों व्यवहार करते हैं १। इससे यह सिद्ध हुआ कि विना चुभुचित किया हुआ केवल हिङ्कालेश्य पारद भी, कुछ न कुछ सुवर्ण को अवश्य प्रसता है। इसी लिये रसिसन्दूर से सुवर्णसिन्दूर उपवीर्ण्य होता है।। ५।।

# तालचन्द्रोदयस्य पञ्चमो विधिः—

विद्यानुरागा श्रायि वैद्यराजाः स्त्तेन्द्रसेवा यदि रोचते वः। भष्लातकस्नेहविलीनतालं पचेत गन्धेन हिमांशुभालम्।१।

#### तालचन्द्रोद्य की पांचवी विधि-

यदि तालचन्द्रोद्य को श्रीर भी श्रधिक उप्रवीर्ध्य बनाने का श्रोक हो तो, वालुकागर्भपातालयन्त्र द्वारा भिलांवे का तेल निकालकर, उससे चतुर्गुण हरिताल का चूर्ण, श्रीर वह तेल, दोनों को कड़ाही में तपावे। जब दोनों एक जीव होजांय, तब उसमें त्रिफला का काथ डालकर, कड़ाही को चूल्हे से नीचे उतार ले। जब हरिताल ठएडी हो जाय, तब उसको गरम पानी से वो डाले, और धूप में सुखाले। बाद उसके समान सुवर्ण प्रासित वुसुक्षित-पारद डालकर, और दोनों के समान शुद्ध गन्धक डालकर, कज्जली करें। उस कज्जली में बटजटा-प्ररोह (बरोहर) के काथ की श्रथवा स्वरस की, तीन भावना देकर, पूर्व विधि के श्रनुसार बालुकायन्त्र में पकाले। यन्त्र के स्वाङ्गशीतल होने पर शीशी के गले पर लगे हुए "तालचन्द्रोदय" को निकाल ले।।१॥

### शिलाचन्द्रोद्य विधिः—

मनः शिलामार्द्ररसे विमर्देदेकाधिकं विंशतिकृत्व आद्यम् । विंशतिकृत्व आद्यम् । संशोष्य संशोष्य तया समेशं तत्तुल्यगन्धेन मसिं च कुर्य्यात् ॥१॥ शिलाचन्द्रोदय की विधि—

पाव। भर मनःशिला को आदी के रस में घोटे। जब घोटते-घोटते रस सूख जाय, तब फिर डालकर घोटे। इस प्रकार आदी के रस की इकीस भावना देकर पिहले मन शिला (मैंनशिल) की शुद्धि करले। बाद उसके समान भाग स्वर्ण प्रासित वुभुक्षितपारद डालकर कडजली करे। और उन दोनों के बरावर (आध सेर) शुद्ध गन्धक डालकर कडजली करे। शीर

भृत्वा च कूप्यामथ वालुकाख्ये यन्त्रे पचेद्धस्रचतुष्टयं तत् ।

## काष्टाग्रिना शीतमथावतार्थ्य गत्ने विलग्नं रसमाददीत ॥२॥

उस कज्जली को कपरमट्टी की हुई आतशीशीशों में भर कर, चार आहोगत्र की अग्नि दे। परन्तु आग्नि लकड़ियों की देनी होगी। जब यन्त्र स्वाङ्गशीतल होजाय, तव उसको उतार कर, शीशी के गले में लगे हुए रस को निकाल ले।।२।।

चन्द्रोद्यश्चेष मनःशिलादिः

कुष्टादिरोगापनयाय दिष्टः।

इष्टश्च गुञ्जाद्वयमात्रमात्रा

हेमन्तकाले पुरुषाय यूने ॥३॥

यह शिलाचन्द्रोदय कुष्टादि भनेक रोगों को, दूर करने के लिए, अच्छी चीज है। इसकी मात्रा तरुए पुरुप को शीतकाल में दो रत्ती मात्र दी जाती है। इसी के हिसाब से बालक या बृद्ध को बलाबल देखकर अल्प मात्रा दे। यदि श्रीष्मकाल हो, श्रीर कमजोर वालबृद्ध मनुष्य हो तो रत्ती का आठ्वाँ हिस्सा (एक चावल भर) इसकी मात्रा दी जाती है।। ३।।

## शिलाचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः—

नलीडमर्वाख्यविधौ पुरस्तात्षद्-पङ्क्तिगुण्यादिवर्लि रसेन्द्रात्। पक्तवाततःशुद्धमनः शिलायां घृष्ट्वा-पचेत् तुल्यसुगन्धकायाम्॥१॥ एतद् विधानेन यथेष्टमुग्रं कुर्या-श्लिकुर्योद्पि रोगसङ्घम्। वनस्पतिकाथरसादियोगै मेसिं विभाव्याऽपि स्गर्त्तियोग्यैः॥२॥

### शिलाचन्द्रोद्य की दूसरी विधि—

शिलाचन्द्रोदय को वैद्यराज जितना उप्र करना चाहें उतना ही कर सकते हैं। इसकी रीति यह है कि- पूर्वोक्त शिलाचन्द्रोदय की अपेक्षा इसको चप्र बनाना हो तो चक्त बुसुचित पारद में पारद से छ' गुनी शुद्ध गन्धक डालकर कजाली करे। इस कजाली को नलिकाडमरूयन्त्र में पूर्वोक्त विधि के अनुसार चढ़ाकर षड्गुण गन्धकजारित— चन्द्रोदय बनाले। फिर उस चन्द्रोदय के समान शुद्ध गन्धक व मैंनशिल डालकर कज्जली करे। उस कज्जली को शीशी में चढ़ाकर शिला-चन्द्रोद्य बनाले। यदि इससे भी श्रौर उप वीर्घ्य शिलाचन्द्रोद्य को वनाना हो तो दो बार में नलिकाडमरूयन्त्र द्वारा दशगुण गन्घकजारण पहिले करले । इसके बाद समान भाग चन्द्रोद्य, श्रौर उतनी ही गन्धक, तथा मैंनशिल, तीनों की कजाली करके उक्त विधि के श्रनुसार एकादश गुगा गन्धकजारित—"शिळाचन्द्रोदय" बनाले । इसी प्रकार जितना श्रधिक गन्धकजारण करके, शिलाचन्द्रोद्य बनाया जायगा उतना ही प्रभावशाली बनेगा, जिससे अनेक रोगों का समूल घात हो जायगा । और उस कजाली में भी वनस्पतियों के काथ या स्वरसादि की भावना देकर, अनेक रोगनाशक शिळाचन्द्रोदय बन सकता है ॥१॥२॥

# शुद्धौ शिलाया श्रिप कासचारः .सारप्रपश्यस्य भिष्ग्वरस्य । दिग्दर्शनं तालविसूच्छेनेन संदर्शितं सूच्छनसिद्धिहेतोः ॥३॥

मैंनशिल की शुद्धि में भी श्रौपिधयों के गुणों को जानने वाले वैद्य की स्वतन्त्रता है। इसका थोड़ा संकेत तालचन्द्रोद्य विधि में लिख चुका हूँ; जिसके श्रनुसार श्रनेक प्रकार के शिलाचन्द्रोद्य भी बन सकें। जैसे भिळांवे में शोधित मैंनशिल का बना हुआ, तथा श्रनेक श्रौपिधयों की भावना देकर तैयार किया हुआ, उसपर भी नलिका- डमरूयन्त्र में दश वीस गुणित गन्धकजारण प्रथम करके, पश्चात् मैंनशिल के साथ रुज्जली करके पकाया हुआ, "शिलाचन्द्रोद्य" खक-थनीय-प्रभावशाली बनेगा ॥ ३॥

> शिलाचन्द्रोदयस्य तृतीयो विधिः— हारिद्रमल्लालविषोत्थतैले जैपाल-भल्लातककृष्टतैले । व्यस्ते समस्तेऽप्युत गालितायां मनः-शिलायां दिवापितायाम् ॥ १ ॥

विालाचन्द्रोद्य की तीसरी विधि—

हल्दी के योग से सिखया श्रीर हरताल, इन दोनो का पृथक्-पृथक् तेल, और बळनाग-विप का तेल, और जमालगोटे का तेल श्रीर भिलांबे का तेल (ये सब तेल, बालुकागर्भपातालयन्त्र से निकल श्राते हैं, इस यन्त्र की विधि परिभाषा प्रकरण में लिख चुका हूँ) इन पाँचों प्रकार के पृथक्-पृथक् तेलों में, अथवा पांचों को इकट्ठे करके, मैंनशिल को खालकर मन्दी मन्दी श्रांच से कड़ाही में गलाले। जब तेल श्रीर मैंनशिल एक जीव हो जायँ, तब उस कड़ाही में दही ढालकर कलछुली से चलावे ॥१॥

> उष्णाम्बुसङ्चालितशोषितायां घर्मेऽतितीवे समशुद्धगन्धम्। सुवर्णसङ्ग्रासितस्तृतराजं नी-त्वासमं लोहकटाहिकायाम्॥२॥

बाद उस कड़ाही में गरम पानी हालकर मैंनशिल को घो हाले (परन्तु यह स्मरण रहे कि पानी के उत्पर तैरते हुए तेल को किसी काँच के पात्र में रख छोड़े, यह गजचम्में, दहू, स्वाज, श्वेतकुष्ठ, आदि चम्में रोगों की अच्छी दवा है) इस मैंनशिल में कुछ स्नेह भाग रह जाय तो एक, दो बार गरम जल से श्रीर घो हाले। (यह तो आपको

स्मरण होगा ही कि गन्धक शोधन प्रकरण में गन्धक से चतुर्थीश स्मेह पदार्थ को लिख चुका हूँ, उसी के अनुसार यहाँ भी मैंनिशल से चतुर्थाश तेल लिया जायगा ) उस मैंनिशल को खूब धूप में सुखाकर, उसकी बराबर शुद्ध गन्धक और सुवर्णधासित बुसुचितपारद, इन तीनो चीजों को लोह की कड़ाही में डालदे ॥ २ ॥

> मन्दाग्नितसं त्रयमेतदेकीकृत्य प्रवर्षेण रवजेन भूयः। चुल्लेः कटाहीमवताय्ये पङ्कं-निस्साये कुर्यात्पटगालितं च ॥ ३॥

उस कड़ाही को चूल्हे पर रख कर मन्दी मन्दी आँचदे, और लोहे की कलछुली से तीनों चीजों को चलाता जाय, जिसमें वे तीनों चीजें एक जीव होकर कीच जैसे आकार में परिणत हो जायँ। बाद उस कड़ाही को चूल्हे से उतार कर उस कीच को ख़ुरच कर निकाल ले। ठंडे हो जाने से वह एक काली मट्टी के समान हो जायगी। उसको कपरछान करले। यह भी एक कडजली करने की रीति है।। ३।।

समृत्पटायामनु कूपिकायां

भृत्वा मर्सि यामचतुष्टयेन । सर्व्वार्थकर्या सिकताख्ययन्त्रे

पक्तवा गलस्थं रसमाद्दीत ॥४॥

इस कडजली को कपरमट्टी की हुई शीशी में भर कर, शीशी को बालुकायन्त्र में चढ़ाकर, चार पहर की आंच दे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय, तब शीशी के गले पर लगे हुए "शिलाचन्द्रोद्य" रस को निकाल ले॥ ४॥

> रक्तस्थदोषापहरत्वतोऽयं धात्रुनशेषानुपजीवयेत ।

शिलादिचन्द्रोद्यसंज्ञकः

स्यादुष्णस्वभावो नवनीतसेव्यः ॥५॥

यह शिलाचन्द्रोदय गरम स्वभाव वाला है, इसलिये इसकी एक चावल से चार चावल तक मात्रा मक्खन के साथ दो जाय तो खून के दोषों को निकाल कर मांसादि सब ही धातुष्ठों को यह पुष्ट कर देता है। क्योंकि रक्त, मांसादि सब ही धातुष्ठों का कारण है। रक्त शुद्धि के होने से सबही धातु शुद्ध हो जाती हैं।

मैंनशिल बाजार में बहुत प्रकार की मिलती है, इसिलये जो उत्तम मैंनशिल हो वही लेनी चाहिए। प्रथीत् — जो देखने में लालवर्ण -की हो और घोटने में जिसका पीलावर्ण हो, वही मैंनशिल द्वाई के -काम में ली जाती है।। ५।।

## मल्लचन्द्रोदयस्य विधिः—

नैम्बूकनीरेण दिनव्रयन्तु श्वेतादिरूपांश्चतुरोपि मल्लान् ।
यथोत्तारं तूयबलान्मिथस्तान्समांशसूतेन विमद्येत ॥ १ ॥
ताभ्यां समानेन सुगन्धकेन
कृत्वा मिं कूपिकया पवेत ।
सन्वर्धिकर्यां खलु कोष्ठिकायां
यामत्रयं शीतलसुद्धरेत ॥ २ ॥
मल्लचन्द्रोदय की विधि—

नींचू के रस में तीन दिन तक संखिया को घोटे। परन्तु संखिया
सफेंद्र, पीली, लाल, काली चार प्रकार की होती हैं, उनमें भी पूर्व
की अपेचा उत्तरीत्तर बलकारी हैं। जैसे सफेंद्र संखिया की अपेचा
पीली सिखया श्रधिक बलवान है, उससे भी लाल सिखया उपवल
है। सबसे श्रधिक प्रभावशाली काली संखिया है। उसके समानभाग
स्वर्णप्रासित बुभुचित-पारद डालकर घोटे। उन दोनो की बराबर
शुद्ध गन्धक डालकर, तीनों को घोट कर कक्जली करले। उस

कडजली को कपरमट्टी की हुई शोशी में भर कर वालुकायन्त्र में रखकर सर्वार्थकरीभट्टी पर रखकर पत्थर के कोयलों की तीन पहर आंच दे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब शीशी के गले से मल-चन्द्रोदय को निकाल ले। सफेद सिखया का वनाया हुआ मल्लचन्द्रोदय बहुत बल बढने वाला होता है। और इससे भी एक तीनों सिखयाओं के बने हुए चन्द्रोदय उत्तरोत्तर वलकारी होते हैं।। १।। २।।

मह्मादिचन्द्रोद्यमामनन्ति
सर्वोषधेभ्योपि प्रधानवीर्यम् ।
विस्नुचिकासन्निपतित्रद्रोषान्
व्याधीनपाकतुमनन्यशस्त्रम् ॥३॥

श्रासनमृत्यु प्राणियों के प्राणदान करने के लिए चन्द्रोदयनामा-िक्कत सवधी चन्द्रोदय (तालचन्द्रोदय, चन्द्रोदय, निषचन्द्रोदय, मल्ल-चन्द्रोदय) श्रद्धितीय चीज हैं। हैजा, सित्रपात, श्रादि तत्काल मारक व्याधियों में इसके सिनाय वैद्य के पास दूसरा शस्त्र नहीं है।। ३॥

मञ्जचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः—

स्तुहीपयस्त्वर्क्षपयस्सु मह्नं त्रिभीवितं मद्देनशुष्करूपम् । वुसुत्तुस्तिद्वगुणेनगन्धेन शुद्ध गन्धेन घृष्ट्वा च मसिं विद्ध्यात् ॥१॥ मह्चचन्द्रोदय की दूसरी विधि—

यूहर के दूध की और मदार के दूध की सिखया में तीन तीन भावना देकर घोट-घोट कर खूब सुखाले। वाद सुवर्ण शासित बुसुक्षित पारद को सिखया के समान लेकर और पारद से द्विगुण शुद्ध गन्धक लेकर तीनों को दो दिन तक घोटकर कञ्जली करले।। १।।

तां क्षिकास्थां सिकताऽऽख्ययन्त्रे यथाबहिधूसविधि प्रवोद्धा । पिपज्ञरहोऽधमेतो ददीत शीशीमुखे मृत्कवर्ली सुरुद्धाम् ॥२॥ श्रद्धिद्वितीयं दिनमग्नितापं बर्बरकाष्टस्य ददीत तीव्रम् । कृत्वा स्वयंशीतमधोध्वशीशी-गजस्थचन्द्रोदयमाददीत ॥३॥

चस कडजली को कपरमही की हुई कांच की शीशी में भरकर, चस शीशी को बालुकायन्त्र में रखकर, चन्द्रोदय बनाने वाली भट्ठी में श्रानि दें। और धाधे दिन (दोपहर) तक तो शीशी के मुख से धूशां निकलने दें जिससे कडजली का बेग घट जाय; जिसमें शीशी फूट नहीं सकेगी बाद खड़ियामट्टी (जिससे लड़के लोग पट्टी पर लिखा करते हैं) की ढाट बना कर शीशी के मुख में घुसा दे, और गुड़, चूना से मुद्रा कर दें। बाद डेढ़ दिन तक बबूर की लकड़ी की तीन्ना-रिन दें जब स्वाइशीतल हो जाय, तब शीशों के गले पर लगे हुए "महचन्द्रोदय" को निकाल लें।। २१३।।

# कर्पूरजातीफलदेवपुष्पकस्तूरिकानकमदैलिकाभिः । लिह्यादिमं मासमशक्तशुक श्रारोग्यहेतोर्मधुना मनुष्यः ॥४॥

चस चन्द्रोदय के साथ पूर्वोक्त परिमाण के अनुसार भीमसेनी कपूर, जायफल, लवड़, कस्तूरी, अम्बर, छोटी इलायची के बीज, इन सबको घोट कर शीशी में भर कर रख छोड़े। इसकी एक रत्ती से चार रत्ती तक मात्रा को शहद के साथ घाटने से मन्दाग्नि आदि अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि इसको एक महीने तक दोनों समय (सायकाल प्रातःकाल) सेवन करे तो शुक्र के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत कामोदीपक है।। ४।। मञ्जवन्द्रोदयस्य तृतीयो विधिः—

मनःशिलालाऽसितप्रस्तराणां

मन्दारदुग्धेन सुभावितानाम्।

दिनानि चत्त्वारि विधाय गोलं

छायासुशुष्कं च पयोभिराकें: ॥१॥

मञ्जचन्द्रोद्य की तीसरी विधि—

शुद्ध मैंनशिल, शुद्ध हरिताल श्रौर शुद्ध काला पत्थर (काली सिखिया) इन तीनों को चार दिन तक मन्दार के दूध में घोट कर सुखाले। जब गोळा बंधने लायक हो जाय, तब उस गोले को छाया मे सुंखाले, श्रौर उस गोले को मदार के दूध में डालकर रखदे॥ १॥

> समन्ततो द्यङ्गुलसुच्छ्यं तचाच्छाच शुष्कं निखनेत् पृथिव्याम्। चिंशा६नान्येव ततो वुसुत्तुसूतेन तुल्येन विमद्द्येत॥२॥

फिर दूध के सूख जाने पर, उस दूध के गाढ़े अश को गोले के ऊपर चारों तरफ लगादे। इसी प्रकार दूध को सुखा-सुखा कर गोले के ऊपर चिपटाता रहे। जब गोले के चारों तरफ दो-दो श्रह्गुल ऊँचा दूध जम चुके, तब गोले को सुखाकर तीस दिन तक जमीन में गाड़ दे। तीस दिन के बाद गोले को निकाल कर और कूट कर खरल में खूब घोटे। बाद गोले में जितनी-जितनी मैंनशिल, हरिताल, श्रीर काली सखिया हाली हो, उन तीनों के समान भाग सुवर्णप्रासित बुसुन्तित पारद हाल कर वहाँ वक घोटे कि जहाँ तक उस चूर्ण में पारद बिलकुल मिल जाय।। २।।

> ताभ्यां समानेन च ग्नधकेन दुग्धाज्यशुद्धेन मसिं विद्ध्यात्।

चन्द्रोद्यञ्चाष्ट्रिकया पचेत दिनानि चत्वार्यवधानचेताः ॥३॥ घटीश्चतस्रोऽनलकेतुगत्या रुद्धोय्रवेगं ग्रसिताग्निकेतु । स्वयंचशीते सिकताऽऽख्ययन्त्रे

कूपीगलस्थं रसमाहरेत ॥४॥

वाद उन संखिया आदि तीनों और पारद, इन चारों के समान भाग घो दूध मे शुद्ध की हुई गन्धक को डाल कर कज्जली करले। किर चन्द्रोदय बनाने वाली भट्ठी पर वालुकायन्त्र रख कर आँच दे। इसमे चार दिन तक आँच देनी होगी, इसलिये चार घड़ी तक तो शीशी के मुख पर डाट नहीं लगावे किन्तु अनलकेतु (धूम) को निकलने दे; जिससे कज्जली का वेग मन्द पड़ जाने से शीशी फुटे नहीं। बाद शीशी के मुख पर डाट लगाकर धूम निकलना बन्द करदे। अर्थात् अन्तर्धूम विधि से चार दिन तक अग्नि लगावे। यहाँ पर यह शङ्का हो सकती है कि मल्लचन्द्रोदय की दूसरी विधि में तो दो दिन तक अग्नि देना लिखा है, और कहीं-कहीं दोपहर की अग्नि का ही विधान किया है। इसका क्या कारण है ? इस शङ्का का यह उत्तर है कि—जहाँ पर चार दिन की अग्नि लिखों है, इसमें दो हेतु हैं।

पहिला हेतु तो यह है कि जिस शीशी में तीन पाव या एक सेर तक कडजली भरी जाती है। उतनी कडजली एक दो दिन में परिपक नहीं हो सकती इसलिये चार दिन तक अग्नि का विधान है।

दूसरा हेतु यह है कि जहाँ पर हमको चन्द्रोदय में अधिक गुण उत्पन्न करने के लिए अधिक काल तक अन्तधूर्म तिधि करनी होती है, वहाँ पर पाव-सवापाव कज्जली में भी अधिक काल तक अग्नि देने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे मल्लचन्द्रोदय की दितीय विधि में आधे दिन (दो पहर) तक धूम को शीशी से निकलने दिया है; इसलिये दो दिन में ही शीशी परिपक्क हो जाती

है। श्रौर तृतीय विधि में तो चार घड़ी तक ही धूम को निकाल कर शीशी के मुख पर डाट लगा दी गई है, इसलिये चार दिन तक अग्नि देना आवश्यक है। और जहाँ पर दो पहर मात्र अग्नि का विधान है, वहाँ पर बाछुकायन्त्र को पत्थर के कोयलों की अग्नियुक्त सर्वार्थकरीभ्राष्ट्री पर रखा है, इसलिये वो तीव्रतमान्ति दो ही पहर में कन्जली को पकाकर चन्द्रोदय को तैयार कर देती है। श्रीर वैद्य लोगों को यह भी समम लेना चाहिए कि यदि बालुकायन्त्र की हाँड़ी के तल में जो छिद्र किया हुआ है; उसको किसी चीज (ठिकरा, अभ्रक धरौरह ) से नहीं ढक कर, यदि उसी छिद्र पर शीशी जमादी जायगी, तो चार पहर की अग्नि की जगह दो पहर की अग्नि ही कन्जली को पकाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। क्योंकि छिद्र ढकने से शोशी को श्राग्न साक्षात् नहीं स्पर्श करती, इस्र छिये देरी में कवजली पकती है। और इस चन्द्रोद्य का गुए भी छिधक है। और जिस छिद्र पर कुछ भी नहीं ढका गया है, उस छिद्र के द्वारा शीशो में श्रधिक श्रमि लगती है। इसिळिये कन्जली शीघ पक जाती है। अस्तु ? जब स्वाझ-शीतल हो जाय तब यन्त्र से शीशी को उतार कर गले पर लगे हुए मल्लचन्द्रोद्य रस को निकाल ले ॥ ३।४ ॥

### अत्यन्तमुग्रं यदि तं विधित्सुने-लीडमवीख्यविधेस्तु पूर्वम् । षर्ससर्विशाधिकजीर्णगन्धं सूतं नियुञ्ज्यादिह कम्मीसिद्धौ ॥ ५ ॥

यदि इस चन्द्रोदय को और भी उप वीर्थ्य बनाना हो तो निलका-हमरूयन्त्र विधि से बहुगुण, सप्तगुण, बोसगुण या इससे भी श्रिष्ठिक गुण, जितना श्रपना इष्ट हो, उस बुमुक्षित पारद में गन्धकजारण करले, बाद उस गोले के चूर्ण के साथ द्विगुण गन्धक देकर, और इस गन्धक जीर्ण पारद को भी डालकर कडजली करे। फिर उक्त विधि से महचन्द्रोदय बनावे तो महा उम्र वीर्थ्य चन्द्रोदय बने। और उसकी मात्रा भी पूर्व की अपेक्षा श्राधी चौथाई पर्य्याप्त हो।। ५।।

# विषचन्द्रोदय विधिः—

वुभुत्तुस्तो विषगन्धकौ च समानमानाः कृतकज्जलीकाः। समृत्पटायामपि कृपिकायां भृता धृता यन्त्रगताश्च कोष्ठौ ॥ १॥

### विषचन्द्रोद्य की विधि-

सुवर्ण मासित बुसुक्षित पारद, वछनाग, व्यथवा सींगिया विप, शुद्ध गन्धक इन तीनों को समान भाग लेकर कव्जली करले। वाद कपरमट्टी की हुई काँच की शीशी में उस कव्जली को भर कर, शीशी को वाछका-यन्त्र में रख कर, भट्टी पर रख दे॥ १॥

चेत्प्रस्तरेङ्गालकृशानुपका यामद्रयेनैव च कम्मीसाद्धिः। वर्वुरकाष्टाग्निविपाचितास्तु यथा-गुरुत्वं समयः समीक्ष्यः॥ २॥

यदि सर्वार्थकरी भट्टी में पत्थर के कोयलों की आँच से पकानार हो तो दो पहर में ही विषचन्द्रोदय बनकर तैयार हो जाता है। क्योंकि पत्थर के कोयलो की आँच पर चन्द्रोदय तैयार करने के लिए पावभर से श्रिधिक कडजली नहीं भर सकते; नहीं तो शीशों के फूटने का भय रहता है।

यदि चन्द्रोद्य बनाने वाली भट्टी पर वालुकायन्त्र को जमाकर चत्रूर (कीकर) की लकड़ी की छाँच से चन्द्रोद्य तैयार करना हो तो कन्जली के परिमाण के हिसाब से छाँच लगानी होती है। अर्थात् शीशी में पावभर कन्जली हो तो एक अहोरात्र की छाग्नि से ही चन्द्रोद्य तैयार हो जाता है। यदि शीशी में छाध सेर कन्जली हो तो छाहोरात्र की छाग्नि चाहिए। छोर यदि शीशी में एक सेर कन्जली हो तो चार छाहोरात्र की छाग्नि की आवश्यकता पड़ती है।। २।। गुञ्जाद्वेगुञ्जाद्वयमात्र मात्रो विषादि-चन्द्रोदयरामवाणः।

शीतज्वराणां विषमज्वराणां

नवज्वराणां त्रितयज्वराणाम् ॥ ३॥

इस चन्द्रोदय की मात्रा श्राधी रत्ती से दो रत्ती तक दी जाती है। यह विषचन्द्रोदय शीतज्वर, विषमज्वर (एकान्तरा, तिजारी, चौथिया आदि) और सन्निपात-ज्वरों के लिए रामवाण है। ३।।

प्रभञ्जनव्याधिप्रभङ्गहेतुर्वा-

र्द्धक्यकासारतिष्यूमकेतुः।

नानार्त्तित्तङ्घचातुररामसेतुर्घार्यः

स्वपारवें भिषजोऽतिंजेतुः॥ ४॥

तथा वातन्याधि, वृद्धावस्था की खाँसी से वेचैनी, धौर अनेक रोगानुसार अनुपान के सहयोग से अनेक प्रकार की न्याधियों को भी यह चन्द्रोद्य तत्काल नष्ट कर देता है। श्रायुर्वेद-शास्त्र में जिस जिस रोग की जो-जो दवाइयाँ लिखी हैं काथ, अवलेह, चूर्ण श्रादि वे सब इस चन्द्रोद्य के श्रनुपान हैं। यह वैद्यों के पास सदा रहना चाहिए।। ४।।

विषचन्द्रोदयस्य द्वितीयो विधिः---

कूप्यां च हण्ड्यां नितयन्त्रके वा

षड्गन्धजारी ख्रुधितो रसेन्द्रः तत्तुल्यमानं विषमाददाति

ताभ्यां समानं परिशुद्धगन्धम् ॥१॥

### विषचन्द्रोद्य की दूसरी विधि—

सुवर्णिपासित बुसुचित पारद के साथ शीशों में वारह अहोरात्र की अग्नि से, या हाँड़ी में एक छाहोरात्र की छाग्नि से, छाथवा नलिकडम-क्यन्त्र में चार पहर की छाग्नि से, पड्गुण गन्धक जारण करके, इस पारद के समान भाग बछनाग विष, और इन दोनों के समान भाग शुद्धः गन्यक ले ॥ १॥

संमद्यं सम्पादितकज्ञलीं तां
सुभाव्य नीरैरपि बीजपूरात्।
सङ्गालितैस्त्रिञ्चतुराप्रशोषाबन्द्रोद्यभ्राष्ट्रिकया पचेत ॥२॥

तीनों को मईन करके कडजली करले। इस कडजली में बिजौरे नीवू के रस की तीन चार भावना देकर कडजली को सुखाले। इस कडजली को कपरमट्टी की हुई शीशी में भर कर खौर इस शीशी को बालुकायन्त्र में रख कर, फिर इस यन्त्र को चन्द्रोदय बनाने वाली भट्टी-पर रख कर पकावे।। २॥

दिनानि चत्वार्युत पञ्चषाणि
रात्रिन्दिवं तीव्रतमाग्नियोगैः।
यतो वियोगो रसगन्धयोने
स्यात्रापि शीशी गलरिक्तरिक्ता ॥३॥

कड़जली के अनुसार तीन दिन तक, चार दिन तक, या छ: दिन तक, अहोरात्र शुरू से ही तीन्नाग्नि दे। शुरू से ही तीन्नाग्नि देने का यह अभिन्नाय है कि खटाई और विष के योग से पारद गन्धक का वियोग नहीं होने पाने। यदि "मन्दमध्यमतीन्नेण कमष्टद्धेन विह्ना" इस वचन के अनुसार मन्दादि क्रम से अग्नि दी जायगी तो शीशी जरूर खाली पड़ जायगी; चन्द्रोदय कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। इसलिए शुरू से ही तीन्नाग्नि दे।।३।।

स्वयंचशीतामवताय्यं कूपीं
तद्ध्वेलग्नो विषचन्द्रजन्मा।
वर्णन तुल्यो ननु सप्तसप्ते
रीणस्त्वतुल्यो गहनार्त्तिसिद्धौ ॥४॥

जब खाङ्गशीतल हो जाय, तब शीशी को वालुकायन्त्र से निकाल कर और उसकी कपरमही को खुरच कर शीशी को फोड़ कर गले में लगे हुए "विपचन्द्रोदय" को निकाल ले। इसका रङ्ग सूर्य्य के समान "चमचम" करने वाला होगा। और इस चन्द्रोदय का गुण सिन्न पात, श्वास, कास आदि भयद्वर व्याधियों के दूर करने में वहुत चमरकारी होगा।।।।।

सत्वचन्द्रोदय विधि:--

मनः शिलालाऽमृतमल्लकानांजम्बीरिनम्ब्बम्बुसुभावितानाम् ।
पृथग् इयं वा त्रयमेव वापि
चतुष्टयं वोत्थितियन्त्रकेण ॥ १ ॥
उत्पात्य सत्त्वं ननु सङ्ग्रहाण
खद्वाङ्गयन्त्रोध्वतस्ते विलग्नम् ।
समं समं तत्परिमेल्य सर्वे
तत्तुल्यमूतं ख्रुधितं विमर्देत्, ॥२॥
सत्त्व चन्द्रोद्य की विधिं—

मेंनशिल, हरिताल, बछनाग विप, चारों संखियाओं में से कोई सिख्या, इसको पृथक्-पृथक् अथवा दो-दो मिलाकर अथवा तीनों मिलाकर या चारों ही इकट्ठी करके, जमीरी नींचू के रस की चार भावना दे। अर्थात् जुदी जुदी सिखयाओं में यदि भावना देनी हो तो एक-एक भावना दे। और यदि चारों को मिलाकर आवना देने की इच्छा हो तो उक्त रस की चार भावना दे। वाद हरिताल, मैंनशिल, सिखया, इन तीनों को डमरूयन्त्र में रख कर दो पहर की अग्नि देने से डमरूयन्त्र की ऊपर की हांडी के तलभाग में लगे हुये— सत्त्व को निकाल ले। परन्तु यह समरण रहे कि संखिया, हरिताल, मैंनशिल की नरह बछनाग विप का पृथक् सत्त्व नहीं निकल सकता। इसिलिये या

तो बछनाग को तीनों के साथ घोट कर सत्त्व निकाले, या बछनाग को ऐसे ही (विना ही सत्व निकाले) कडजली करते समय डाले। जुदे जुदे समान भाग सत्त्वों को मिलाकर, श्रीर सव सत्त्वों के समान भाग सुवर्ण प्रासित बुसुचित पारद को खरल में घोटे।।१।२।।

> समस्तमानं द्विगुणं च गन्धं जैपालभल्लातकतैलशुद्धम् ।

मिं विधायाम्लकवेतसाम्बु-

संमर्हितां पश्चदिनानि सम्यक् ॥३॥

सबसे दूनी, जमालगोटा श्रीर भिलावें के तेल में शुद्ध की हुई गन्धक को उनमें मिलाकर कन्जली करें। कन्जली में श्रमलवेत के काथ की पांच दिन तक घोटकर भावना दें।। ३।।

> संमद्ये संमद्ये कृतावशोषां पिधानयन्त्रे च निधाय धीमान्। क्रमेण वहाँ मृदुमध्यतीवे

> > निरुद्धधूमे परिपाचयेत ॥४॥

जब घोटते घोटते कडजली सूख जाय, तब पिधानयन्त्र (इसका प्रकार द्यगाड़ी दिखाया है) में रखकर क्रम से मन्द मध्य तीत्र द्यगित दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि धूम कहीं से निकलने न पावे। नहीं तो सत्त्वचन्द्रोदय कमजोर पड़ जायगा।।४।।

यन्त्रस्य सन्धौ प्रद्दीत सुद्रां वज्राभिधानां दश मृत्पटाँश्च । दिनद्वयं वहिविपाकयोगेऽतीते च शीते स्वयमेव यन्त्रे ॥५॥

धूम के रोकने का यह उपाय है कि हांड़ी और टक्कन की सन्धि पर बजामुद्रा कर दे (बजामुद्रा की विधि परिभाषा प्रकरण में देखों) दे बजामुद्रा के ऊपर दश कपरमट्टी करके सुखा ले। जब दो छाहोरात्र की अग्नि लग चुके, और यन्त्र अपने छाप ठंडा हो जाय ॥५॥ उद्घाट्य मुद्रां रसमाहरेत ताम्रस्य भस्मापि पृथक् क्रियेत । सत्त्वैश्चतुर्भिः परिनिर्मितोऽयं चन्द्रोदयोऽपूर्व्यगुणीघधारी ॥६॥

तव मुद्रा को खोल कर सत्त्व चन्द्रोदय को निकाल ले। इन चार्छे सत्वों से बना हुआ चन्द्रोदय विलच्छा गुणकारी होता है।। ६।।

### पिधानयन्त्र विधिः---

मृद्धण्डिकावक्तिमतं च पत्रं शुल्वस्य शुद्धस्य सुवर्तुलं स्यात्। समोपले इत्तक्षणतत्ते जत्तेन घर्षेच्छनेहिण्डिमुखं कराभ्याम् ॥१॥ तथा भवेत्तत्परितोऽग्रभागं रन्धं विना इत्तक्ष्णतमस्वरूपम्। यथा पिघाने पिहितेऽत्र सन्धिः किंचित्रच कापिकदापि दृष्टः ॥२॥

#### पिघानयन्त्र की विधि-

जिस हण्डी का पिघानयन्त्र बनाना है उस हण्डी के मुख के माप का एक तांमे के पन्न का ढक्कन गोलाकार बनवा ले। परन्तु उस तांमे की पहले (इमळी के पत्ता, सेंघानोंन और गोमृत्र में चार पहर तक उबाल कर) शुद्धि करले। श्रीर हांडी को दोनों हाथों से पकड़ कर, साफ चिकने पत्थर पर पानी डाल कर हांडी के मुख को घीरे घीरे इस प्रकार घिसे, जिसमें हांडी का मुख चारों तरफ से ऐसा चिकना हो जाय, जिसमें कहीं भी गढ़ा नहीं रहे, श्रीर हांडी के मुख पर ताम्र का ढक्कन ढकने पर कही भी कुछ भी सन्धि (मरी) नहीं रहे।। १।२।।

## पिधानकं चापि तथा प्रकुद्दे-

च्छनै:शनैभुद्गरिकाभिघातै:।

समन्ततो नौति यथैतद्ग्रं वैषम्यतो

मेलनकान्तरायम् ॥३॥

ढक्कन को भी धीरे घीरे काठ की मोगरी से इस प्रकार कूटकर इकसार (समतल) करले, जिसमें ढक्कन का मुख कहीं पर ऊँचा-नीचा न रहे। हांडी का मुख इकसार होने पर भी यदि ढक्कन का किनारा कुछ भी बांका (टेढ़ा) रहेगा तो हंडी का मुख और ढक्कन का किनारा सन्धिरहित बिलकुल नहीं सटेगा।।३।।

समृत्पटायामनु हिण्डकायां , द्रव्यं च सूच्छेय निद्धीत सूयः।

मुखं पिधायापि ददीत मुद्रां

यन्त्रं पिधानं रसरोधकारि ॥४॥

बाद तीन कपरमट्टी की हुयी और घूप में सुखाई हुयी उस हांडी में मूर्छ्रनीय द्रव्य (कज्जली) को भरदे। और उस हांडी के मुख पर उस ताम्न के ढकन को ठीक तौर से जमादे, जिसमें कहीं पर सिध (भरी) न रहे। बाद किनारे पर [चिकनी मट्टी, सेंघानोंन, और कण्डे की राख, इन तीनों चीजों को पानी में सांन कर ] मुद्रा करके सुखाले। इसको पिधानयन्त्र कहते हैं। इस यन्त्र में कज्जली रखकर पकाने से ताम्न की भरम भी तैयार हो जाती है, और गन्धक जारण भी धासानी के साथ हो जाता है, तथा पारद भी उड़कर बाहर नहीं जाता है। और सबसे उत्तमता इस यन्त्र में यह है कि अन्तर्धूम रस के पकने से औषध बहुत गुणकारी बनती है। और इसके खलावे चांदी, सोंना, रांगा, सीसा, लोहा, जस्ता, अभ्रक, जिस धातु की मस्म बनानी हो उस धातु को भी शुद्ध करके कज्जली के साथ मे रख देने से सबही धातुओं की भरम दो तीन बार में तैयार हो जाती है। इस यन्त्र के बनाने का प्रकार भी ऐसा सीधा है कि इसको दश वर्ष का बालक भी बना सकता है।।।।।

# अन्तर्धूमचन्द्रोदय विधिः—

आमाति सेटत्रयगौरवास्त्रा क्र्प्यां मसिश्चेदिह चाष्टमांशा । श्चापूर्यातां मृत्पटसप्तकायां तीवा-तपे साधु विशोषितायाम् ॥१॥

### अन्तर्धूमचन्द्रोद्य की विधि-

जिस शोशी में तीन सेर कज्जली अमार्ती हो, उसमें अन्तर्धूम-चन्द्रोद्य वनाने के लिये अष्टमांश (डेढ़ पाव) कज्जली भरे। अर्थात् "पादांशे कज्जली पूर्णा" इस न्याय से जो चतुर्थाश कज्जली भरने का नियम था, उस नियम के अनुसार चतुर्थाश कज्जली न भरे। नहीं तो धूम, शीशी के अन्दर भर जाने से शीशी अवश्य फूटेगी। परन्तु जिस शीशी में अन्तर्धूम चन्द्रोद्य वनाना है, उसके ऊपर सात कपरमट्टी करके तेज धूप में सुखाले।। १।।

# मुखे खटीग्रासनिरोधितायां मुद्राप्रदानेन दढीकृतायाम् । मृद्धस्त्रलेपेन च लेपितायां तत्रापि सुत्रैद्देदवेष्टितायाम् ॥२॥

चस शीशी के मुख पर खिड़्यामट्टी की ढाट लगाकर, गुड़ चूते से उस डाट की दर्ज को वन्द करदे। वाद मट्टी में सने हुये चार तह कपड़े को शीशी के मुख पर लपेट कर उसके ऊपर सुतली से वीसों लपेटा देकर खूव मजबूत बाँध दे, जिसमें मुद्रा छिन के ताप से खसकने नहीं पावे, और सुतली के ऊपर भी मट्टी का लेप करदे॥ २॥

> एतां च यन्त्रे ननु वालुकाल्ये धुरवा च भृरवा सिकतां गलान्तम्।

## यन्त्रं च तालादिविधातृकोष्ट्यां निधाय वहिं मृदुमेव द्यात्, ॥३॥

जब शीशी खूब सूख जाय, तब इस शीशी को बालुकायन्त्र में रख कर और शीशी के गले तक बालुका भरकर, इस बालुका-यन्त्र को तालादिभस्मकरी भट्टी के ऊपर रखकर पहिले तो मन्द ऑब दे॥ ३॥

> दिने दिने च क्रमचर्छ्मानं गलेऽ-तितसे त्वतिहीयमानम् । तीव्रं पुनवी मृदु दीयमानं शीशीगलस्पशेपरीच्यमाणम् ॥४॥

बाद रोज रोज छिम को कम से थोड़ी थोड़ी तेज करता जाय। जाद्ध के ऊपर निकले हुए शीशों के गले को स्पर्श करता रहे। यदि शीशों का गला इतना तम हो जाय कि जिसकों स्पर्श नहीं कर सके, तब समम ले कि कज्जली गले तक उफन कर छागयी है; इस लिये तुरन्त ही भट्ठी से लकड़ी निकाल कर छिगन को कम कर दे। नहीं तो शीशों छवश्य फूटेगी। छथवा उछल कर वैद्य के मस्तक पर पड़कर प्राण हरेगी। जब शीशों के गले को स्पर्श करने से हाथ नहीं जले तो सममले कि गन्धक छपने स्थान पर जा बैठों है। तब किर पूर्ववत् तेज छिगन देना छुक करे। परन्तु बारबार शीशों के गले को स्पर्श कर परीचा करता रहे। जब जब गला छित तीव्र तम हो जाय, तब तब ही छिम को, भट्ठी से छकड़ी निकाल कर मन्दी करता रहे।। ४।।

दिनाष्टकं यन्त्रामितिक्रमेण पचेद् गलश्चेद्तितीव्रवहेः,। योगेऽपि संस्पर्शसहोऽनुभूतोऽन्त-धूमचन्द्रोदयनिश्चयस्स्यात्॥॥॥ इस प्रकार आठ दिन तक अप्रि को प्रतिदिन तेज करता हुआ। आंच दे। प्रतिदिन तेज करने का यह अभिप्राय है कि जब तक कड़जली का बल नहीं घटा है, तब ही यदि प्रथम दिन से ही अप्रि तेज कर दी जायगी तो शीशी अवश्य फूटेगी। और यदि आठ दिन तक मन्दामि को ही छिये बैठे रहेंगे तो एक महीने में भी शीशी नहीं पकेगी। इस प्रकार आठ दिन तक अभि देने पर जब तील्रामि पाकर भी शीशी का गला तम न हो तो समम ले कि चन्द्रोदय चनकर तैयार हो गया है, तब अप्रि देने की कोई आवश्यकता। नहीं है।। ५।।

यतो गलस्थेन रसेन तेन निरुद्ध-वर्त्मा हुतभुग् गलान्तम् । तप्तुं न शक्तोति नचाऽपि क्ष्पीम-निन्धनः स्फोटयितुं क्षमोऽस्ति ॥६॥

क्यों कि गले में उसे हुये चन्द्रोद्य से अग्नि का मार्ग रुक जाता है, इसी लिये अग्नि, शीशी के गले को तम नहीं कर सकती, और न शीशी को फोड़ ही सकती है। क्योंकि शीशी के तलभाग में यिह कड़जली होती तो उसके धूम से शीशी के फूटने का भयथा; परन्तु जब कड़जली का चन्द्रोद्य बनकर शीशी के गले पर आ पहुँचा है, अतः शीशी के तलभाग में कड़जली तो रही नहीं तम शीशी को अग्नि कैसे फोड़ सकती है ? ॥ ६ ॥

> एवं विनिर्णीतरसेन्द्रसिद्धिरुपेक्ष्य तिष्ठेद् रसयन्त्रकोष्ठीम्। शिते च यन्त्रे रसमाददीत षड्ग-न्धजारी भवतीति षोढा ॥७॥

इस प्रकार जब चन्द्रोदय की सिद्धि निश्चित हो गयी तब भट्टी को छोड़कर वैद्यराज अपने अन्य कार्य्य में लगें। जब स्वाङ्गशीतल भट्टी हो जाय, तब शीशों के गले से अन्तर्धू मचन्द्रोदय को निकाल स्ते । इस प्रकार छः बार गन्धक जारण करने से पड्गुण गन्धक जारित अन्तर्धू मचन्द्रोदय बनकर तैयार हो जाता है ।। ७ ।।

चन्द्रोद्योक्ता निखिलाः प्रकाराः सर्वेऽपि तेऽत्रापि सुसंभवन्ति । श्रभ्यासदाद्ध्येन च किन्तु सिद्धोऽ-न्तर्धूमचन्द्रोद्यकर्मणि स्यात् ॥८॥

बहिर्धूमचन्द्रोदय में जितने प्रकार गन्धक जारण के, श्रौर चन्द्रोदय बनाने के लिख चुका हूँ; वे सब प्रकार भी श्रन्तर्धूमचन्द्रोदय में उपयोगी हो सकते हैं। श्रर्थात् श्रन्तर्धूम-तालचन्द्रोदय, श्रन्तर्धूम-मलचन्द्रोदय, श्रन्तर्धूम-विषचन्द्रोदय, श्रन्तर्धूम-शिलाचन्द्रोदय इत्यादि सभी प्रकार के अन्तर्धूमचन्द्रोदय वन सकते हैं। परन्तु जब बिहर्धूमचन्द्रोदय बनाने का पूरा श्रभ्यास हो जाय, तब श्रन्तर्धूमचन्द्रोदय में हाथ लगावे तो सफल मनोरथ हो सकता है।। ८।।

अन्तर्धूमपाके मतभेदः—

कस्कश्चिद्त्रापि बुघोऽस्य पाके यन्त्राघरस्थं बिलमावृणोति,। नैवापिकेनापि न चापिकोष्ट्यांयन्त्रं-पचेत् किन्त्वथसुक्तिचुल्ल्यास्॥१॥ श्चन्तर्धूम पाक के विषय में मतभेद्-

कोई कोई विद्वान् अन्तर्धू मचन्द्रोदय के परिपाक के समय बालुका-यंत्र की हांही के तलभाग में जो छिद्र है; उसकी अभ्रक, या ठीकड़े आदि किसी प्रकार के उक्कन से नहीं उकते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि छिद्र को उक देने से अग्नि का वेग शीशों में साक्षात् रूपेण नहीं लगने से चन्द्रोदय जल्दों नहीं बनता। और छिद्र के खुले रहने से शीशों के तलभाग में दीपाग्नि के लगाने से भी उतनी अग्नि के बराबर काम हो जाता है, जितनी कि चार लकड़ी की अग्नि से हो। और उस यन्त्र को तालादिभस्मकरी भट्टी के ऊपर नहीं पकाकर रोटी बनाने वाले छोटे चूल्हे पर रख कर पकाते हैं। इसका भी यह अभिप्राय है कि जब बाछकायन्त्र के छिद्र को खुला छोड़ दिया गया हैं; तब यह यन्त्र तालादिभस्मकरी भट्टी की अग्नि को नहीं सह सकता। इस लिये छोटे चूल्हे पर यन्त्र को पकाना चाहिये।। १।।

> यद्वाऽपि वायूद्गमयन्त्रचुल्ल्यां सौकर्यहेतोः श्रममन्द्तार्थम् ।

गन्धं पलाण्डस्वर्सेन शुद्धं

गन्धोद्धभागं रसमाददाति ॥२॥

अथवा रोटी करने वाले चूल्हे पर भी यन्त्र को न रख कर गैस के चूल्हे पर रखकर चावी लगाकर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से परि-श्रम भी अधिक नहीं है, और अग्नि लगातार लगने से अन्तर्धूम चन्द्रोदय ठीक समय पर निर्विघ्न बन जाता है। और इस अन्तर्धूम चन्द्रोदय बनाने के लिये प्याज के रस में शोधी हुई गन्धक को लेते हैं। जिसकी शुद्धि का प्रकार मैं गन्धक शोधन प्रकरण में लिख चुका हूँ। एस गन्धक से आधा, बुमुक्षित पारद लेकर कब्जली करते हैं।।२।।

सहस्रधा चन्द्रोदय विधिः—

तारस्य योगं समवाप्य स्त्तश् चन्द्रोद्यं तारमुखं विधत्ते।

ताम्रस्य वङ्गस्य भुजङ्गमस्य व्योम्नोऽपि सत्त्वस्य तदाख्यमेव ॥१॥

#### सहस्रधा चन्द्रोद्य की विधि—

चन्द्रोदय बनाने के हजारों प्रकार हैं, कहां तक लिखा जाय ? तथापि चनके बनाने का कुछ मार्ग दिखलाता हूँ—जिससे बुद्धिमान् लोग वना सकें। जैसा कि बुभु चित पारद में शुद्ध की हुयी चाँदी को घोटकर और गन्धक के साथ इसकी कव्जली करके "तार-

चन्द्रोदय" बनाले। उसी प्रकार शुद्ध किये हुए तांमे के योग से "ताम्र-चन्द्रोदय" तैयार करले। बङ्ग के योग से 'बङ्गचन्द्रोदय' सीसे के योग से "नागचन्द्रोदय" अभ्रक सत्त्व के योग से "अभ्रचन्द्रोदय" तैयार करले।।१॥

# वनस्पतीनामथवाऽपि योगं मुख्यं समालिङ्गच तथा वुभुत्तुः। सूतश्च सूते ननु गन्धयोगैः

सञ्चारितानेकगुणस्तदादिम् ॥२॥

श्रौर सम्पूर्ण वनस्पतियों के स्वरस, काथ, श्रादि के योग से तत्तद् वनस्पतियों के नाम से चन्द्रोदय बनाले। जैसे भटकटैया के एक मन स्वरस में एक सेर पारद का स्वेदन करे। जब दस पांच दिन में सम्पूर्ण स्वरस सूख जाय, तब उस पारद को डमरुयन्त्र से उत्थापन करके उसकी दो सेर गन्धक के साथ कडजली को भी कम से कम चतुर्गुण न्याघ्री (भटकटैया) के स्वरस में मन्दाग्नि से पका कर नलिकाडमरुयन्त्र द्वारा चन्द्रोद्य तैयार करले। इसका स्वरूप यदि छौर भी उज्ज्वल करना होय तो इस चन्द्रोदय के साथ समगुण गन्धक घोटकर कडनली करले। फिर इसमें भटकटैया (कटेरी) के स्वरस का तीन भावना देकर शीशी में चन्द्रोदय बना लेने से "व्याघीचन्द्रोद्य" बन जाता है। जो कि श्वास-कासादि रोगों की एक श्राद्वितीय वस्तु है। अथवा इसी विधि के श्रानुसार कायफल के काथ के योग से "कट्फल-चन्द्रोदय" सिद्ध हो जाता है। जो कि वातन्याधि की श्रपूर्व चीज है। इसी प्रकार घ्यायुर्वेद के चरक-सुश्रुतादि-शास्त्रों में जिन जिन रोगों के जो जो योग छिखे हैं (चाहे वे एक औषध के होंय या सौ औषधि मिलकर हों ), उन उन योग के यथासम्भव स्वरस काथादि के सम्बन्ध से उसी उसी नाम के चन्द्रोद्य तैयार हो जाते हैं। श्रीर उस चन्द्रोद्य में उस योग के समस्त गुर्णों का संचार भी हो जाता है।

इतने प्रकार के चन्द्रोदय बनाने का यह तात्पर्य्य है कि "युग प्रभावाद यदि चौपधीनां क्रियासु शक्तिः परिरुप्यतेऽरुपाः" इस न्याय से जब देखते हैं कि काष्टादि श्रीविध तत्तद्रोग नाशक होने पर भी ठीक काम नहीं करवी हैं तो उनके योग द्वारा उस नाम वाला चन्द्रोदय बनाने से तत्काल फीयदा करेगा । जैसे सुदर्शन चूर्ण में बावन श्रीविध है। तोभी किसी किसी मनुष्य को शीघ्र फायदा नहीं करवा। और कोई कोई मनुष्य कटु होने के कारण उसको खाते भी नहीं, तब उस चूर्ण का काथ बनाकर उक्त विधि से "सुद-र्शनचन्द्रोदय" यदि बना लिया जाय तो खाने में अरुचि भी नहीं होगी, श्रीर ज्वर का दूर हो जाना तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है ॥२॥

> समद्विषद्सप्तशतादिसंख्यै-गेन्धैः स्वमूर्त्तीर्गुणभेद्भिन्नः । सहस्रधाऽसौ कुरुते रसेन्द्रो मायागुणेनेव सहस्रशिष्टः॥३॥

समगुण गन्धक, द्विगुण गन्धक, षड्गुण गन्धक, शतगुण गन्धक आदि के जारण से पारद इजारों मूर्तियों को धारण कर लेता है। अर्थात् हजारों प्रकार के चन्द्रोदय बन जाते हैं। जैसे माया के योग से परमात्मा अपनी हजारों मूर्तियों को धारण करते हुए एक कला, दो कला, पूर्ण कला आदि के अनुसार हजारों अवतारों को धारण करते हुए जगत् का कल्याण करते हैं।।३।।

पारदादिचतुष्टयस्योयवीर्धता---

सर्वोग्रवीर्यः कथितो रसेन्द्रस्ततोऽनु गन्धो हरितालमस्मात् ।

तालाद्पिस्याच मनःशिलाऽतो जगन्ति सर्वोण्यपक्षवेन्ति ॥१॥

पारद आदि चारों पदार्थों की उत्कर्षता—

"रसात् परतर किञ्चित्र भृत न भविष्यति" इस न्याय से पारद के समान जगत् भर में कोई वस्तु न होने से पारद सर्वोत्तम पदार्थ है। श्रीर पारद की श्रपेक्षा गन्धक होन-वीर्य है। गन्धक से भी इरिताल हीन-वीर्य है। श्रीर हरिताल से मैनशिल हीन-वीर्य है। और मैंनशिल से सम्पूर्ण जगत् भर की वस्तु श्रपकर्ष वाली (हीन वीय) हैं।।१।।

शिवेश्वरीविष्णुरमोद्भवत्वं स्नुतेन्द्रगन्धाऽऽलमनःशिलानाम् । वद्नतत्र्याचाध्वरा दिशन्ति शर्मेकहेतुं निखिलप्रजानाम् ॥२॥

चक्त मन्तव्य में यह प्रमाण है कि—"हरितालं हरेवींज गौर्या वीजतु गन्यकम् पारदः शिववीजं स्यात् लक्ष्मी वीज मनःशिला" इस न्याय से रसाऽऽचार्य महर्षि लोग पारद को शिववीज, गन्धक को पार्वतीवीज, हरिताल को विष्णुवीज, मैंनशिल को लक्ष्मीवीज, कहते हुए हम लोगों को यह उपदेश करते हैं कि वे चारों पदार्थ सम्पूर्ण संसार के लिए कल्याण के मुख्य कारण हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि जैसे इम लोगों का शुक्र सम्पूर्ण शरीर का सारभूत है, उसी प्रकार परमात्मा (शकरजी) का सारभूत पारद है। श्रोर शकरजी की अपेद्या पार्वतीजी श्राह्म प्रश्न होने से उनका वीज (गन्धक) भी पारद की श्रमेक्षा अर्थतः श्राह्म गुण सिद्ध हुई। चिकित्साकाएड में भी गन्धक की अपेक्षा पारद कहीं श्रिषक गुण वाला है। श्रोर शैवी चिकित्सा के शाकों के मत से गौरीशकरजी से विष्णु अल्प गुण होने से उनका वीज (हरिताल) भी गन्धक से हीन गुण वाला है। परमात्मा की विलच्चण महिमा है। सिद्धान्त तो यही है कि "श्रमेदः शिवरामयोः" यानी शङ्कर विष्णु का अभेद है, परन्तु कहीं शङ्करजी को बड़ा कहा जाता है, कहीं पर विष्णुजी को श्रिक माना जाता है। क्यों कि "जिसके विवाह उसके गीत" यह कहावत प्रसिद्ध है। श्रीर भर्नुहरिजी ने भी "अभेदः शिवरामयोः" का पोषक—"एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपित वा यितवी एको वास पत्तने वा वने वा एका नारी सुन्दरी वा दरी वा" श्लोक लिख कर श्रमना यह श्रमिप्राय सूचित किया है कि

यदि मोत्त जाने के लिए पहिले ही फकीरी बांना पसन्द हो तो "क्या गरज पड़ी संसार से जब लिया फकीरी वांना" इस कहावत के अनुसार शङ्करजी को अपना उपास्यदेव बनावे तो उनकी छुपा से महात्माओं से मित्रता होगी, बन का वास मिलेगा; और गुफाओं में, रित होगी। यदि छुछ काल राजकीय ठाट बाट भोग कर वैकुएठ प्राप्ति की इच्छा हो तो विष्णु भगवान को अपना उपास्य देव बनावे तो उनकी छुपा से राजाओं से मित्रता होगी, और शहरों का आवास मिलेगा, सुन्दरागंनाओं में रित प्राप्त होगी। विष्णुजी से लक्ष्मी वामांगी होने से अरुप गुण वाली हैं, इसलिये उनका बीज (मन'शिला) भी अरुप गुण वाली ठहरी।।२।।

#### यथाद्विजादीन्वद्नादिजाताञ् श्रुतिवेद्न्ती प्रियतां च नृणाम् । लोकस्थितेम्लमभिप्रयन्ती गुणापकर्षे च यथोत्तरं तत् ॥३॥

जैसे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः छतः अरू तदस्य यहेश्या पद्भाव प्रजायतं यह श्रुति ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, श्रूदों को परमात्मा के मुख, बाहु, ऊरु, पाद से जन्य बतलाती हुई, और "प्रिया मे मानुषी प्रजा" यह श्रुति सर्वसृष्टि में मनुष्यों को परमात्मित्रय बतलाती हुई, सम्पूर्ण लोकस्थित के मनुष्य लोग ही मूलकारण हैं, इस अभिप्राय को जाहिर करती है। और साथ ही साथ हम लोगों को यह भी शिक्षम करती है कि मनुष्यों में भी ब्राह्मण, श्रुत्रिय, वैश्य, श्रुद्र उत्तरोत्तर ही का गुण वाले हैं। अर्थात् जैसे मुख (शिरोभाग) परिमाण में तो कबन्य (घड़) की अपेक्षा बहुत अल्प है, परन्तु काम की चीज (नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्ना, विचारशक्ति आदि) से परिपूर्ण है। इसीलिये उसको "उत्तमाङ्ग" कहते हैं; जिन चीजों से सर्व शरीर की पूर्ण रच्ना हो रही है। यदि इनमें से कर्ण, नेत्र, जिह्ना आदि कोई वस्तु भी नष्ट हो जाय तो शरीर की उतनो रक्षा नहीं हो सकती। तैसे ही चित्रय, वैश्य, श्रुदों, की अपेक्षा पुरुपार्थ घन आदि वस्तुओं से रहित होकर भी

ब्राह्मण लोग ज्ञान, वैराग्य, जप, समाधि छादि काम की चीजों को धारण करते हुए व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साङ्ख्य, योग, वैद्यक, ज्योतिष छादि छनेक शास्त्र बनाकर सर्वजगत् का पूर्ण कल्याण करते हैं, इसीलिये इनको "भूदेव" कहा जाता है। यानी मनुष्य शरीर से भी ये देव-रूप हैं। और चत्रिय लोगो में उक्त गुरा नहीं होने पर भी अपने पुरुषार्थ, प्रताप, शक्ति आदि के बल से सर्वजगत् की रक्षा करते हुए वे लोग वैश्य, शूदों से कहीं अधिक गुणवाले हैं। परन्तु वैश्यों में वे एक गुण नहीं रहने से भी अपनी द्यादृष्टि, दात्त्वशिक, श्रादि गुणों करके वे छोग सर्वजगत् का पालन करते हैं। इसीछिये शूद्रों से कही अधिक गुणवाले हैं। श्रौर शूद्र लोग भी लक्ष्मी की तरह सर्वजगत् की सेवा करके प्रेमास्पद वने रहते हैं। सेवाधर्म इतनी श्रच्छी चीज है जिसका धनुकरण सबको करना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े पुरुष चिट्ठी के नीचे लिखा करते हैं कि-भवदीय, विनीतसेवक, "अमुकशर्मा" "श्रमुकवर्मा" "श्रमुकगुप्त" इत्यादि । यह मनुष्यों में ही शक्ति है कि सर्व पशु, पक्षी छादि जन्तु मात्र की रचा करके अपनी भी रचा कर सर्के । इसीलिये श्रुति ने "प्रिया मे मानुषी प्रजा" ऐसा कहा है ।

प्रकृत में यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणादि चारों वर्ण जैसे सर्वसृष्टि मे उत्तम होकर उत्तरोत्तर हीन गुण हैं तैसे ही पारद, गन्धक, हरिताल, मैंनिशिल, सर्वोषधियों मे उत्तम होकर उत्तरोत्तर हीनगुण हैं। इसीलिये "हरितालं हरेबीजम्" इस न्याय से इनके योग से चन्द्रोदय, मकरध्वज, स्वर्णसिन्दूर, सिन्दूररस आदि सभी रस उपवीर्य बनते हैं॥ ३॥

## मकरध्वज विधिः--

स्वर्णे पत्नं जातवुभुज्ञस्ते
पत्नाष्टके स्वेदनमर्दनाभ्याम् । विधाय जीर्णे च प्रदाय गन्धं स्तेऽत्र शुद्धं द्विगुणं विमर्देत् ॥१॥

#### मकरध्वज की विधि—

वत्तीस तोले बुमुचित पारद में चार तोले शुद्ध सुवर्ण के पत्रों का मास देकर बुमुक्षाविधि के घ्रानुसार स्वेदन मर्दन द्वारा पचा दे। वाद पारद से द्विगुण (चौंसठ तोले) शुद्ध गन्धक लेकर कज्जली करले॥१॥

> कर्पासरोणप्रसवाम्बुभिस्तां कन्याद्रवैः पञ्च च भावियत्वा । घर्भप्रद्युष्कां च मार्से भरेत समृत्पटायामथ क्रुपिकायाम् ॥२॥

इस कज्जलों में कपास के लालफूलों (नांदन-वन के फूलों) के स्वरस की पाँच भावना दे। और घृतकुमारी के रस की भी पाँच भावना दे। जब घोटते-घोटते कज्जली सूख जाय, तब कपरमट्टी की हुई श्रातशीशीशों में उस कज्जली को भर दे।। २।।

> संस्थाप्य कूपीं सिकताऽऽख्ययन्त्रे बर्बरकाष्ट्रेन पचेत पञ्च, । दिनानि रात्रिन्दिवमत्र तिष्ठन्

तापैश्च वेह्नर्भृदुमध्यतीवैः ॥३॥

इस शीशी को वालुकायन्त्र में रखकर चन्द्रोद्य वनाने वाली भट्टी पर पाँच छहोरात्र तक मन्द, मध्यम, तीव्र, क्रम से ववूर (कीकर) की लकड़ी की आँच दे। श्रीर चन्द्रोद्य विधि के श्रमुसार वैद्य शीशी के तरफ ध्यान रखे कि जिसमें शीशी फूटने नहीं पाने ॥ ३॥

शीते च यन्त्रे मकरध्वजं ज्ञः

्सूर्यप्रभाभासितरक्तवर्षम् ।

क्पीगलस्थं समुपाददीत

चन्द्रोद्यप्रायफलानुपानम् ॥४॥

स्वाङ्गशीतल होने पर शीशी के गले पर लगे हुए, प्रात काल के सूर्य्य के समान रक्तवर्श वाले मकरध्वज को निकाल ले। इस मकर-

ध्वज का गुण और श्रनुपान लगभग चन्द्रोद्य के समान जान ले।

चन्द्रोद्य में सुवर्णमास पारद से चतुर्थीश दिया जाता है, श्रौर मकर-ध्वज में श्रष्टमांश दिया जाता है। इसीलिये चन्द्रोदय की श्रपेचा मकरध्वज कुछ न्यून गुणकारी है।। ४।।

#### सहस्रधा मकरध्वज विधिः-

चन्द्रोद्योक्तं विधिमास्थितश्चेदन्तर्बहिर्धूमविधीरितं चेत्। शिलाऽमृताऽऽलोक्तपथावस्त्रम्बी कर्तुं तथेष्टे मकरध्वजं च ॥१॥

#### ्सहस्रधा मकरध्वज की विधि—

चन्द्रोदयों के बनाने की विधि में जितने प्रकार कह चुका हूँ उसा विधि के अनुसार अन्तर्धूम—मकरध्वज, बिर्धूम—मकरध्वज, शिला-मकरध्वज, विषमकरध्वज, तालमकरध्वज, आदि सर्व प्रकार के मकरध्वज भी बन सकते हैं ॥ १॥

सहस्रधा वा श्रातधाऽपि षोढा कूप्यां च हण्ड्यां न् लिकाड्ययन्त्रे । यथामनीषं परिजारयेत

भिषग्वरो गन्धकमत्र सूते ॥२॥

श्रीर गन्धक जारण के विषय में भी पूर्वोक्त विधि समम लेनी चाहिए कि शीशी में, या हाँडी में, या निलकाडमरूयन्त्र में श्रपनी इच्छा के श्रनुसार षड्गुण, शतगुण, सहस्रगुण, गन्धक जारण से चन्द्रोदय की तरह सहस्रधा मकरध्वजं भी बनाले ।। २ ।।

# स्वर्णिसन्दूर विधि-

सौवर्णपत्राणि पत्नं विशुद्धा-न्यष्टौ रसेन्द्रस्य च हेंङ्गुलस्य ।

# संमर्च युग्मं विद्धीत पिष्टिं पतान्यथो पोडश गान्धकानि ॥१॥ स्वर्णसिन्दृर की विधि—

शुद्ध किये हुए सुवर्ण के पत्र चार तोला, हिद्धुल से निकाला हुआ या लाल ईट के चूर्ण ध्यादि पदार्थों में शुद्ध किया हुआ (श्रम्लवर्ग और चारवर्ग में दोलायन्त्र विधि से चार पहर स्त्रेदित किया हुआ) पारद आठ पल (वत्तीस तोले) दोनों को मर्टन करके पिट्टी बनाले। बाद इसमें शुद्ध की हुई सोल्डइ पल (चेंसिठ तोले) गन्धक डालकर कज्जली करले।। १।।

> द्त्वा वर्तिशुद्धमिहाऽऽविमर्देत् कर्पासपुष्पोत्थजलैः सुभाव्य ।

त्रिः पञ्च वारानथ कज्जलींतां

शुष्कां भरेत् काचमयींच कूपीम् ॥२॥

इस कज्ञली में कपास के फूलों [ नांदन वन के लाल फूलों ] के स्वरस की तीन वार या पाँच वार भावना देकर घोटते घोटते कज्जली को सुखा ले। इस कज्जलो को कपरमट्टी की हुई आवशीशीशी में मरदे॥ २॥

> घृत्वा सुसर्ज्ञां सिकताख्ययन्त्रे रात्रिन्दिवं पञ्च दिनान्यखण्डम् । दास्यन् कृत्रानं मृहुमध्यतीवं दिनडयान्ते प्रददीत सुद्राम् ॥३॥

इस शीशी को वालुकायनत्र में रखकर पाँच श्रहोरात्र की मृदु, मध्य, वीत्र, कम से श्राखराड श्रमि देनी होगी इसलिये दो दिन तक वो शीशी से धूम निकलने दे। दो दिन के वाद धूम निरोध करने के लिए शीशों के मुख पर मुद्रा कर दे।। ३।।

स्वाङ्गे श्रीतेऽथ सञ्जाते गृह्वीयात् कृषिकोद्धेगम् ॥ स्वणसिन्दूरनामानं स्वर्णभस्माप्यधस्तले ॥४॥ पाँच दिन के बाद लकड़ी लगाना बन्द करे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब उक्त विधि के स्रमुसार शीशी के गले पर लगे हुए स्वर्ण-सिन्दूर को निकाल ले और शीशी के तलभाग से सुवर्णभस्म को अलग निकाल ले।। ४।।

#### यथाचन्द्रोद्यं सर्वे स्वर्णसिन्दूरनिर्मितौ । प्रकाराश्चावतिष्ठन्ते नामान्यल्पफलानि च ॥५॥

श्रीर पूर्वोक्त चन्द्रोदयो की विधि के अनुसार स्वर्णिसन्दूर बनाने के भी हजारों भेद समक्त लेने चाहियें। श्रीर उनके नाम भी उक्त चन्द्रोदयों के अनुसार ही होंगे। जैसे तालस्वर्णिसन्दूर, मलस्वर्णिसन्दूर, निषस्वर्णिसन्दूर, इत्यादि इत्यादि।

चन्द्रोदय और स्वर्णसिन्द्रों मे इतना ही तारतम्य है कि वे चन्द्रोदय बुमुक्षित पारद के बनाये जाते हैं, इसिछिये चनमें श्रिधक गुग्ण होते हैं। श्रीर सुवर्णसिन्द्र श्रवुमुचित [केवल हिङ्गुलोत्थ] पारद के चनते हैं, इसिलये इनमें उनकी श्रिपेचा श्रन्प गुण हैं।। ५।।

केचिचन्द्रोद्यं प्राहुग्रीहध्वजिममं पेर । वुभुक्ताहीनस्त्रोत्थं स्वणिसिन्दूरकं वयम् ॥६॥

इस स्वर्णसिन्दूर को कोई आचार्य्य चन्द्रोदय मानते हैं और कोई कोई आचार्य इसको मकरध्वज कहते हैं। परन्तु में इसको स्वर्ण-सिन्दूर मानता हूँ। क्योंकि पारद को बुमुक्षित किये बिना सुवर्ण मास पच नहीं सकता। जो स्वर्णप्रास पारद में दिया गया है उसको हिङ्गुलोत्थ पारद जब पचा ही नहीं सकता तब उसके बने हुये रस को चन्द्रोदय, या मकरध्वज, शब्द से कैसे कहा जाय ? हाँ! सिन्दूररस से सुवर्णसिन्दूर कहीं अधिक गुण वाळा है इसमें सन्देह नहीं है।।६।।

# सिन्दूररस विधिः---

रक्तेष्टकादौ परिशोधितो वा स्विन्नश्चस्तो द्रदोत्थितोवा। पादैकसेटो विलर्द्धसेटो दुग्धाऽऽज्यद्युद्धः कृतकजलीकौ॥१॥

#### सिन्दूररस की विधि-

लाल ईट के चूर्ण आदि पाँच पदार्थों में शोधन किये हुए या हिङ्कुल से निकाले हुए पारद को दोलायन्त्र विधि से चार पहर तक गोमूत्र, लवण और नींवू के रस में स्वेदन करले। यह पारद पाव भर, व ध घी में शोधी हुई गन्धक आध सेर, इन दोनों की कज्जली करले।। १।।

जटाप्ररोहोत्थजलैवेटस्य त्रिः
पश्चकृत्वोऽप्युत भावियत्वा ।
मिसं सुशुष्कां च भरेत कूप्यां
समृत्पटायां सिकताऽऽख्ययन्त्रे ॥२॥

इस कज्जली में वटजटा प्ररोह (वरोह ) के क्वाथ की तीन या पांच भावना दे। जब घोटते घोटते कज्जली सूख जाय, तब कपरमर्ही की हुई शीशी में कज्जली को भरकर वालुकायन्त्र में रखदे।। २।।

चन्द्रोद्यिंत्र्यामथ कोष्ठिकायां
पचेत चत्वारि दिनानि यन्त्रम् ।
यच्छन्हुताशं मृदुमध्यतीवं
दिनद्रयान्ते कवलीं द्दीत ॥३॥
श्रीशीमुखे तां परितोऽपि मुद्रां
दढाभिधानां रसरोधहेतुम् ।
श्रीतेऽत्र सिन्दूररसो गलस्थो
ग्राह्योऽखिलातङ्कतान्तकमी ॥४॥

इस यन्त्र को चन्द्रोदय वनाने वाली भट्टी पर रखकर चार श्रहोरात्र की मृदु, मध्य, तीव्र क्रम से श्रिम दे। परन्तु दो दिन श्रिम लगने पर शीशी के मुख में खिड्यामट्टी की डाट घुसा कर उसकी दर्जों में दढ़ नामक (गुड़ चूने की) मुद्रा करदे, जिसमें कि पारद उद्दे नहीं और अधिक गुणकारी हो। चार दिन के वाद लकड़ी लगाना बन्द करदे। जब यन्त्र ठंडा हो जाय, तब शीशी के गले पर लगे हुए सिन्दूररस को निकाल ले। वह सिन्दूररस अनुपानवश सभी रोगों को नष्ट करता है। इसलिये इसको वैद्य लोग जरूर बनाकर अपने पास रखें।। ४॥

# सुगमसिन्दूररस विधिः—

स्तं हिङ्गुलाज्ञातं दोलायन्त्रेण वुद्धिमान् । चाराम्लेर्मन्द्-मन्दाग्नौ स्वेदयेत्प्रहरत्रयस् ॥१॥ विधिनानेन जातेऽस्मिन् निष्षण्डत्वे चिपेत्समम् , । गन्धं शुद्धं द्वयं पश्चान्मदेयेत्खल्वके दिनम् ॥२॥

#### सुगमसिन्दूररस की विधि—

पूर्वोक्त डमरूयन्त्र या गोलकयन्त्र द्वारा हिङ्काल से पारद को निकालकर पूर्वोक्त रीति से तीन प्रहर दोलायन्त्र द्वारा स्वेदन करने से जब पारद का छीवत्व दोष दूर हो जाय, तब उसके बराबर शुद्ध आमलासार गन्धक मिलाकर खरल में दिन भर घोटे।। १।२।।

तां कज्जलीं भाषियता वरस्य जरापरोहाज्जनिते कषाये। त्रिधाऽथ शुष्कां ननु क्लिपकायां वैद्योभरेन्मूच्छनकार्यहेतोः॥३॥

जब कडजली हो जाय, तब बरोह के काथ की तीन भावना दे, जब कडजली बिल्कुल सूख जाय, तब उस कडजली को कपड़मट्टी की हुई शीशी में भर दे॥ ३॥

> या प्रस्तरेङ्गालवती च कोष्ठी विनाकृता चुल्लिकयैव तस्याम् । निधाय शीशीं सिकतान्तरस्थां ददीत विह्नं मितमानधस्तात् ॥४॥

श्रनन्तर उस शीशी को हाडी वाले वालुकायन्त्र में रखकर सर्वार्थ-करीभ्राष्ट्री की लोहजाली पर भरे हुए पत्थर के कोयलों के ऊपर उस बालुकायन्त्र को रखदे, श्रीर भट्ठी के दोनों दरवाजों में दो दो लड़िकयों की श्रॉच दे। जब कोयले खूब सुलग जांय तब लकड़ी लगाना वन्द करदे॥ ४॥

या स्तरचाकरणे चमा स्याद् विनिर्मिता वस्त्रमृदा सुशुष्का। कूप्यां शनैस्तां कवलीं प्रदाय प्रतीचमाणःक्षिकाश्रिमास्ताम्॥॥॥

श्रीर चिकनी मट्टी वो कपड़े की; शीशीके मुख के श्रन्दाज से वनी हुई श्रीर सुखाई हुयी डाट को इस प्रकार शीशी के मुख पर रखे जिस में धूश्राँ भी कुछ कुछ निकलता रहे। इस श्रवसर पर वैद्य को इचित है कि दूर बैठा हुआ शीशी को देखता रहे।। ५।।

शीशीमुखोत्थितां लम्वां क्र्पीरिक्तत्वकारिणीम्। ज्वालामपानुनुतसुनी सिश्चेदङ्गारकाञ्छनैः॥ ६॥

यदि खिप्त के खिषक वेग होने के कारण शीशी के मुख से ज्वाला निकलने लगे, तव यन्त्र को बचाकर खड़ारों के कपर धीरे धीरे पानी छिड़ककर खिप्त के वेग को कम कर दे। ऐसा करने से ज्वाला तुरनत वन्द हो जायगी। यदि ज्वाला कम न की जायगी तो पारा विलक्षल वाहर निकल जायगा और शीशी खाली पड़ जायगी। सिन्दूररम कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तीन चार घटे के वाद जब छड़ारों का वेग कम पड़ जाय, तब भट्टी के पास बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ६॥

यन्त्रे शीतेऽत्र संजाते कूपिकाया गर्लं गतः

रसः सिन्दूरको नाम योगवाही ज्वरादिनुत् ॥७॥ यन्त्र को स्वतः शीवल हो जाने पर वाळुकायन्त्र से शीशी को निकाल कर शीशी के ऊपर लगी हुई कपड़मिट्टी को चाकू से खुरच डाले, और गीले कपड़े से शीशी को पींछ डाले। फिर धीरे से शीशी को फोड़कर गले में लगी हुई "सिन्दूररस" की कटोरी को निकाल ले। ज्वरादि रोगों में वत्तद्रोगहर श्रीवधों के श्रतुपान के साथ एक रत्ती से सो रत्ती तक वलावल देखकर इस रस का व्यवहार कर सकते हैं।

यदि किसी कारणवश अग्नि पूर्ण न लगने से शीशी के गले पर सिन्दूरस नहीं जमे तो छटांक भर गन्धक छौर डालकर पूर्ववत् किर घोटकर शीशी में चढ़ा दे॥ ७॥

# सहस्रधासिन्दूररस विधिः—

तालादिमहादिशिलाद्यो ये

यावत्रकाराश्च यथाविधोक्ताः।
गन्धेषु जीर्णेषु च यावदुक्ता
गन्धस्य शुद्धेरि जातरूपाः॥१॥
यावत्रकारासु च भावनासु
मिसं सुभाव्यापि विनिर्मिता ये।
चन्द्रोद्यास्ते सकला भवन्ति
विनेव सिन्दूररसा बुसुक्षाम्॥२॥
सहस्रधासिन्दूररस की विधि—

तालचन्द्रोदय, मलचन्द्रोदय, शिलाचन्द्रोदय, आदि आदि जितने प्रकार के चन्द्रोदय अनेक विधियों से बनने वाले जो जो पहिले कहे गये हैं; और समगुण, द्विगुण, त्रिगुण, पहगुण, शतगुण, गन्धकजारण से जितने प्रकार के चन्द्रोदय पूर्व्व लिखे गये हैं; और अनेक प्रकार गन्धक शिद्ध से विशिष्टक्ष सम्पन्न जितने चन्द्रोदय चलिखेत हुए हैं; तथा अनेक प्रकार के स्वरसों की भावना से जो चन्द्रोदय बनाये गये हैं; वे सब पारद को बुभुचित नहीं करके यदि।हिङ्कालोत्थ पारद से अथवा रक्तेष्टकादि (लाल ईट के चूर्ण आदि) पदार्थों में शोधे हुए पारद से बनाये जायँ तो वे रसिसन्द्र कहलाते हैं। अर्थात पारद को बुभुचित करके और स्वर्ण प्रास देकर जितने चन्द्रोदय बनते हैं, उत्तने

ही, छोर उसी रीति से मिन्दूर्म भी वनते हैं। चन्द्रोट्य, सुवर्णसिन्दूर तथा सिन्दूर्स, इन तीनों के वनाने की समान विधि है। केवल
भेद इतना ही है कि चन्द्रोदय बनाने के लिये पारद को युमुन्तित करक
उसमें स्वर्णप्रास को जीर्ण करना पड़ता है। छोर सुवर्णसिन्दूर बनाने
के लिये पारद को युमुक्षित करने की तथा स्वर्णप्रास देने की कोई
छावश्यकता नहीं। चन्द्रोदय की तरह तालसिन्दूर, महसिन्दूर,
विपसिन्दूर, शिलासिन्दूर, ताम्रसिन्दूर, वङ्गसिन्दूर, नागसिन्दूर,
छान्नसिन्दूर, सुदर्शनसिन्दूर, कट्फलसिन्दूर, समगुणगन्धकजारितमिन्दूर
एवम् द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण, पड्गुण, दशगुण, शतगुण, गन्धकजारित
सिन्दूररस सैकड़ों हजारों वन जाते हैं।।१।२।।

गुणातिदिष्टाश्च तथैव सर्वे सहस्रधा किन्तु ततोऽल्पवीर्याः। जीर्धेन गन्धेन परिश्रमेण

द्रव्येण हीनाऽधिकशक्तिकाःस्युः ॥३॥

बीर गुणों में भी सम्पूर्ण सिन्दूररस चन्द्रोदयों के गुणों के समान सममने चाहियें। गुणों में केवल इतना ही भेद है कि चन्द्रोदयों में अति वीत्र गुण हैं, और सुवर्णसिन्द्ररों में उनमें अल्पगुण हैं। और सिन्दूरसों में उन दोनों से न्यून गुण हैं। अधिक गुणा करने में और न्यून गुण करने में भी वैद्यों का स्वातन्त्रय है। जितनी अधिक गन्धक जीर्ण की जाय और जितना अधिक परिश्रम हो, तथा जितना अधिक द्रव्य खर्च हो उतनी ही शिक्त रस में अधिक होगी। इसी भांति जितना न्यून गन्धक जारण किया जाय व जितना अल्प परिश्रम हो, और जितना अल्प द्रव्य खर्च हो, उतना ही रस में अल्प गुण होगा॥ ३॥

समिद्धगन्धन विनिर्मितं तु चन्द्रोद्यं चापि गुणेषु तेषु। गन्धः सुजीणैःशतकृत्वइद्धः सर्वोऽपि सिन्दूररसोऽतिशेते॥४॥ श्रीर दूसरी यह भी बात है कि यदि चन्द्रोदयों में तो समगुण या द्विगुण गन्धक ही जारण किया हो; परन्तु रसिसन्दूरों में शतगुण गन्धक जारण किया हो, तो वे सिन्दूररस उन चन्द्रोदयों से भी अधिक गुणकारी बनेंगे।। ४।।

सिन्दूरनिर्माणविधेः प्रकाराश्च-

न्द्रोद्यस्यापि भिषञ्वराणाम् ।

पारेसहस्रं सुशका विधातुं

स्तेन्द्रसेवासु कुत्रहलं चेत्।।५॥

वैद्य लोग मेरे लिखने पर ही निर्भर न रहें। क्यों कि केवल चन्द्रो-द्यों व रसिसन्दूरों के इतने प्रकार हो सकते हैं जिनको लिखते लिखते छौर बनाते बनाते सम्पूर्ण भायुष्य व्यतीत हो जाय तो भी अन्त नहीं छावे। इसिलये जिन वैद्यों को अनेक प्रकार के चन्द्रोदयादि बनाने का शौक्त हो वे महाशय तत्तत् छौषिधयों के गुण देखकर उक्त रीति के खानुसार कितने ही हजार प्रकार के चन्द्रोदय बना सकते हैं।। ५।।

> प्रवाससिन्दूर विधिः— गन्धोऽम्लसारो लघुकूपिका च शिलाऽऽलमल्लाऽमृतहिङ्गुलानि । यत्राऽपि तत्राऽऽपणिकाऽऽपणेषु सप्ताऽपि लभ्यानि सुखेन मन्ये ॥१॥ मुसाफिरी में सिन्दूररस की विधि—

मैंनशिल, हरिताल, चारों संखियाओं में से कोई संखिया, अव्ह-नाम विष, हिङ्कुल, आमलासार गन्धक, छोटी बड़ी सब प्रकार की शीशियाँ, ये सातों चीज सभी शहरों में जहाँ चाहो दूकानदारों की दूकानों पर मेरे ख़याल से आसानी से मिल जाती हैं ॥१॥

ॐ काली संखिया मिले तो भौर भी भच्छी परनत घोखेवाज बहुत मिलते हैं, भतः संखिया, हरिताल, मैंनिपाल, गन्धक इनको आँच पर\_धरकर देखळे। जो गन्धेला धूआँ निकले तो सच्चा माल समझे। अतः सावधान!

मन्ये च सर्वत्र गवोपलानि शिलाशिलापुत्रकयुग्मकानि ।

तदा तु मूर्च्छी प्रति साधनानि

शोकास्पदं सन्तु किमर्थकानि ॥ २ ॥

श्रीर जब सब जगह गोहरे, (कंडे) साफ पत्थर, पीसने का लोड़ा श्रासानी से मिल जाते हैं, तब मूच्छी (शिलासिन्दूर तालसिन्दूर विषसिन्दूर) के साधनों का किस वास्ते शोच करना ? श्रयीत उक दश चीजों के उच्घ हो जाने से जहाँ चाहो उसी जगह मुसाफिरी में उक्क सिन्दूरसों को बनाले। हिमामदस्ता, भट्ठी, बालुकायन्त्र श्रादि किसी चील के जुटाने की आवश्यकता नहीं है। काम चलाने के लिए उक्त दश चीजों से भी बहुत आश्वास मिलेगा। यों तो जितना कम द्रव्य श्रीर कम परिश्रम होगा उतना ही फल भी कम होगा॥२॥

व्यायत्तमध्या मुखसङ्कटाग्रा

समृत्पटोपाग्नि विशोषिता च।

क्षपी चमा मृच्छेनकायीसिद्धी

सा नोपलभ्येत यदि प्रसङ्गात् ॥ ३ ॥

शिलादि, सिन्दूर वनाने के छिये शीशी ऐसी खोज लेनी चाहिये क जिसका गले से नीचा-मध्य भाग तो चौड़ा हो, छौर मुख का अप्रभाग सकड़ा (संकुचित) हो उस शीशी पर एक कपरमट्टी करके जहाँ पर हलवाइयों की भट्ठी जलती हो, उसके सामने भी शीशी को रख आने से दो घटे में शीशी सूख जायगी। इस शीशी में इच्छानुसार कोई भी सिन्दूरस बना सकते हैं। कदाचित् गले से नीचे चौड़ी छौर मुख पर सकड़ी शीशी नहीं मिले तो।। ३।।

तज्जिभिका तत्र निवेशनीया

मृत्रिर्मिता स्विन्नकलायरन्था।

पञ्चाङ्गुलोन्मानमिता च वक्त्रे

चाकर्प्टमग्ना ननु कृषिकायाः ॥ ४ ॥

चौड़े मुख वाली ही शीशी लेकर उसके मुख के माप की पाँच श्रञ्जल लम्बी खिड़्यामट्टी की डाट उसके मुख में घुसादे। परन्तु उस डाट के बीच में इतना बड़ा छिद्र करदे, जिसके धन्दर पानी में उबालने से फूला हुआ मटर का दाना प्रविष्ट हो जाय। उस डाट को शीशी में इस प्रकार फँसा कर देखले जिसमें डाट शीशी के गले तक (श्रन्दाज दो अंगुल) घुस जाय, बाकी तीन श्रंगुल बाहर दीखती रहे।। ४।।

यतो न धूमाग्निलतानिरोधः काश्चित्र मूच्छोसु भवेद्विरोधः। यकोऽपि सिन्दूररसो विधेयस्त-दीयवस्तुत्रयमत्र कूण्याम्॥ ५।। शिलाशिलापुत्रककुटनेन

शिवाशवापुत्रक्षिष्टनन समानमानं भ्रियतां ततः सा । भ्रियेत सेटत्रयगोमयेषु

गलान्ततावत्सु च क्रिपकायाः ॥ ६॥

हाट में फूले हुए मटर के दाने के प्रमाण छिद्र करने का यह अभि-प्राय है कि जिसमें शीशों का धूआं और श्रान की छपट उस छिद्र द्वारा निकलने से शिलासिन्दूर श्रादि रसों का नुकसान न हो। जब इस प्रकार शीशों और डाट बनकर तैयार हो जाय, तब यदि शिला-सिन्दूर बनाना हो तो हिंगुल, मैंनसिल, आम्लासार गन्धक, इन तीनों को शिछ लोढ़ी से पीसकर चूर्ण कर ले। यदि तालसिन्दूर बनाना हो तो तबिकया हरिताल, हिंगुल, आम्लासार गन्धक, इन तीनों को कूटकर चूर्ण करले। श्राधित जिस नाम वाला सिन्दूररस बनाना हो उसी के समानभाग हिंगुल गन्धक को लेकर तीनों चीजों को कूटकर शीशों में भर दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि शीशी में श्राधपाव (दश तोले) से श्रधिक चूर्ण न भरे। उस शीशी को तीन सेर उपलो (कंडों) पर जमादे बाद शीशी के चारों तरफ तीन सेर उपले और भी जमादे।। ५। ६।।

# विह्नं द्दीताऽत्र यदाग्नियष्टि क्देति शीशीमुखतस्तद्गिम् । सिञ्चेत् पृषद्भिश्च तथा जलानां यथा न तैञ्यं च शमोस्तु वह्नेः ॥ ७॥

इन स्पलाओं में आंच लगा दे। जब शीशी के मुख से धूआं निकलने लगे, या कुछ कुछ अभि की लपट निकलने लगे तहां तक तो कुछ भय मानने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जब शीशी के मुख से द्ग्छ के समान लम्बी लपट निकलने लगे तब अभि की तेजी को कम करने के लिये शीशी को बचाकर अग्नि पर चारों तरफ थोड़ा पानी छिड़क दे। ऐसा करने से शीशी के मुख से निकलती हुई लम्बी लपट तुरन्त मन्दी पड़ जायगी। परन्तु इतना अधिक पानी न छिड़क डाले जिसमें अभि भी बुत जाय। अभि के बुत जाने से वालादिसिन्दूरस क्या निकलेगा। अग्नि की अधिक लपट शीशी के मुख द्वारा निकलने से सिन्दूरस कुछ उड़ जाता है, इसलिये उस मौके पर, में शीशी के मुख पर एक ठीकड़ी रख दिया करता हूँ। ऐसा करने से भी तोले दो तोले रस अधिक हाथ पड़ जाता है।। ७।।

होराद्यान्ते शनकैः शलाकां निवेश्य संजातपरीक्षकःस्यात् । रुद्धा शलाका यदि तत्र सूरुछी जातेति सञ्जातविनिर्णयश्च ॥ ८॥

दो घण्टे के बाद शीशी के मुख में एक शलाका घुसाकर परीक्षा भी करले। जो शलाका शीशी के अन्दर नहीं जा सके, किन्तु गले पर ही अटक जाय तो, सममले कि सिन्दूरस शीशी के गले पर आ लगा है। तब अन्ति की तेजी को थोड़ा-थोडा पानी छिड़क कर और भी कम कर दे। कदाचित् शलाका गले पर नहीं अटके तो अग्नि को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार पांच छ: घण्टे मेहनत करने से शीशी की कपरमट्टी सुखाना, वाजार से हरिताल वगैरह लेना; शोशी को पकाकर स्वाङ्गशीतल करना, ये सर्व छत्य मुसाफिरी में किसी वर्मशाला में बैठा हुआ भी मनुष्य कर सकता है।। ८॥

> द्रव्येरग्रुद्धैर्जनितेषु चैषु वैद्येरग्रुद्धिने च शङ्कनीया । गन्धस्य माहात्म्यमनुस्मरिद्धः-नैम्बूकनीरेण च शोधयद्भः ॥ ६॥

यहां पर ऐसी शङ्का हो सकती है कि हरिताल, मैंनशिल, संखिया, हिड्गुल, गन्धक, सभी चीज शुद्ध नहीं की गई हैं तो उनके बने हुए तालिसन्दूरादि सभी दूषित बनने चाहियें? इसका उत्तर यह है कि सर्व दोषों के नष्ट करने वाली गन्धक एक ही चीज है। इसका समर्थन "गन्धकप्रधान्यम्" "हिङ्गुलोत्थपारदे मतभेदाः" एतच्छिषिक गत लेख में पूरा हो चुका है। और जैसे अशुद्ध पारद, अशुद्ध गन्धक से बने हुए हिङ्गुल की शुद्धि केवल नींचू के रस में घोटने से हो जाती है; तैसे ही शिलासिन्दूर आदि रसों को भी उक्त रस में घोटकर शुद्धि कर लेते हैं॥ ९॥

इमे च सिन्दूररसाः शिलाचा
नैम्बूकनीरेण सुभावनीयाः ।
प्रवासमित्राणि भिष्यवराणां
चैकाकिपद्यान्तकतस्कराणाम् ॥१०॥

चक्त प्रकार बने हुए शिलासिन्दूर, मह्सिन्दूर, विषसिन्दूर आदि रसों की दो पहर या एक पहर मान्न नींबू के रस में घोट सुखाकर शीशी में रख लेने से ये सुसाफिरी में ऐसे सद्घट के सहायक मिन्न हैं, कि जहां पर रोगी के पास गये हुए वैद्य को अकेळा समम्म कर सन्नि-पातादि भयङ्कर यमराज के भेजे हुए रोगरूपी तस्कर कुछ असर नहीं कर सकते। यह बात तो दूसरी है कि यदि रोगी का आयुष्य कर्म ही अवशिष्ट नहीं हो तब तो कोई भी सहायता नहीं कर सकता।। १०॥

# वद्वाद्वजानामपि मूर्चिछतानां भेषज्यसेवासु पराङ्मुखानां । मूच्छीन्तनस्थेन प्रवोधितानां प्राणप्रदाः सन्ततमातुराणाम् ॥११॥

यदि रोगी के दांत भिच गये हों, श्रौर वेहोश पड़ा हुआ हो। इसी कारण कोई प्रकार से वह रोगी दवा खाने में असमर्थ हो तो ध्रागे लिखी हुई "मूच्छीन्त नस्य" उसको सुंघाकर प्रथम उसकी मूच्छी को निवृत्त कर दे। बाद सिन्दूरादि की मात्रा देने से रोगी के प्राण बचेंगे। परन्तु यह स्मरण रहे कि जहा पर ये उक्त रस अपनी शिक दिखाने में। कुण्ठित हो जांय, वहां पर महचन्द्रोद्य, विपचन्द्रोद्य, श्रादि का मुख श्रवश्य तांकना होगा।। ११।।

# मूच्छन्तिनस्य विधिः—

सुधोपलानां नवसादरं च समानभागे कुमुद्स्य पादः। कूपीभृतं तत्त्रयमाविमर्थं सूच्छी-न्तनस्यं सफलप्रभावम्॥१॥

# मूच्छी से जगाने की सुंघनी—

विना बुक्ताया हुआ पत्थर का चूना एक तोला, नवसादर एक तोला, कपूर तीन मासे तीनों चीजों को पीसकर एक छोटी शीशी में भर कर शीशी के मुख पर डाट छगाकर रख छोड़े। इसको 'मूच्छीन्त-नस्य' कहते हैं। अर्थात् हैना, सिन्नपात आदि किसी रोग से, या सपं, बीछू आदि किसी जन्तु के काटने से जो प्राणी मूर्चिंद्रत पड़ा हो उसको मूच्छों से जगाने वाछी यह सुघनी है। इसका प्रयोग व्यर्थ नहीं जा सकता।। १।।

# घाणेन्द्रियान्ते निहितोध्वकोटी कूप्यां तदीयोत्कटगन्धयोगैः। मूर्च्छात डात्तिष्ठाति मानवोऽरं

भवेत् स्वकीयार्त्तिनि वेदकश्च ॥२॥

रोगी को जगाने की यह विधि है कि मूच्छीन्तनस्य की शीशी की खाट खोलकर शीशी के मुख को मूर्च्छित रोगी की नांक के पास लगादे, तो शीशी के छान्दर से ऐसी उत्कटगन्ध नासिका के छान्दर पहुँचेगी कि रोगी मूच्छी से तुरन्त जग उठेगा। एक बार में मूच्छी नहीं खुले तो एक दो बार और लगावे। रोगी अवश्य चैतन्य होकर छापना समाचार कहने छगेगा। छौर जिस रोग से वह रोगी छाकान्त होगा वह रोग भी शिथिछ पड़ जायगा। बाद चन्द्रोदयादि जो दवाई उसको देनी हो तब वह भछी भाँति खाकर छाम उठा सकेगा। इसके छातिरिक्त मस्तक पीड़ा, बेचैनी छादि छानेक रोगों मे इस नस्य का उपयोग होता है।। २॥

तालादिचन्द्रोदयादीनां गुणतारतम्यम्—

कण्डूतिकुष्ठास्रविषत्रिद्रोषाँ-श्चन्द्रोद्यस्तालगुणै निकुय्यीत्। गुदाङ्कुराँश्चापि निषेवणेन तसुक्तसिनदूररसाद्योऽपि ॥१॥

#### तालादि चन्द्रोदयादिकों में गुणों की न्यूनाधिकता-

चन्द्रोदयों में जितने प्रकार के गुण कह चुका हूँ, वे गुण तो सभी चन्द्रोदयों में विद्यमान हैं; इस विषय में तो पुनः पिष्ट पेषण करना न्यर्थ है। परन्तु हरितालादिकों के योग से तालचन्द्रोदयादिकों में जितने गुण श्रधिक हो जाते हैं, उनका कुछ दिग्दर्शन छिखता हूँ कि जैसे हरिताल में जितने गुण हैं; उतने गुण ताळचन्द्रोदय में श्रवश्य बढ़ जायंगे। श्रर्थात् हरिताल के योग से बना हुआ ताळ

चन्द्रोद्य खुजली, कोढ़, रक्तजन्य दोष, विषजन्य दोष, सिन्नपात न्याधि खौर बवासीर को नष्ट करता है। इसी प्रकार हरिताल के योग से बने हुए तालसिन्दूर, तालस्वर्णसिन्दूर खौर तालमकरध्वज भी पूर्वोक्त न्याधियों को नष्ट करते हैं।। १।।

> स्तिग्घोष्णवण्घेत्ववितेखनानि यच्छन् नियच्छंश्च विषास्ररोगान् ।

श्वासाँश्च कासानिप भृतवाधां चन्द्रोदयो जीवयते शिलाख्यः ॥२॥

तद्वत् मैंनशिल के योग से बने हुए शिलाचन्द्रोदय, शिलामकर-ध्वज शिलास्वर्णसिन्दूर, श्रौर शिलासिन्दूर, के सेवन करने से शरीर में चिकनाई, उष्णता, कान्ति बढ़ती है। श्रौर शरीर का फूलना नष्ट हो जाता है। और विष दोप, रक्त-विकार, श्वास, [दमा] कास [खाँसी] नष्ट हो जाते हैं। श्रौर रस, रक्तादि सभी धातु बुद्धावस्था में भी विकृत नहीं होतीं।। २।।

रसायनो वीर्यसुखे द्दानो विना-श्वेद वातकफाग्निसादान् । दोषत्रयं कुष्टचलास्रगुल्म द्वास-त्रणाशीभगदारणानि ॥३॥ कण्डूद्रव्याधिविनाशनैको

कण्डूद्रस्व्याधावनाशनका व्यवायितो रक्तकरो वहेत । योगानशेषाँअ विषप्रभावाद्

विषाढ्यचन्द्रोद्य आतुराणाम् ॥४॥

विप के योग से बने हुए चन्द्रोदयादि रस सेवन करने से वीर्य-चृद्धि, सुख, रसादि धातुत्रों की उत्तमता दिनों दिन ऋधिक होते हैं। श्रोर वातव्याधि, मन्दाग्नि, सिल्रगत, कोढ, वातरक्त, गुरुम, दमा, धाव, वत्रासीर, भगन्दर, पाण्डुरोग, उदर रोग, नष्ट हो जाते हैं। श्रोर यह चन्द्रोदय शरीर में शीघ्र व्याप्त होकर पचता है। व इसके सेवन से शरीर में खून बढ़ता है। श्रौर उक्त गुणों के श्रालावे जिस योग के साथ में इसको सेवन करे तो वह योग भी शीघ फायदा करता है।। ३।४।।

> एकािकमहोऽपि कफप्रकोपं कोपं-चलस्याऽपि निहन्ति तज्जान्। रुणद्धि रोगान्विरुणद्धिहतून्, वायोस्तुन स्याद्यदितन्निकारः॥५॥

महन्द्रोद्य के विषय में भी यह वक्तव्य है कि केवल मह (संखिया) सेवन करने से कफ का प्रकोप, छोर वायु का प्रकोप नष्ट हो जाता है। छोर कफ व वायु के प्रकोप से होनहार रोग भी नहीं उत्पन्न होते। सखिया के सेवन में यह विशेष बात है कि वायु के प्रकोप करने वाले—''व्यायामाद्पतर्पणात् प्रपतनाद् भङ्गात् च्याज् जागरात् वेगानां च विधारणादितश्चचः शैत्यादित्रासतः क्ला चाने पराह्मऽपि च" इस न्याय से जो व्यायामादि हैं उनसे सखिया सेवी पुरुष बचता रहे। क्योंकि सखिया सेवन काल में व्यायाम करना विरुद्ध पदता है। परन्तु वायु के और विषाम के शमन करने वाले घृतादि पदार्थ यदि सेवन करता रहे तो सखिया व्यायाम (कसरत) करने से भी कुछ नुकसान नहीं कर सकती।। ५।।

कफप्रतीपोऽपि निजप्रभावात् पुष्टिं रितं यच्छिति सेवनेन । यदैष तद्युक्तरसस्तदोक्तान् गुणान् ददातीति किमत्र चित्रम् ॥६॥

श्रीर संखिया कफ से विरुद्ध होने पर भी पृष्टि तथा मैथुन शक्ति को बढ़ाती है, यह इसका विलक्षण प्रभाव है। क्योंकि पृष्टि और मैथुन शक्ति कफ के गुण से जन्य है। इस लेख से जब यह बात स्थिर हो चुकी कि संखिया के इतने गुण हैं; तो इसके योग से बने हुये महचन्द्रोदय में चक्त गुणों का होना आश्रय्ये कारक नहीं हो सकता ॥ ६ ॥.

> मल्लोपसेवा उपशेरते वा नवेति संशोरत एवलोकाः।

सर्वेऽपि तद्योगयुतस्तुसृतः

कस्याऽपि नैवापकरोति मन्ये ॥७॥

परन्तु सिखया में इतने गुण होने पर भी विष भक्षण दोष के कारण सभी बुद्धिमान् पुरुषों की यह शङ्का बनी रहती है कि सिखया का सेवन जाने माफकत आवे कि नहीं ? यदि माफकत नहीं आवे तो लाभ के बदले भारी नुकसान चठाना पड़े ? परन्तु इसके योग से यदि महन्वन्द्रोद्य बना लिया जाय, फिर चसको किसी भी मनुष्य को सेवन कराया जाय तो कभी नुकसान नहीं हो सकेगा यह विषय मेरा अनुभव किया हुआ है।। ७।।

यतस्तदीयाऽखिलदोषसङ्घाँ स्नेलेढि
गन्धोऽखिलसात्म्यहेतुः ।
तथा शिलाऽऽलऽमृतनिष्ठदोषानशेषभावं वलिरानयेत ॥८॥

यहाँ पर यह भी शङ्का हो सकती है कि जब मह (संखिया) का सेवन किसी २ पुरुष को नुकसानकारक भी देखा जाता है तो महन्दरोदय में भी तो संखिया ही का योग है ? तब वह नुकसान क्यों नहीं करेगा ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि संखिया में बहुत दोष रहते हैं, तथापि उसका महन्दरोदय बनाने से उसके दोषों को गन्धक साफ चाट जाती है। इसलिये महन्दरोदय सभी को माफक्त पड़ जाता है। सिखया के दोषा की तरह मैंनिशिल, हरिताल, बछनाभ विप, इन तीनों के दोषों को भी गन्धक नष्ट कर देती है। अर्थात् जिस प्रकार पूर्वोक्त युक्ति से महन्दरोदय किसी को नुकसानकारक नहीं होता, उसी प्रकार शिलाचन्द्रोदय, तालचन्द्रोदय, विषचन्द्रोदय, और

इसी इसी नाम वाले सिन्दूररस, स्वर्णसिन्दूर, मकरध्वज भी नुकसान कारक नहीं ठहर सकते ॥ ८॥

इत्थं गुणानामिह तारतम्य-

मूह्यंसहस्रेषु रसेषु तेषु।

सर्वेतु सङ्ख्यातुमलं न पुंसा

शताऽतिसङ्ख्याऽब्दमितायुषाऽपि ॥६॥

इन्हीं चारों के दृष्टान्त से अन्य २ औषिघरों के साथ बने हुए हजारो प्रकार के चन्द्रोद्य, मकरध्वज, स्वर्णसिन्दूर, सिन्दूररसों में भी गुणों के तारतम्य की विद्वान् लोग कल्पना करलें। क्योंकि यदि सर्व चन्द्रोद्यों के सर्व गुणों को कोई लिखने बैठेतो सौ वर्ष से अधिक काल पर्यन्त भी लिखते २ गुणों का पार नहीं पा सकता। इसलिये मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ मार्ग बतला दिया है। इतना मात्र भी अवलम्बन पाकर विद्वान् लोग अच्छी तरह सर्व रहस्य को समम लेंगे।। ९।।

संग्रहसिन्दूर रसः (संघातसिन्दूर रसः)— चन्द्रोद्यादेः परिपक्ततायां स्फोटे

च कूप्याः प्रविकीर्णचूर्णम् ॥

काचेन मिश्रं न रुजार्दिताई

प्रक्षेपणात् खिद्यति चापि चित्तम् ॥१॥

सिन्दूरनामाङ्कितचूर्णमेवं काचेन

मिश्रं पारीशिष्यते चेत्।।

पृथ्क् विधातुं यदि नैव शक्यं

ब्रवीम्युपायं परितोषहेतुम्॥२॥

संग्रहसिन्दूर ( संघातसिन्दूर ) की विधि—

चन्द्रोदय श्रादि रसों की शीशियों को फोड़कर जब रस निकालते हैं, तब कितने ही रस के वारीक टुकड़े शीशियों के टुकड़ों में मिल जाते हैं, जो कि रोगियों के देने योग्य भी नहीं हैं, (कांच मिली हुई दवा के खाने से आंते कट जाती हैं) और फेंकने से भी हजारों रुपयों का नुकसान होता है, परन्तु क्या किया जाय ? वैद्य विचारों को हारकर फेंकना ही पड़ता है। इसिलये उसकी रचा का उपाय लिखता हूँ !! १।२ !!

श्रादाय सर्वाणि सरङ्कणानि
भरेत क्षणां समगन्धकानि ॥
सर्वार्थकर्यामय कोष्ठिकायां
निघाय यन्त्रं परिपाकहेतोः ॥३॥
यामद्रयं तीव्रतरं च विह्नं
द्दीत संघाय मनश्र तत्र ॥
स्वाङ्गे च ज्ञीते रसमाद्दीत
क्षपीगले लग्नमभग्नशक्तिम् ॥४॥

कांच मिला हुन्रा चन्द्रोदय न्नादि का जितना चूर्ण सगृहीत है, इससे चतुर्थाश चौकिया सुहागा क्ष झौर इसके बराबर शुद्ध गन्धक डाल-कर लोहे की खरल में खूब कूटकर कपरछन करले। इस रस में काच मिला हुआ है इसलिये इसको पत्थर की खरल में कभी न घोटे नहीं तो खरल का सत्यानाश हो जायगा। इस चूर्ण को न्नातशीशीशी में भरकर सर्वार्थकरी भट्टी पर रखकर दो पहर की आंच दे। स्वाझ-शीतल होने पर गले में छगे हुए सिन्दूरस को निकाल ले।।३।४।।

> वत्थास्तुयावद्रसङ्ग्रहेण संगृह्यतेऽयं नतु सङ्ग्रहादिः॥ सिन्दूरनाया च रसो ज्वरादौ दृष्टप्रभावो बहुशोऽनुभृतः॥५॥

क्ष चौकिया सुहागा डालने से रस में भूख लगाने की शक्ति हो जाती है। किसी वैद्य की मरजी न हो तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं।

इसी प्रकार चढ़ने वाली जितनी चीजों (पारा, हरिताल, सिखया, मैंनिशिल, दालिकना, रसकपूर, श्रादि) से बने हुए सिन्दूररस, चन्द्रोदय आदि रसों के संप्रह से यह सिन्दूररस संगृहीत किया है इस लिये इस रस का नाम, "संप्रहसिन्दूर" या "सघातसिन्दूर" रखा है, इसकी मात्रा एक रत्ती से दो रत्ती तक की है। इसकी मात्रा ज्वर श्रादि रोगों में अन्ला काम करती है। ५।।

रसकर्पूर विधिः—

रक्तेष्टकाचूर्णमथापि गैरिकं

स्फटी खटी सैन्धवपांशुजं पटु।

वल्मीकमृत्कुम्भसुरञ्जनी मृदा

समं समं सर्वसमं च पारदम्॥१॥

दीर्घायते खल्वतले विमर्देदि-

नाष्ट्रकं पुष्टनरेण तत्ततः।

नान्दीद्वयीजे डमरौ तु यन्त्रके

निधाय मुद्रां च द्दीतहादिनीम् ॥ २ ॥

रसकपूर की विधि-

ळाळ ईट का चूर्ण (कपरछन किया हुआ), सोंनागेरू (नरमगेरू), फिटकरी (विना भुजी), खिड़्यामट्टी, सेंघानोंन, खारीनोंन, वमई (सपों के विलों) की मट्टी, अवर्तन रंगने की मट्टी, ये आठों चीज छटाँक-छटाँक ले और सबके समान भाग (आठ छटांक) हिङ्काल से निकाला हुआ पारद। उपर लिखी हुई आठों चीजों को कूटकर अलग अपर छन कर वजन करे। इन नौ चीजों को लम्बे चौड़े खरल में आठ दिन तक बलवान पुरुष से घुटवावे। बाद दो नाँद के बनाये हुए

<sup>ि</sup> सर्पों के बिलों की मद्दी छेने का यह अभिप्राय है कि हवा खाने को सर्पगण अपने बिलों पर बैठकर मल, मूत्र, लार, बिप डाला करते हैं, उस मद्दी से पारद उत्तम गुणकारी होता है।

डमरूयन्त्र में रखकर यन्त्र के जोड़ पर वज्रमुद्रा करदे। (वज्रमुद्रा की विधि परिभाषा प्रकरण में देखों )। परन्तु यह स्मरण रहे कि पहले दोनों नादों को चिकने पत्थर पर पानी डालकर इस प्रकार घिसले, जिसमें दोनों नादों के मुख ऐसे मिल जाँय जिसमें कहीं पर सन्धि न रहे। नहीं तो सन्धि के द्वारा पारद उड़ जायगा श्रौर वस्रमुद्रा के ऊपर उक्त विधि के अनुसार सात कपरमट्टी भी करदे ॥१॥२॥

#### यन्त्रं प्रशुष्कं प्रद्दीत वहिं निधाय तालादि विधात कोष्ट्याम् । दिनानि चत्वारि निरन्तरेण

रात्रिन्दिवं च क्रमवर्द्धमानम् ॥ ३॥

जब यन्त्र धूप में खूब सूख जाय, तब उस यन्त्र को तालादि भस्म वनाने वाली भट्टी के ऊपर रखकर चार दिन तक रात दिन मन्द, मध्यम, तीव्र क्रम से निरन्तर श्रॉच दे ॥३॥

> स्वांगे शीतेऽत्र सञ्जाते चन्द्रवद्धवलं रसम्। रसकरूरकं नाम गृह्णीयान्नान्दिकोध्वेगम् ॥ ४ ॥

जब यनत्र स्वाङ्गशीतल हो जाय तब डमरूयन्त्र की मुद्रा को खोल कर ऊपर की नांद के तलभाग में लगे हुए कपूर के समान सफेद वर्ण के रसकपूर को निकाल ले ॥४॥

कस्तूरिका चन्द्रनदेवपुष्पे

शाणाष्ट्रकर्षप्रमितानि तानि।

कर्षद्वयं केसरमाविमर्देन्मावेण

कर्पूररसेन सम्यक् ॥ ५ ॥

इस रमकपूर में से एक मासे लेकर और इसमें तीन मासे कस्तूरी, श्राठ तोला चन्दन का चूर्ण, श्राठ तोला लोंग, इन सबको खरल में ढालकर घोटे। इसकी मात्रा इस अन्दान से लेनी चाहिये जिसमें दो चावल से लेकर एक रत्ती तक (वलावल देखकर) एक मात्रा मे रसकपूर आ सके ॥५॥

# रोगं निरस्येदुपदंशसुग्नं सोपद्रवं जाठरमग्निमेषः। करोति पुष्टिं बलवीयवृद्धिं

′ पद्वम्लवर्जी रससेवकः स्यात् ॥ ६ ॥

इसके सेवन करने से सहित उपद्रव के महाकठिन—साध्य उपदंश (गरमी) नष्ट हो जाता है और भूख खूब लगती है, तथा पुष्टि चलवृद्धि वीर्यवृद्धि भी इसके सेवन से होती है। परन्तु इस रस को सेवन करने वाले को चाहिये जबतक रस का सेवन करे तब तक नमक, खटाई न खाय। किन्तु दूध, माखन, मिश्री और मिष्ट पदार्थ जितने पच सकें खाया करे। और जबतक श्रीषध सेवन करे तबतक ब्रह्मचर्य्य भी पाले।

विधिपूर्वक रसकपूर के नहीं बनने से मुख शोथ प्रभृति अनेक रोग हो जाते हैं। इसलिये इसके बनाने में ऊपर लिखी हुई विधि का अवश्य अवलम्बन करे।

कोई २ वैद्य रसकपूरादि ऊपर छिखे हुए चूर्ण को मलाई या शहत में दिया करते हैं; हमतो दूध के साथ दिया करते हैं ॥६॥

> रसकपूरस्य द्वितीयो विविः— सेटार्द्वसृतं पद्घ पांशुजातं स्तुहीजदुग्धेन विमर्द्येत । ताभ्यां समानेन प्रशोषणान्त सुपर्यधः स्थापित सैन्धवं तत् ॥ १॥

स्पयधा स्थापत सन्धव तत्॥
रसकपूर की दूसरी विधि—

आध सेर हिंडुलोत्थ पारद, आधसेर खारीनोंन, एक सेर सेंहुड़ ( थूहड़ ) का दूध, तीनों को खरल में खूब घाटे। जब घोटते-घोटते बिलकुल सूख जाय; तब इस चूर्ण के ऊपर नीचे तीन २ चार २ अंगुल चूर्ण किया हुआ सेंधानोंन रखदे, अर्थान सेंधेनांन के बीच में रसकपूर के सामान का चूर्ण, रखा जायगा ॥१॥ वज्राभिधानां प्रद्दीत सुद्रां
यन्त्रेऽपि सृत्कपटकांश्च सम्यक् ।
ततश्च तीव्रातपशुष्कयन्त्रं दधीत
तालादिविधातृकोष्ट्याम् ॥ २ ॥

इस डमरूयन्त्र की सन्धियों पर वज्रमुद्रा करदे, श्रीर वज्रमुद्रा के ऊपर सात कपरमट्टी भी करके सूर्य्य के तीत्र ताप में खूब सुझाले। इस यन्त्र को तालादिभस्मकरी भट्टी पर रखदे॥२॥

रात्रिन्दिवं चात्र द्दीत विह्नं दिनानि चत्वार्यपि वर्द्धमानम् । शीतेऽत्र यन्त्रे त्वपनीय मुद्रां हिमांशु शुभ्रं रसमाद्दीत ॥ ३॥०

बाद चार दिन तक छहोरात्र मन्द मध्यमादि क्रम से अग्नि दे। जब यन्त्र स्वाङ्गशीतल हो जाय तब यन्त्र की मुद्रा को खोलकर डमरूर यन्त्र की ऊपर की नांद में लगे हुए रसकपूर को निकाल ले।।३॥

> दित्रेस्तु वारैथेदि सृतचन्द्रं सम्मर्दनोत्थापनदिव्यरूपम् । उक्तेन मार्गेण करोति वैद्यः

> > फलश्रुतिश्रास्य करस्थितास्ति ॥ ४ ॥

इस विधि से यदि दो तीन बार मर्दन करके और पाँच २ दिन की अग्नि देकर उड़ाले तो रसकपूर बहुत उत्तम वने। और जैसा इसका फल लिखा है, वह अविकल रूप से अवश्य प्राप्त हो ॥४॥

> लवङ्ग चूर्णेन सहाऽत्ति मात्रा-मेतस्य यः कोऽपि विषार्दितो ना । षाण्माससाम्बत्सारिकोऽपि रोगी सुखी भवेदूर्ध्वविरेचनेन ॥ ५॥

इस रसकपूर की दो चावल से एक रत्ती परिमाण तक लोंग के चूर्ण के साथ में यदि मात्रा को शहत, माखन या मलाई किसी के साथ सेवन करे तो वमन के द्वारा छः महीने या वर्ष दिन तक का भी विषदोष (बछनाग, बीछू, सर्प, सिंह, बावला-कुत्ता, आदि स्थावर, जङ्गम कोई प्रकार का विष क्यों न हो ) नष्ट हो जाता है और शरीर में बलवृद्धि होती है।।५।।

रसकपूर के सिद्ध होने पर निर्मल रस को तो अलग निकाल ले, और नांद के खुरचन से या ईट के चूर्ण वगैरह के ऊपर बिखरे-हुए रस के संग्रह करने से जो मिलन रसकपूर मिले उसके समान गन्धक घोटकर फजाली करले, बाद सिन्दूरस की विधि से इसका कपूरसिन्दूर बनाले। बाजार में दुकानदारों के यहाँ जो रसकपूर और दालचिकना मिळता है उनको भी नींचू के रस में दो दिन तक घोटकर द्विगुण गन्धक के योग से "कपूरसिन्दूर" तथा "कपूरकसिन्दूर" बनाले, इसी प्रकार अनेक युक्तियों से रस तैयार कर लेने चाहिए। वैद्य के यहाँ कोई चीज फ़ेंकने काबिल नहीं है।

# पारदमूच्छी माहात्म्यम्—

संक्षयात् पापराशीनामीश्वरानुग्रहाद्पि । विधित्सा जायते नृणां शिवशुक्रस्य सूर्च्छने ॥ १ ॥ रसस्य सूर्च्छया जन्तून शेषान् नीरुजः कदा । करिष्यामीति वाञ्छाऽपि विपाकः पुण्यसञ्चितः॥२॥

॥ इति पारद्मूच्छी प्रकरणम् ॥

# अथ धातुशोधनमारण प्रकरणम्

**-903)606**-

याह्यस्वर्णम्—

निष्टमं विह्नना स्वर्णे द्युतिं स्वीयां जहाति चेत् ॥ दुष्टमित्यवगन्तव्यं शुद्धमेतत्ततोऽन्यथा ॥ १ ॥

स्वर्ण ग्राह्म ( लेना )---

सुनर्णभस्म वनाने में सबसे पहले सुनर्ण को छाप्त में तपाकर देखले। यदि स्वर्ण छापनी कान्ति को छोड़कर काला पड़नाय, तो जानले कि इस स्वर्ण में घात्वन्तर का योग (वट्टा) है। यदि अपनी कान्ति को न छोड़े, तो सममले यह सुवर्ण शुद्ध (खालिस) है।। १।।

श्यामिकाऽपहरणम्--

सुवर्णिनिष्टां समपानुनुत्सुश्चेच्छचा-मिकां वैद्यवरः प्रकुर्यात् ।

इमं प्रयोगं वहुशोऽनुभूतं

मयापि वान्यैरपि वृद्धवैद्यैः॥ १॥

रयामिका [वहा] निकालने की विधि-

जब अप्नि में तपाने से सुवर्ण को कान्ति मैळी माळ्म पहे, तव जानले कि इसमें ताम्रादि घातुओं का योग (वहा) है। इस दोष की निवृत्ति के छिये नीचे लिखे हुए उपाय को करे। जिसका मैंने तथा अन्य वृद्ध वैद्यों ने कई वार परीक्षा करके अनुभव छिया है। यह दोप प्राय: भूपणों के सुवर्ण में हुआ करता है, और वटर तथा पन्ना एवं वर्क (जिसको अमीर लोग पान में देकर खाया करते हैं) इनके सुवर्ण में प्राय घात्वन्तर योग नहीं होता है, तथािप अप्नि में तपाकर परीन्ना कर लेनी आवश्यक है।।१।।

पहरक्तेष्टकाचूर्णे क्रमेण स्वर्णपत्रकम् । ऊद्धीघो गोमये घृत्वा सिञ्चेत्साषपविन्हभिः॥२॥ सेटडयकरीपाग्निं द्द्यान्निः श्वसनस्थले । पञ्चपाणि पुटान्येवं द्चाद् दोषापनुक्तये ॥ ३ ॥ रचकलवण ( साँभरनोंन ) साँभरनोंन नहीं मिलने पर सैंधानोंन से भी काम चल सकता है, परन्तु साँभरनोंन बाजार में बहुत मिला करता है, छौर उसी के बराबर लाल ईट का चूर्ण दोनों को कपड़ल्लान करके एक बड़ा उपला [ गोंयठा ] पर चूर्ण को विल्लाकर सुवर्ण पत्र रख दे, फिर चूर्ण रखे, इसी क्रम से संव सुवर्ण पत्रों को जमादे । ऊपर से एक उपला और रखदे । बगल में सरसों के तेल से तर करके ऊपर से चूर्ण लगादे, जिसमें सुवर्ण पत्र कहीं से दीखन पड़े । उस सम्पुट को निर्वात स्थान [ जहाँ पर हवा न जाय ऐसा घर ] में दो सेर उपलों के अन्दर रखकर श्रमि लगादे, स्वाङ्गशीतल होने पर देखले, यदि सम्पुट में किसी जगह कुछ लाली दीख पड़े तो जानना चाहिये कि श्रभी बट्टा नहीं निकला है, इसलिये पुनः श्रमि दे, स्वाङ्गशीतल होने पर सम्पुट को खोलकर देखे, यदि स्वर्णपत्र काले निकलों तो फिर उसी प्रकार सम्पुट बाकर श्रमि दे । इस प्रकार पाँच छः बार श्रमि देने से श्यामिका दोष ( बट्टा ) सब जल जायगा; श्रीर स्वर्ण प्रातः काल के सूर्य्य के समान चमकने लगेगा ॥२॥३॥

स्वर्णशुद्धिः—

तैलादिवर्गे प्रथमं विशोध्य पृथक् पृथग् हेम च सप्तकृत्वः।

ततो विशिष्टां गुणसूमदात्रीं

शुद्धिं चिकीर्षुः प्रथितेऽत्र वर्गे ॥ १ ॥

काञ्जीजलं निम्बुजलं च

तकं दुग्धंगवामित्यातितसतसम्।

निर्वापयेद्धेम<sup>ं</sup>च सप्तकृत्वो विशुद्धयति स्वणीमिति प्रसिद्धम् ॥२॥

स्वर्ण शुद्धि—

स्वर्णीद सभी घातुत्र्यों की प्रथम सामान्य शुद्धि हुत्रा करती है, बाद विशिष्ट शुद्धि की जाती है, इस नियम के अनुसार सुवर्ण पत्रों को प्रथम तिल का तेल, गौ का मठा, (गौ का मठा नहीं मिले तो भैंस के मठा से भी काम चल सकता है) गौमूत्र, काजी, (कांजी बनाने की विधि परिभाषा प्रकरण में देखिये) कुलथी के बीजों का काढा (जिसकी दाल होती है) यदि कुलथी के बीज नहीं मिलें तो कुलथी का पश्चाझ (मूल, हाल, फूल, फल, पत्ती) के काढे से भी काम चल सकता है। इन पाँचों चीजों में साव-सात बार चुमाले, बाद गुगा वृद्धि के लिये काँजी, नींवू का रस, मठा, गो दुग्ध, इन चार वस्तुत्रों में स्वर्ण पत्रों को श्रिम में तपा तपा कर सात सात बार चुमा लेने से विशेष श्रुद्धि हो जाती है, स्वर्ण में ताम्र के ऐसा बहुत दोप नहीं है, इसलिये सामान्य श्रुद्धि नहीं करके विशेष श्रुद्धि से भी काम चला लिया करते हैं। यह पच भी बुरा नहीं है, क्योंकि "श्रुद्धस्य शोधनं गुणाधिक्याय, मृतस्य मारणं गुणाधिक्याय" एतन्मूलक ही दो श्रुद्धि की जाती है, नहीं काम तो एक श्रुद्धि से भी चल सकता है।।१।।२।।

### स्वर्णभस्म विधिः—

सुशुद्धस्ते त्रिगुणेसुवर्णे विमर्धे
कुर्योन्मृदृपिष्टिकां ज्ञः ।
कन्याद्रवै निम्बुरसेन चापि
सिन्धुद्भवेनापि पुनः कुमार्य्या ॥ १ ॥
तयोः समे शोधितगन्धकेच
दत्त्वा मसिं मर्दनयोगजाताम् ।
नैम्बूकनीरेण त्रिधा विभाव्य
कुप्यां भरेताथ पचेत यन्त्रे ॥ २ ॥
दिनद्वयं बालुकया प्रपूर्णे
शितस्वयं चाथ गलेविलयम् ।
स्वर्णीदिसिन्दूरमधो तलेऽपि
स्वर्णस्य भस्मोत्तममाददीत ॥ ३ ॥

पुनः कुमारीस्वरसेन कृत्वा
भूतेश्च चक्रीरथ कुक्कुटाख्ये।
पुटे पुटेन्मल्लपुटेन सम्यक्
स्वर्णस्य योगे विनियोजयेत॥ ४॥
स्वर्णभस्म विधि—

चार तोले शुद्ध सुवर्ण, बारह तोले शुद्ध पारा, दोनों को पहले खूब घोट ले, जब पिट्टी हो जाय तब घृतकुमारी का रस, नीवू का रस, व सैन्धव छवण, तीनों के साथ में उस पिट्टी को खूब घोटे। दो दिन घोटने के बाद पानी से पिट्री को धो डाले, जन पिट्री खूब कोमल हो जाय तब फिर फेवल घृतकुमारी के रस में दो दिन घोटे। इन चीजो में घोटने का यह श्रभिपाय है कि "चारा मुखकरास्सर्वे सर्वे ह्यम्लाः प्रवोधकाः" इस शास्त्र सिद्धान्त से सैन्धव छवण व नींबू का रस ये दोनों पारद में प्रासार्थ मुख पैदा कर देते हैं, श्रौर घृतकुमारी का रस मालिन्य को दूर करता है। अन्त में घृतकुमारी के रस का योग दिया गया है, वह पारद के बचे हुए मल को निकाल कर पारद को एकदम साफ कर देता है। [ इस बात को बहुत से श्रनुभवी लोग जानते हैं कि चौंदी बनाने के शौकीन मनुष्य पारद को एक महीना तक घृतकुमारी के रस में पहले घोट लिया करते हैं। पारद का बिना मालिन्य निकाले चाँदी भी मलिन होती है ] फिर उस पिट्टी के बराबर (१६ तोले) शुद्ध गन्धक घोटकर कज्जली बना ले; फिर तीन भावना नींवू के रस की देकर कपरौटी की हुई आतशीशीशी में कजाली को भरकर सिन्दूररस की तरह बालुकायन्त्र में दो दिन तक पकावे, स्वाङ्गशीतल होने के बाद शीशी के गले पर लगे हुए स्वर्णिसन्दूर को निकाल कर रख ले, और शीशी के तलभाग में स्थित स्वर्णभस्म को भृतकुमारी के स्वरस में घोटकर टिकिया बना ले। बाद टिकिया सुख जाने पर शरावसम्पुट में रखकर कुक्कुटपुट (परिभाषा प्रकरण में देखिये ) में फूंक दे। अनन्तर जहाँ स्वर्णभस्म देने की आवश्यकता हो वहाँ इसको दे सकते हैं ॥ १।२।३।४ ॥

कदापि भरमन्यवभाति चान्द्री
सृतस्य योगेन पुनः पचेत ।
तथापि भायाचिद् चिन्द्रकाभा
द्विस्त्रिः पुरेत्सोमलता कुमार्य्या ॥ ५ ॥

पर यह स्मरण रहे कि कुक्कुटपुट में देने के बाद भी यदि स्वर्णभरम में सोने की चमक माछ्म होती हो तो फिर भी पूर्ववत् पारद गन्धक के साथ घोटकर धातशाशीशी में रखहर सिन्दूर-रस की विधि से वालुकायन्त्र में दो दिन अग्नि दे। अनन्तर सुवर्णभस्म को निकाल कर देख ले, यदि फिर भी छुछ चमक माछूम होती हो तो घृतकुमारी व गिछोय के स्वरस के साथ घोटकर टिकिया वनाय सुखाय तथा शरावसम्पुट में रखकर दो तीन वार गजपुट में फूँकने से स्वर्णभस्म ध्ववश्य निश्चन्द्र हो जायगी तव योगों में देना युक्त है। यों तो एक बार में ही स्वर्ण-सिन्दूररस के साध ही साथ तैयार हुई भस्म योगों में देने से नुकसान नहीं कर सकता किन्त फायदा ही करेगी; परन्तु निश्चन्द्र करने का उद्योग इसलिये किया गया है कि जिसमें गुण अधिक हो। वैद्यों को यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिस घातु में पारद या शिंगरफ का योग देकर पाक करना हो, उसको गजपुट में नहीं दे क्योंकि ऐसा करने से पारद या शिंगरफ एड जायगा इसलिये एसको निक्र तहमस्यन्त्र में अथवा श्रातशीशीशों में भरकर पकाना चाहिये। यदि जहाँ पर पारद या हिङ्गुल का योग नहीं हो उस दवा को गजपुटादि पुटों में फूँकना श्रन्छा है ॥ ५ ॥

द्वितीय स्वर्णभस्म विधिः— सेटोन्मितं स्वर्णमथापि सृतं चतुर्शुणं तच्छनकैर्विमर्छ। तथा यथेनस्तत उच्छत्तेन्न पिष्टिप्रमाणेन समश्च गन्धम्॥१॥

## सुवर्णभस्म की दूसरी विधि—

शुद्ध सुवर्ण पत्र एक सेर, हिङ्गुलीत्थ पारद चार सेर, दोनों को इस प्रकार धीरे-धीरे मर्दन करे कि जिससे पारद चछलकर इघर उघर गिरे नहीं। प्रथम स्वर्णभस्म विधि के अनुसार घृतकुमारी का स्वरस, नींबू का रस और सैन्धवलवण इन तीनों के साथ मर्दन करके पिट्ठी बना ले। फिर दो दिन घोटने के बाद केवल घृतकुमारी के रस के साथ दो दिन घोटकर पानी से पिट्ठी को ऐसी होशियारी के साथ घो डाले कि जिससे पारे का नुकसान न हो। और वैद्यों को दूसरे प्रयोग में मा यह स्मरण रहे कि जहाँ पर सुवर्ण व पारद की पिट्ठी की आवश्यकता हो वहाँपर उक्त तीनों चीजों में घोटकर पिट्ठी को स्वच्छ करले। फिर पिट्ठी के बराबर (पांच सेर) शुद्ध आमलासार गन्धक डालकर दो दिन तक मर्दन करे। यदि दश सेर पक्की कज्जलों को एक खरल में घोटने में दिक्कत हो तो उसके चार पाँच हिस्सा करके घोटे॥ १॥

## स्तुह्यकेदुग्धेन विमर्द्येत सम्यग्विशुष्कां खलु कज्जलीं ताम् । यन्त्रे इयोनीन्दिकयोः कृते च खद्वाङ्गसंज्ञे नलिकायुतेऽपि, ॥ २ ॥

बाद उस कजाली में थूहर व मंदार के दूध की तीन भावना दे। जब कजाळी बिलकुल सूख जाय तब उसको रख छोड़े। फिर दो मट्टी की नादों का हमरूयन्त्र बनावे। परन्तु हमरूयन्त्र की ऊपर वाली नॉंद में इतना बड़ा छिद्र करदे जिसमें अठली घुस सके, उसमें एक बिलांद लम्बी लोहें की नली घुसा दे, नली घुसाने का यह अभिप्राय है कि गन्धक का धूआं नली के द्वारा निकलता रहे, जिससे यन्त्र फूटे नहीं और पारद का सुवर्ण-सिन्दूरस बनकर नली के चारो श्रोर जा लगे, यदि नली नहीं लगाते और धूआं निकलने के लिये केवल नान्दी में छिद्र बना देते, तो पारा भी धूआं के साथ ही साथ निकल कर उड़ जाता और सुवर्ण-सिन्दूरस नहीं बनता।। २।।

## रसस्यरोधाय भरेददीत नान्चोधुले नालिमुले च मुद्राम् । नियीसतृले ननु लोहभस्म

मृत्सेति च द्रव्यचतुष्ट्रयस्य ॥ ३ ॥

दोनों नांदों को साफ पत्थर के ऊपर पानी डाल कर इस प्रकार धीरे धीरे घसे, जिसमें नांद नहीं फुटे, और दोनों का मुँह ठीक मिछ जाय [कहीं दर्ज नहीं रहे ] फिर दोनों नांदों पर सात सात कपरौटी करके मुखाले। वाद जिस नांद में छिद्र नहीं किया है उस नांद में दस सेर पक्की कज्जली को भरकर दोनों नांदों का मुख मिलाले, पश्चात रुई, पीपल का गोंद, लोह की भस्म, विकनी मट्टी इन चारों चीजों को पानी के योग से दो दिन तक कूटकर करक बनाले, फिर इसी करक से दोनों नांदों के मुख पर व नली के मुख पर मुद्रा करदे, और उस मुद्रा के ऊपर सात कपरौटी करके सुखा ले।। ३।।

पचेदहर्युग्ममयोग्रवहे-

र्योगोन्दवस्त्रे प्रद्दीत यन्त्रे,। रसस्य पाकाय च रोधनाया-

तीते च यामे विरमोत्त्रियातः॥ ४॥

फिर उस निलंकाडमरूयन्त्र को भट्टी पर रखकर दो दिन तक मन्द, मध्यम व तीत्राप्ति कम से दे। परन्तु दो दिन के व वाद नली द्वारा लोहशलाका डालकर देख ले, यदि शलाका में गन्थक लपटी हुई निकले तो एक दिन छाप्ति और दे। जब गन्धक जीर्ण हो जाय तब एक पहर खूब तीव्रतम छाग्नि दे, जिससे छावशिष्ट गन्धक भी जल जाय, और पारद का भी सुवर्ण सिन्दूररस बनकर नली के ध्याल वगल में लग जाय।। ४।।

स्वाङ्गे शीते च सञ्जाते नान्दिकोद्धितलं गतः। स्वर्णसिन्दूरनामायं स्वर्णभस्माप्यधस्तले ॥ ५॥ स्वाङ्गशीतल होने पर चाकू से मुद्रा को खुरच कर यन्त्र को खोल ले। ऊपर की नांद में स्वर्णसिन्दूर मिलेगा और नीचे की नांद में सुवर्णभस्म मिलेगी। यह स्वर्णसिन्दूर वैसा चमकदार नहीं होता है जैसा शीशी में वनता है, तौभी रससिन्दूर से कहीं अधिक गुणकारी होता है।। ५।।

त्रकस्तुहीगन्धकयोगजातं शतं पुटं चेत्प्रददीत वैद्यः। शास्त्रोक्तसिद्धिर्निखिलापि हस्ते वर्वित्ति रोगप्रवरेषु स्वस्य ॥ ६॥

यदि इसको भी खूब चमकदार बनाना हो तो इसमें द्विगुण गन्धक श्रीर डालकर वटजटाप्ररोह [ बरोह ] के काथ की तीन भावना देकर श्रातशीशीशी मे भरकर रसिसन्दूर विधि से स्वर्णसिन्दूर तैयार कर ले। श्रौर नीचे की नांद में जो एक सेर सुवर्ण भरम तैयार हुई है, उसमें गन्धक छटांक भर, थूहर का दूध छटांक भर, मंदार का दूध छाध पाव इन तीनों चीजों के साथ घोटकर तथा घृतकुमारी के रस के योग से टिकिया बनाकर, खूब सुखा ले तब गजपुट में फूँक दे। यदि थूहर व मंदार का दूध पूरा मिल सके तो घृतकुमारी का रस हालने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हीं दूधों के योग से टिकिया बन जायगी। इस प्रकार जहां तक हो सके सौ पुट तक दे। यदि सौ पुट नहीं दे सके तो १०, १५, २० अर्थात् जितने अधिक पुट दिये जांय उतना ही श्रच्छा गुण होगा। इस भस्म को जिस योग में देंगे वह तत्काल फायदा करेगा। यदि थूहर व मंदार का दूघ पय्यीप्त नहीं मिल सके तो मंदार के पत्तो के स्वरस और धृहर के डण्डों के स्वरस से भी काम चल सकता है। यदि समय पर ये भी नहीं मिल सकें तो घृत-कुमारी का रस व गुरुव का स्वरस व गन्धक इन तीन चीजों की भावना देकर सौ पुट पूरा कर ले। यदि इनके योग से भी १०० पुट पूरे नहीं कर सके तो २० पुट तो अवश्य पूरे करे। वाद गन्धक का योग नहीं देकर, केवळ घृतकुमारी श्रौर गुरुच [ गिलोय ] के रस में ही तीन भावना देकर टिकिया वनाले। वाद खुखाकर गजपुट में फूँक दे। इस प्रकार से वनी हुई सुवर्णभस्म के वल से राजयक्मादि बड़े बड़े रोगों में वैद्य लोग सिद्धहस्त हो सकते हैं॥ ६॥

## तृतीय स्वर्णभस्म प्रकारः—

इत्तोरिर छेन द्रं प्रलिम्पेत् कङ्कुष्ठचूर्णेन च मृच्छरावम् ॥ सुवर्णेलोछीश्च निधाय मध्ये पिधाय चान्येन च तस्य वक्तूम्॥१॥

वनोपलानां युगसेटकानां
द्वीत विह्नं पुनित्थमेव ॥
यावतपुटानान्तु शतं प्रमाणं
भेवत् सुवर्णस्य निस्त्थभसम्॥
निष्काक्षराणाश्च न मार्जनं स्यात्
स्पर्शस्य काठिन्यमपि प्रज्ञात्॥२॥

## सुवर्णभस्म का तीसरा प्रकार—

जिस पुरवे (क्छा) में आघ पाव (दश तोला) दृध आ जाय पेसे सौ पुरवा मेंगाकर रख ले, एक पुरवा के अन्दर ईख के सिरका को पोत दे, वाद उसी समय, मुदीशंख के कपरछन किये हुए एक मासे चूर्ण को भी सिग्का के ऊपर चारों तरफ लपेट दे। उस पुरवा के अन्दर तल में एक एक तोले सोने की डली (शुद्ध की हुई) रख दे उस पुरवे के मुख को दूमरे सकोरा से हँक दे। फिर दो सेर उपला के बीच में रखकर फूँक दे। ठंडे हो जाने पर धीरे से सुवर्ण की डली को निकाल कर पहिले के तरह दूसरे परवा में रख के

सिरका श्रीर मुर्दाशंख के चूर्ण को लीपकर उसी सुवर्ण की डली को रख दे, और पुरवा को ढाँककर दो सेर उपला की श्राँच दे। ऐसे सौ पुट देने से सुवर्ण की निरुत्थ भस्म भूरे रङ्ग को बनेगी। परन्तु यह स्मरण रहे कि जब सुवर्ण की डली को पुरवा से निकाले, तब बड़ी होशियारी के साथ डली को उठावे, घरती में गिर जायगी तो जितना सुवर्णभस्म हो गया होगा उतना ही गिर जायगा इसी प्रकार यदि श्रशरकी की भस्म बनाई जाय तो श्रशरकी को शुद्ध करके पूर्वोक्त विधि से घो पुट देने से श्रशरकी के श्रष्ट्यर भी न बिगड़ेगें श्रीर कोमल भी ऐसी हो जायगी कि चोंहोंटी से मलने पर मिस जायगी। यह भस्म मित्रपञ्चक से जिलाने पर जी नहीं सकती।

बहुत वैद्यों का यह कथन है कि, मुद्रीशंख में सीसे का भाग रहता है तो सीसे से मारा हुआ सोना उत्तम गुण नहीं करता; क्योंकि "श्रारिछोहेन लोहानां मारणं दुर्गुणप्रदम्" अर्थात दूसरी धातु से मारी हुई धातु गुण के बदले अवगुण पैदा करती है। इस शङ्का का उत्तर यह है कि, यह ता मैं भी मानता हूँ कि जैसी भस्म पारद गन्धक के योग से चत्तम बनती है वैसी धातु के योग से यद्यपि नहीं बनती; तौ भी "गुण के बरले घवगुरा करती है" यह बात माननीय नहीं हो सकती। देखिये ? शाई धर छादि छनेक शास्त्रों में सीसे के योग से सुवर्णभस्म विधि लिखी है, और उस रीति से सुवर्णभस्म बनाकर योग में डालते हैं तो गुण भी करती है। इसलिये "अरिलोहेन लोहानां दुर्गुखप्रदम्" इस वचन का यह आशय है कि सारक धातु के योग से बनी हुई धातु की भस्म पारद गन्धक की कजाली की अपेत्ता अल्प गुए करती है। परन्तु इस हमारी भस्म विधि में तो मुर्दाशंख का सम्बन्ध मात्र है कुछ सोने के साथ घोटा वो गया नहीं है। छौर उसमें यह भी अंश शोधनीय है कि मुदीशंख में सीसे का छांश रहता है, छौर वह कितना है ? शास्त्रकारों ने तो सुवर्ण को सीसे में घोटकर भस्म विधि लिखी है, श्रीर गुए भी लिखा है व वैसा ही होता भी है। जो हो ! हम अपना अनुभव छिल रहे हैं, विद्वान् लोग युक्तायुक्त का निर्णय कर छें ॥ १ ॥ २ ॥

चतुर्थ सुवर्णभस्म प्रकारो रजतभस्म प्रकारश्च—
पटेन स्तेन तद्धेहेम
प्रमर्च क्रवींत दिनद्रयेन, ।
पिष्टिं ततो गन्धकमरुलयुग्मं
स्तेन तुरुपं परिमर्द्येत ॥१॥
पचेत यन्त्रेऽनु च वालुकाख्ये
गले विलग्नं रस-माद्दीत ।
तटे विलग्नं च सुवर्णभस्म
तारोऽप्यनेनैवपथा सुसिध्येत् ॥२॥

सुवर्णभरम का चौथा प्रकार-ग्रौर चांदी की भरम विधि-

चार तोले शुद्ध पारा, दो तोले शुद्ध सोने के पत्र, दोनों को दो दिन तक घोटकर पिट्टी बनाले। फिर चार तोले शुद्ध गन्धक और चार तोले शुद्ध सफेर सिखया विप, इन दोनों को डालकर दो पहर मर्दन करके कजाली करें। सब चौदह तोले कजाली को शीशी में रख कर वालुकायन्त्र में पकावे। परन्तु यह स्मरण रहे कि इस सिखया के घूँ आ से बचता रहे, इसका संपर्क शरीर के साथ होने से नुकसानकारी है स्वाइशीतल होने पर गले में लगे हुए मह्मिन्दूर को निकाल ले, और शीशी के तलभाग में लगी हुई सुवर्णभस्म को भी निकाल ले परन्तु वह सुवर्णभस्म संखिया के योग से गरम बनेगी, इसिलाये शीतज्वर या कफजन्य व्याधि में या वातव्याधि में वो इसका योग वहुत गुगाकारी होगा, परन्तु पित्तजन्य व्याधि में अथवा नीरोग पुरुष के वल वढ़ाने के लिये देनी हो तो इस भस्म को शीशी में भरकर एक महीना तक केला की जड़ में गाड़ दे, अथवा धनियाँ और इसवगील में गाड़कर पानी भर दे, एक महीने के वाद निकाले।

इसी प्रकार चादी की भस्म भी वनती है। अर्थात् पांच वोले चाँदी को गलाकर पांच तोले पारद छोड़दे दोनों की पिट्ठी हो जायगी। इस पिट्ठी को दो पहर घोटकर पांच तोले गन्धक श्रीर पांच तोले संखिया डालकर फिर दो पहर घोटे। उस कज्जली को शोशी में भर कर बालुकायन्त्र में महिसन्दूर की विधि से पकाले, तो फिर वही बात, कि "गले विलग्नं रसपाददीत तले विलग्नं रजतस्य भस्म" श्रर्थात् गले पर महिसन्दूर मिलेगा, श्रीर शीशी के तलभाग में चांदी की भस्म मिलेगी।। १।। २।।

# सर्वधातु-भस्म प्रकारः---

रीत्यानया वैद्यवरः प्रक्तर्या-द्रीत्यास्तथा ताम्रमुखस्य धातोः । मनः शिलालस्य च योगतोऽपि कृत्वा मासं कूप्युद्रे च भृत्वा ॥ सर्वस्य धातोस्तलपाति भस्म कुर्वीत सूतं गलपातिनश्च ॥१॥

### सब धातुत्रों की भरम का प्रकार-

सुनिये ! एक बात लौर याद आ गई है। लगे हाथ उसको भी निवटा देता हूँ, जिस प्रकार चाँदी, सोने की भरम संख्या के योग से लिख चुका हूँ उसी प्रकार मैंनशिल और हरिताल के योग से भी सभी धातुओं (पीतल, ताँवा, काँसी, चाँदी, लोहा, सोना, बंग, सीसा) की भरम बनती है, और शीशी के गले पर रस भी साथ ही साथ तैयार हो जाता है। अर्थात् जिस धातु की भरम बनानी हो उस धातु के समान समान पारद गन्धक डाल कर पारद के समान शुद्ध हरिताल को भी उसी कज्जली में घोट दे, फिर सब कज्जली को शीशी में भर कर बाछुकायन्त्र से महिसन्दूर की तरह पकावे तो शीशी के गले पर तालसिन्दूर मिलेगा, और शीशी के तल भाग में धातु की परम विशुद्ध भरम मिलेगी। और यदि उस कज्जली में मैंनशिल घोटकर उक्त बाछुकायन्त्र में पकावेंगे तो शीशी के गले पर शिलासिन्दूर मिलेगा, और शिशी के गले पर शिलासिन्दूर मिलेगा, और शिशी के गले पर शिलासिन्दूर मिलेगा, और शीशी के तल भाग में धातु भरम मिलेगी।

श्रीर यदि उस कज्जली में सिखया घोट कर पकार्वेगे तो शीशी के गले पर मछिसिन्दूर मिलेगा, और शीशी के तल भाग में धातु भस्म मिलेगी। परन्तु इतनी बात यहाँ विशेष जान लेना चाहिये कि, सुवर्णभस्म बनानी हो तो ग्रुद्ध सुवर्ण के पत्रों को पारद में घोट कर गन्धक मिलाकर फज्जली कर ले, बाद शुद्ध की हुई हरिताल, सिखया, मैंनशिल को कपरछन करके कजाली में घोटे; तब शोशी में भरे। और यदि चौंदी, सीसा, रागा, जस्ता की भस्म करनी हो तो इनमें से किसी को गला कर उस द्वित में पारा छोड़ दे। फिर दो पहर घोट कर गन्धक डाल कर कजली करे, वाद हरिताल आदि के चूर्ण को डाल कर घोटे, श्रौर पकावे । श्रौर चिंद पीतल, तांवा, कांसी की भस्म करनी हो तो इन तीनों को प्रथम हमारी कही हुई विधि के श्रनुसार पृथक् पृथक् शुद्धि करले। बाद जौ के समान छोटे छोटे दुकड़े करके पारद के साथ नींचू का रस और सैन्धव लवण डाल कर दिन भर घोटे। पीछे धीरे २ पानी से उसे घोकर (जिसमें,नींबू का रस और नमक तो निकल जाय और पारा न वह सके ) दूसरा नींबू का रस और सेंघानमक डालकर रात्रि भर रखदे। फिर प्रात:काल से कम से कम दो पहर घोटे। इस प्रकार तीन दिन करने के बाद गन्धक हाल कर कजाली करे। फिर संखिया आदि का चूंर्ण, उसमें घोटकर पकावे। और यदि छोइमस्म करनी हो तो लोह के चूर्ण को मेरी छिखी हुई विधि के अनुसार शुद्ध करके कपरछन करले बाद पारद गन्धक की कजाछी में लोह चूर्ण और संखिया आदि के चूर्ण को मिलाकर घोटकर पकावे ॥ १ ॥

ये सब विधि अशेष-विशेष रूप से किसी प्रन्थ में नहीं मिलेगीं। मैंने स्वयं अनुभूत करके वैद्यों की सेवा में अप्या की हैं, और आप-लोग भी जब इन्हीं का अनुभव करेंगे तब स्पष्ट हो जायगा

# सुवर्गारसायनम्—

सीवर्ण भस्मद्विगुणो मृगाङ्कस्तत्पाद्चन्द्रोद्यहेमगभौ । कस्तूरिका-प्राहमदी रसाद्वी कपूरसारश्च रसेन्द्रतुल्यः १

## सुवर्णरसायन विधि-

यद्यपि सुवर्णरसायन विधि इस प्रकार शास्त्रों में नहीं मिलती हैं तथापि में अपने अनुभवानुसार लिखता हूँ। सुवर्णभस्म एक तोला, मस्कमृगाङ्क (बङ्ग की सुनहरी भस्म) दो तोला, चन्द्रोदय (पड्गुण गन्धकजारित) छ: मासे, सुवर्णगर्भपोटली छ: मासे, (इनकी विधि आगे लिख्गा) कस्तूरी तीन मासे, प्राहमद (अम्बर) की तीन मासे और भीमसेनी कपूर छ: मासे, इन सात चीजों को खूब घोटकर वारीक कर ले ॥१॥

जो चन्द्रोदय नहीं प्राप्त हो सके तो उसके स्थान में पड्गुण गन्धकजारित सुवर्णसिन्दूर ही डाले। घ्रगर यह भी प्राप्त नहीं हो सके तो पड्गुण गन्धकजारित-रससिन्दूर तो घ्यवश्य ही डाले।

चतुर्गुणं चाग्रिमवस्तुजातं चन्द्रप्रभैलामधुषष्टिरुगा । द्राक्षाऽमृता वंदाविधुलेवङ्गं करुत्रयं चाऽथ वरा समांशाः २

बाद घागे लिखी हुई इन चीजों को भी कूट कपरछन करके मिला दे। वावची, छोटी इलायची के दाने, मुलहठी, वच, दाख, गुरुच, बंशलोचन, लोंग, त्रिकटु, (सोंठ, मिरच, पीपल) त्रिफला, इन चौदह चीजो, को समान समान भाग कूट कपरछन करके उक्त सातों चीजों से चतुर्गुण ले। घर्थात् सुवर्णभस्मादि सात चीजों का परिमाण साढ़े चार तोले रखा गया है; इस तिये इन चौदह चीजों का परिमाण घरठारह तोले होना चाहिये ॥२॥

छ मकरमत्स्य जब यौवन से मस्त होता है तम जल से वाहर आकर किनारे पर अपने मुख द्वारा मद के फेनों को पृथ्वी पर डाल देता है, जब वे फेन सूख जाते हैं उसी को अभ्वर कहा करते हैं। वम्बई, कलकत्ता आदि अनेक शहरों मे विकता है इसमें भी जो सफेद वर्ण वालों और जिसके ऊपर मोती के ऐसे दाने छोटे र दीख पड़ें वह अम्बर उत्तम होता है। जो बाह एक दो सन्तित पैदा करने के बाद मस्ती में आकर झागों को उगलता है, अथवा जो मकर श्री जाती है उसका झाग समुद्रों के किनारे पर सूखा हुआ मिलता है वह न्यून गुणकारी और मिलन वर्ण का होता है।

वातामवीजं तु समस्ततुल्यं सन्तानिकायां सिकतायुतायाम् लिह्याद्थो वा नवनीतनीतं चौद्रेऽथवा स्वर्णरसायनं चेत्।३।

छिछका दूर करके वादाम की सफेर मींगी सब चीजों के समान भाग (साढ़े वाईस तोले) ले। वादाम गिरी से छिलका उतारने की यह रीति है कि वादाम की गिरियों को गरम जल में एक घण्टे या ठंडे जल में दो घण्टे भिगो देने से लाछ छिलका दूर हो जाता है अन्दर की सफेर गिरी निकल आती है। इन वाईस चीजों को खूब घोटकर किसी काच के पात्र में ढक्कन लगाकर रख छोड़ो। इसमें से चार रत्ती से दो मासे तक वलावल देखकर मलाई मिश्री के साथ, या मांखन मिश्री के साथ, या शहत के साथ प्रातःकाल खाया करे।।३।। रसादिधातुस्थाविकारजाताः शमं व्रजन्त्येव च दीधमायुः। भवेज्ञरा चाऽस्य न लब्धपादा संसेवमानस्य रसायनं नुः ४

इस सुवर्णरसायन के सेवन करने से रस रक्त मांसादि शुक्र पर्य्यन्त सभी धातुष्ट्रों के विकार नष्ट हो जाते हैं। और पूर्णीयुः प्राप्त होगी। यदि इस रसायन का मतुष्य सदा सेवन किया करे तो बुद्धावस्था के पैर नहीं जम सकते। ॥४॥

## सुवर्ण गुणाः—

शीतं स्वर्णसमानकान्तिकरणं वल्यं च शुक्रप्रदं निरुशेषाऽऽमयनाशनं च्यहरं वार्द्धक्यानिर्मूलनम् । चचुष्यं विमेमहकासहरणं पित्तास्ररोगाञ् जयेद् वृष्यं मेध्यमपस्मृतिच्चयकरं सौवर्णभस्माऽमृतम् ॥१॥

### सुवर्णभस्म के गुण्-

सुवर्णभस्म ठढी है, सोने के समान कान्ति बढ़ाने वाली है, बल-कारक है, शुक्त को बढ़ावी है। चयरोग, वृद्धाऽवस्था, वमन, प्रमेह, श्वास, कास, पित्तरोग, रक्तरोग, श्रापस्मार, (मिगी) को नाश करती है। नेत्र की ज्योति को बढ़ावी है, पृष्टिकारक है, श्रौर सम्पूर्ण रोगों को नाश करती है, छाधिक क्या कहे ? मनुष्यों को अमृत के समान गुणकारक है ॥ १ ॥

# स्वर्णभस्मानुपानम्---

दाहध्वंसि सितायुतं च द्दते भृङ्गेण दुग्धेन तु वृष्यत्वं प्रवलं बलं हितकरं नेत्राय वर्षाजया। कान्ति यच्छति केसरेण वचया युद्धिप्रदं हैमने, भस्माऽऽज्थेन रसायनं हितकरं मातुःपयोवन् नृणाम्।१।

## स्वर्णभस्म के अनुपान—

मिश्री के साथ सुवर्णभस्म को खाने से शरीर का दाह नष्ट हो जाता है, श्रीर भृद्धराज ( मांगरे के स्वरस ) के साथ चाटने से शरीर पुष्ट होता है, दूध के साथ सेवन करने से शरीर में बहुत बल बढ़ता है, पुनर्नवा ( गधपूरणा—सांठो ) के साथ सेवन करने से नेत्र के समस्त रोगों को दूर करके ब्योति बढ़ाती है, फेसर के साथ सेवन करने से चुद्धि प्रदान करती है, घी के साथ चाटने से रसायन है, ( रसादिक सब धातुओं के विकारों को नष्ट करके पुष्ट करती है ) माता के दूध के समान सब मनुष्यों को हितकारक है ॥ १॥

## दुष्ट स्वर्णभस्म विकारशान्तिः—

नाऽपाकृत्य विनिर्मितं गिरिभवां दुष्टिं तथा इयामिकां दुष्टें हैमनभस्म खादाति नरश्चेत्तस्य वीर्धे बलम् । हासं यात इति प्रणश्यित सुखं पुष्यिन्त रोगव्रजाः तद्दोषाऽपनुनुत्सया त्रिदिवसीं सेवेत घात्रीं मधु ॥१॥

## सुवर्णभस्म के दोषों की शान्ति—

जो वेशहूर मनुष्य गिरि (खांन) के दोषों को दूर करने के लिये तैलादि वर्ग में सुवर्ण की शुद्धि नहीं करके, तथा श्यामिका (बट्टे) को भी हमारी लिखी हुई विधि के अनुसार नष्ट न करके, सुवर्णभस्म बना बैठते हैं; उस दूषित सुवर्ण के सेवन करने से हमेशा वेचैनी रहती है, और अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ऐसी दूपित भस्म कोई खा बैठा हो तो वह मनुष्य आमले के चूर्ण को शहत के साथ तीन दिन तक दो दो तोले रोज चाटे तो सुवर्णभस्म के सर्व विकार नष्ट हो जांय ।। १।।

दृषित स्वर्णभस्म शुद्धिकरणम्— धात्रिकामधुनोर्दत्त्वा भावनां सप्तधा पुटेत्। स्वर्णभस्म ततो जग्धं नो विकाराय कल्पते॥१॥

दृपित स्वर्णसस्म की शुद्धि-

जो वैद्य भूळ से सुवर्ण की शुद्धि विधि पूर्वक नहीं कर के सुवर्ण की भरम बना बैठा हो तो उसकी शुद्धि इस प्रकार करें कि श्रांमले के चूर्ण और शहत के साथ सुवर्णभस्म में भावना दे दे कर सात वार वराहपुट में पूँक दे तो वह सुवर्णभस्म खाने से कोई विकार नहीं करेगी। अर्थात् तैलादि वर्ग में शुद्धि करने से सुवर्णभस्म में जो गुण प्राप्त होता है वह गुण तो दुर्लभ है किन्तु सुवर्णभस्म का दोप दूर हो जायगा।। १।।

इति सुवर्णभस्म विधि ।

रजत शुद्धि विधिः---

तैलादिवर्गे कृतशुद्धि तारं
द्राचाम्लिकागस्त्यभवाम्बुमध्ये।
निष्ठप्य निष्ठप्य च सप्तकृत्वो
निर्वापयेच्छुद्धिविशेषहेतोः॥१॥
चांदी की शुद्धि—

जिस चांदी के आजकल भूपण वना करते हैं, (जो बहुत सफेद, मुलायम, और हथौड़े की चोट से नहीं टूटने वाळी) वही चादी दवा के काम में ली जाती है। जैसा कि शास्त्रकारों ने कहा है कि "घनं स्वच्छं मृदु स्निग्धं दाहे छेदे सितं गुरु। शह्वाभं मसृणं स्कोटरहितं रजतं शुभम्" अर्थात् चांदी वही उत्तम होती है जो तौल में भारी, और सफेद, व मोड़ने से मुड जाय, हाथ फेरने से बहुत चिकनी माछ्म हो, और तपाने पर, या टांकी लगाने से भी, सफेद ही रहे, और वजन में भी हलकी न पड़े, और शंख की तरह चिकनी रहे, चोट से फटे नहीं। आजकल इस चांदी को ईट की चांदी कहते हैं।

जैसे सभी धातुष्यों की सामान्य शुद्धि शास्त्रकारों ने लिखी है कि—
"तैले तके गवांमूत्रे कांजिक च कुलत्थके" अर्थात् तिल का तेल ख्रथवा
सरसों का तेल, गौ ख्रथवा भेंस का मट्ठा, गोमूत्र, कांजी, कुलथी के अन्न
का काढ़ा, इन पांच चीजों में सात सात बार बुझाने से सब धातुओं की
सामान्य शुद्धि होती है इसी नियम के ख्रनुसार चांदी की भी उक्त पांचो
चीजों मे सामान्य शुद्धि कर ले। बाद दाख का काढ़ा, और इमली के पत्तों
ख्रथवा छाल का काढ़ा, ख्रीर ख्रगस्तिया के पञ्चाङ्ग (फल, फूल, पत्ता,
छाल, जड़) का काढ़ा, जुदा जुदा करके प्रत्येक काढ़े में चांदी के पत्रो
को सात सात बार बुमाने से चांदी की विशेष शुद्धि हो जाती है।
यद्यपि चांदी में तांवा, कांसा, पीतल के समान दोष नहीं है इस लिये
कितने ही वैद्य चादी की सामान्य शुद्धि कर लेते हैं; विशेष शुद्धि नहीं
करते। और कितने ही वैद्य तो विशिष्ट शुद्धि मात्र से सन्तुष्ट हो जाते
हैं। तथापि "शुद्धस्य शोधनं गुणाधिक्याय" इस न्याय से सामान्य व
विशेष दोनो शुद्धि करने से धातु में ख्रधिक गुण होता है।। १।।

### रजतमारणम् —

निम्बू झ्वेऽम्बुन्यवपात्य तारं त्रिषाष्टिवारान् परितस्तसम्। जातश्रजातं भसितं द्वितीये पात्रे निद्ध्यात्परिवापसंख्याः १ समाप्नुवन्तीत्यथ सर्वभस्म तद्म्बुयोगात् परिमदी चक्रीः ;। क्रोत्वथो सम्पुटगाश्र सर्वी वाराहसंज्ञे च पुटे पुटेत्ताः ॥२॥

### चांदी की भस्म करने की विधि-

चांदी के पत्रों को छान्न में तपा तपा कर नींवू के रस में तरेसठ वार वुमाने, ज्यों ज्यों भस्म होती जाय, त्यों त्यों उस भस्म को निकाल निकाल कर दूसरे पात्र में रखता जाय। ६३ वार ऐसा करने से सब चादी के पत्रों की भस्म हो जायगी। परन्तु यह स्मरण रहे कि चांदी के पत्रों को छांच में रखने में छोर उससे उठाने में भस्म खिर खिर (मर मर) के गिरती रहती है इसलिये किसी मही के शराव में रखकर तपाने। किर सब भस्म को इकट्ठी करके नींवू के रस में घोटकर दिकिया बनाले जब टिकिया खूब सूख जाय तब सम्पुट में भरकर मुद्रा करके वराहपुट में फूंकदे, बहुत उत्तम सफेर भस्म बनेगी॥ १॥ २॥

रजतभस्मनो द्वितीयः प्रकारः—

ताम्रस्य भस्मार्थमपि प्रकारा

श्रतोऽग्रतो ये परिवक्ष्यमाणाः।

सर्वेऽपितेऽत्राप्युपयुज्यमानादृष्टाः

सदाऽन्यथेतया मयाऽऽयीः ॥ १ ॥

चांदी के भरम का दूसरा प्रकार—

ताम्वे की भरम बनाने के लिये जितने प्रकार में लिख्गा वे सव प्रकार चांदी की भरम बनाने में भी सदा अनुभूत किये गये हैं ॥१॥

रजतभस्मनोतृतीयः प्रकारः--

सेटाधमात्रं द्रदं गृहीत्वा

संमर्च नैम्यूकरसेन तेन।

प्रलिप्य तारस्य द्लान्तद्द्रीन्-

खद्वाङ्मयन्त्रे निद्धीत शुष्कान् ॥१॥

चांदी के भस्म का तीसरा प्रकार— आध सेर हिंद्गुल को चार पहर तक नींचू के रस में घोटे। बाद चांदी के पतले पतले पाव भर पत्रों के ऊपर इस कल्क को लेप करके पत्रों को सुखा ले, बाद डमरुयन्त्र में रखरे ॥१॥

क्रमेण विहें प्रद्दीत याम-

चतुष्टयं शीतमथोद्धरेत् तत्।

स्यादूद्ध्वंहण्डीस्थविशुद्धस्तस्ता-

रादिभस्मापि भवेद्धः स्थम् ॥२॥

वाद मुद्रा, कपरिमिट्टी छादि जो डमक्यन्त्र का प्रकार है, उस सबको सम्पन्न करके मन्द्र, मध्यम, तीच्न क्रमपूर्वक चार पहर की छांच दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि कपड़े के पांच चार परतों (तहों) को पानी में भिगोकर डमक्यन्त्र की ऊपर की हांडी पर रखदे, जब जब कपड़ा गरम होता जाय तब तब दूसरा बदलता रहे, चार पहर के बाद यन्त्र को "तालादिभस्मकरी" भट्ठी के ऊपर ही छोड़ दे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब डमक्यन्त्र को खोलकर ऊपर की हांड़ी में लगे हुए पारे को कपड़े से पोंछकर निकाल ले, छोर डमक्यन्त्र की नीचे की हांड़ी में विशुद्ध चांदी की भस्म भी मिलेगी। यदि आंच के कम लगने से या मोटे पत्रों के होने से भस्म में कसर रह जाय तो उसको पहिले की तरह दूसरी बार भी हिड्गुल में रखकर धांच दे।

इसी रीति से तांबा, कांसी, पीर्तल, जस्ता, रांगा, सीसा की भस्म भी हो जाती है। परन्तु यही क्रिया दो, तीन, चार बार करनी पड़ती है, उसका कारण यह है कि रांगे व सीसा के पत्र गलकर (द्रुत होकर) एक डिप्प (पिण्डक्ष्प) वन जाते हैं इसिछये उसमें अग्नि का श्रसर कम पहुँचता है। श्रीर जो नीचे की हांड़ो में हिड्गुल की वजनदार काले वर्ण की राख सी बचे, उसको भी फेंक न दे, किन्तु "भस्म में खजाना" शीर्पक विधि के अनुसार रससिन्दूर बनाले ॥ १॥ २॥

रजतभस्म गुणाः—

रौप्यस्यभस्म प्रकरोति लीढं मध्वादिभिः प्रातरथापि सायम् । नृणां दारीरे गुणसन्ततीनां
योगान् विशेषेण तु मेहनादाम् ॥१॥
बलञ्ज बृष्यत्वमथापि वृद्धिंद्युक्तस्य द्येत्येन च दाहनादाम् ।
अन्येषु योगेषु च दत्तमेतद्
वहुपकारीति विदन्ति वैद्याः ॥२॥
चांदीभस्म के गुण—

चांदों की भरम को मधु और खादों के स्वरस के साथ चाटने से शरीर में बहुत गुणों का प्राहुभीव होता है, विशेष करके प्रमेह को यह भरम नाश करती है और ताकत, पृष्टि, शुक्रवृद्धि करती है। और यह भरम ठंडी होने के कारण दाह को नाश करती है। चौर जिन २ रसों में चांदी की भरम डालनी लिखी है वे सभी रस अच्छें बनते हैं इस बात को सभी वैद्य जानते हैं। बहुत से वैद्य वनस्पतियों के योग से धातुओं की भरम में अधिक गुण वतलाया करते हैं परन्तु शास्त्रकारों ने तो पारद गन्धक की क्जली तथा हरताल आदि के योग से भरमों की प्रसशा की है।।१।।२।।

### रजतरसायनम्---

भागौ राजतभस्मनोऽभ्रक्षमृतेरेको रवेः केवतः व्योषः सर्वसमो रसायनामिदं क्षौद्राश्चितं राजतम् । कासञ्चासगदाक्षिपित्तजरुजः पाण्डूद्राश्चास्यिप यक्ष्माणंच निहत्य निजेरयते सन्ध्याद्वयं सेवानात् ॥१॥

#### रजतरसायन--

चांदी की भरम चार तोले, शतपुटी श्रश्नकभरम दो तोले, ताम्र-भरम दो तोले, सोंठ, मिरच, पीपल का चूर्ण (कपरछन किया हुआ) भाठ तोले, सबको घोट कपरछन करके शीशी में भर कर रख छोड़े। इसको "रौष्य (रजत) रसायन" कहते हैं। इसकी मात्रा दो रत्ती से चार रत्ती तक बलाबल देखकर दोनों समय सेवन करें तो खांसी, श्वास, नेत्ररोग, बवासीर, राजयक्ष्मा, ये रोग नष्ट होते हैं। श्रोर निरन्तर सेवन करने से वृद्धावस्था नहीं दवा सकती ॥१॥

## रौप्यदोषशान्तिः--

दोषा दृषितरौष्यभस्मभजनात् कण्डूतिपाण्डूद्र ग्रीवाबन्धिशरोरजो बलहतिं वीर्ध्यक्षतिं क्ववेते रोगाँस्तानपनेतुकामधिपणः संशीलयेत व्यहम् स्नौद्रं शकरयाऽऽतुरो द्विसमयं सौख्यं ततो ऽन्वरनुते॥१॥ चादी के विकारों की शान्ति—

चांदी की विधिपूर्वक शुद्धि नहीं करके जो लोग भस्म बनाते हैं उसके सेवन से खुजली, पाण्डुरोग, गले का जकड़ना, मस्तक पीड़ा, बलहानि, शुक्रच्य, आदि छनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उनको दूर करने के लिये वह रोगी तीन दिन तक सायंकाल प्रातःकाल मिश्री के साथ शहत को दो तीन तोले चाटा करे। ऐसा करने से उक्त रोग शान्त हो जाते हैं।।१।।

तारभस्म शुद्धिकरणम्— शकरामधुनोर्दत्त्वा भावनां सप्तधा पुटेत् रीप्यभस्म ततो जग्धं नो विकाराय कल्पते ॥१॥ प्वादीभस्म की शुद्धि—

जिस मनुष्य ने भूल से चांदी की पूर्ण शुद्धि नहीं करके भस्म बना डाली हो उसकी शुद्धि का उपाय यह है कि उस चांदी की भस्म में मिश्री और शहत की भावना देकर सात बार वराहपुट मे फूंक दे तो वह चांदी की भस्म कुछ विकार नहीं करेगी। अर्थात् तैलादि वर्ग में शोधन करने से जो गुगा चांदी की भस्म में उत्पन्न होता है, वह गुगा तो नहीं प्राप्त हो सकेगा किन्तु चांदी की भस्म का दोष दूर हो जायगा॥ १॥

इति रजतभस्म विधिः।

### भस्मनि कोशः।

खद्वाङ्गयन्त्रेण समुद्धृते तु सृतेऽवशिष्टं द्रद्स्य किटम् । निम्त्रुकनीरेण विमर्द्येत त्रिधा त्रिधा चापि कुमारिकाद्भिः ॥१॥

### भस्म में खजाना-

डमरूयन्त्र द्वारा हिंगुल से पारद निकाल लेने पर जो डमरूयन्त्र की नीचे की हांड़ी में हिंगुल का किट्ट काले वर्ण का वचता है; उसको फेंके नहीं किन्तु उसमें नींचू के रस की खीर घृतकुमारी के रस की तीन तीन भावना दे ॥ १॥

> ग्रृष्ट्वा च तुल्यं परिशुद्धगन्धं सिन्दूरपाकोक्तविधानतस्ताम्,। मसिं पचेतातिहुताशनेन मन्दादिवहिक्रममुक्तवत्मी॥२॥

दस किट्ट के समान भाग शुद्ध गन्धक डालकर फिर उक्त रसों की चीन तीन भावना दे। जब कज्जली बिलकुल सृखजाय, तब उसको शीशी में भरकर रमसिन्दूर विधि से पकाले परन्तु मन्दादि श्रिप्त-क्रम का श्रवलम्बन नहीं करके प्रथम से ही तीब्राग्नि दे। क्र्योंकि मन्द मध्यादि क्रमाग्नि देने से नींबू की खटाई पारद गन्धक का वियोग कर देती है तब पारद सम्पूर्ण उड़ जाता है श्र्यात् शीशी खाली पड़-जाती है। २॥

> क्र्पीगलस्थं रसमाद्दीत किटस्य पादोनमितं विपश्चित् । अज्ञातस्तिन्द्ररहस्यमार्गाः क्षिपन्ति वैद्या द्रद्स्य किटम् ॥३॥

इस विधि से एक सेर हिगुल के किट्ट में तीन पाव रससिन्दूर परमोत्तम बनकर शीशी के गले पर लग जाता है। यह विधि किसी प्रन्थ में नहीं छिखी है और प्रायः सभी वैद्यलोग इस किट्ट को फैंक दिया करते हैं। क्योंकि ब्रह्म की तरह पारद की कहां तक महिमा है इस बॉत को कौन जान सक्ता है ? 11 ३ 11

> क्षिण्त्वा भिषक्सम्मतिभिस्त्वहं-चतद्गारसंदिग्धमना यदाऽऽसम्। तदैव केनापि कृपेश्वरेण स्वभक्तबुद्ध्या परितोषितोऽस्मि॥४॥

मैंने भी इस विषय में बहुत वैद्यों से पूछा था परन्तु किसी ने कहा कि हिंगुल से जब पारद निकाल लिया, तब वह किट्ट निस्सार भूत है खतः फेंक देना चाहिये। और दूसरे ने कहा कि नींचू के रस की भावना देकर एक दो बार उसको खीर उड़ाकर देख ले; यदि पारा उसमें से नहीं निकले तो फेंक दे। और तीसरे ने कहा कि उस किट्ट को पानी से घो डाले; यदि कुछ हिगुल का भाग निकले तो निकाल ले बाकी खंश खापही जल द्वारा निकछ जायगा। इत्यादि वैद्यो की सम्मति से सात सेर किट्ट मैंने भी फेंक दिया था। परन्तु उसके वजन को देखकर हमेशा शङ्का रहती थी कि यदि यह किट्ट निस्सार है तो इतना वजन कहां से खाया? पश्चात् खकारणकरुणाकर भगवान् शङ्करजी ने मुक्ते उपर्युक्त विधि का उपदेश देकर सन्तुष्ट किया। धर्थात् ऊपर लिखी हुई विधि इश्वरीय दैन है। जो पुरुष सबको बांट कर खाना चाहता है; उसको ईश्वर इसी प्रकार दिया करते हैं छोर जो खार्थपरायण होता है; उसका उपदिष्ट विषय भी गायब हो जाता है॥४॥

# नैपालताम्र शुद्धिः—

नैपालताम्रामिति यत्सुप्रासिद्ध ताम्रं पत्राणि तस्य सुलघूनि हि कारयित्वा । द्षेषाष्टकं किल तद्यिमपानुनुत्सु ध्मीताग्निसाङ्गवनभान्नि कृतानि तानि ॥१॥

निर्वापयेच शनकैः परिसप्तकृत्वः
प्रत्येकशोधनकवस्तुनि चक्ष्यमाणे ।
तेलश्च तक्रमथ गव्यमपीह सूत्रं
काज्जी कुल्रत्थभवमम्बु तथाम्लिकायाः ॥२॥

नैम्बूकमम्बु च रसश्च कुमारिकायाः
स्थातसूरणस्य च पयोऽपि गवां ततोऽन्ते ।
स्थात्नारिकेलजलमप्यथ मक्षिकश्चा
ंघेतेषु शुद्धिकरणेषु रवेर्मितेषु ॥३॥

### नैपालताम्र शुद्धि—

ताम्रभस्म बनाने के लिये लाल वर्ण का नैपाली ताम्र लेना चाहिये, आजकल अवही शहरों में नैपाली ताम्र के वने हुए पुराने वरतन मिलते हैं, इन वरतनों का ताम्बा भस्म के लिये घ्रच्छा होता है, इसके पतले पत्तले पत्र वनवा कर तद्गत घाठ (वान्ति, भ्रान्ति, ग्लानि दाह, शूल, करह, रेचन, वीर्ण्यनाश) दोपों को दूर करने के लिये पत्रों को घ्राप्तिय निष्टप्त करके इन वारह चीजों में सात सात वार बुमावे। वारह चीजों के नाम ये हैं—(१) तिल का घ्रथवा सरसों का तेल, (२) गो का या भैंस का महुा, (३) गोमूच, (४) कांजी (परिभाषा-प्रकरणोक्त), (५) छलथी के घीजों का काथ, (६) इमली की छाल का अथवा पत्तियों का काथ, (७) नींचू का रस, (८) घृतकुमारी (ग्वार का पाठा) का स्वरस, (९) सूरण (जिमिकन्द) का स्वरस, (१०) गो का दूध, (गो का दूध नहीं मिले तो वकरी या मैंस के दूध से मी काम चल सकता है) (११) नारियल का पानी (जो गोला के भीतर रहता है) घौर (१२) सहत ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

सूरणस्वरस श्राप्यते न चेद्यत्र क्रत्रचन तत्रतत्पुरे । ताम्रपत्रगणमानिधाय वै त्रिःपुटम्परिपचेत्तु श्रुद्धये ॥४॥

यदि सूरण का स्वरस नहीं मिले तो सूरण के कन्द में ही ताम्न-पत्रों को रखकर तीन बार गजपुट देने से शुद्धि हो सकती है।।४॥ नारिकेलजलमाप्यते न चेद्यन्न कुत्रचन तन्न तद्भवे। तैलएच विनिमज्जयेत् त्रिधा ध्मातमग्निमयपत्रसश्चयम्॥४॥

यदि नारियल का पानी नहीं मिले तो नारियल के तेल में तीन बार पत्रों को बुकाने से काम चल सक्ता है।। ५।। सर्वेषां धातूनां संशुद्धिः शास्त्रतो विनिर्दिष्टा। गुणभूमार्थे भिषजा सम्पाद्येवेति हि प्रसिद्धमिद्म् ॥६॥ किन्त्वलपशुद्धियोगेऽण्यन्धे न तथा वहन्त्यनर्थीस्तु। एकन्ताम्रं शुद्धावल्पोनम्भ्रान्तिवान्तिकृत्तु यथा॥७॥ तस्मान्ताम्रविशुद्धावायतिपश्येन वैद्यवर्थेण। अणुमात्रमपि च नैव प्रमाद्योगो विधातव्यः॥६॥

सबही घातुत्रों की शुद्धि शास्त्र में बतलाई गई है उसको गुण वृद्धि करने के लिये बैद्य लोगों को करना चाहिये यह तो प्रसिद्ध ही है, परन्तु श्रीर घातुत्रों की शुद्धि में कुछ कमी रहने पर भी उतना नुकसान नहीं होता जैसा कि ताम्र शुद्धि में कुछ न्यूनता रह जाने से वान्ति, भ्रान्ति, आदि दोष उपस्थित होते हैं। इस लिये वैद्यों से हमारी सानुरोध प्रार्थना है कि श्रपनी भलाई चाहने वाले वैद्यवर ताम्र शुद्धि में किश्वन्मात्र भी श्रालस्य तथा प्रमाद न करे। क्यों कि शास्त्रों में छिखा है कि "न विषं विषमित्याहुस्ताम्रन्तु विषमुच्यते। एको दोषो विषे सम्यक्ताम्रे त्वष्टी प्रकीर्तिताः" ॥६॥७॥८॥

ताम्रभस्म विधिः—

इत्युक्तरीत्या सुविद्युद्धताम्न-पत्राणि खण्डानि विधाय कामम् । तेषां समानं खलु हिंगुलोत्थं
रसं समादाय च मद्येत् ॥ १ ॥
ताम्राद्धमानेन च निम्युनीरं
विनिक्षिपेन्मद्नकालएव ।
यामत्रयं प्रत्यहमाविमर्थ
नैम्त्रक्तीरश्च नवम्प्रदेयम् ॥ २ ॥
प्रयत्नतरचैव जलेन सायं
प्रचालनीयं खलु ताम्रपत्रम् ।
यथा न स्तस्तु परिस्रुतः स्पान्न
चाम्लयोगः परिशेषितस्स्यात् ॥ ३ ॥

ताम्रभस्म विधि-

पूर्वीक्त रीति से शुद्ध किये हुए ताम्न पत्रों के छोटे छोटे टुकड़े बना कर उनके समान हिंगुलोस्थ पारद मिलावे, फिर तांमे से आघे नींवू के रस में घोटे। जब तीन पहर घोट ले, तब सायंकाल को बहुत होशि- यारी के साथ ( जिसमें पारद पानी के साथ खरल से बाहर न गिर जाय) जल से घो डाले। ऐसा घोना चाहिये कि जिसमें नींबू का खटाई विलक्जल निकल जाय। बाद दूसरा नींवू का रस डाल कर रात्रि भर रख दे; प्रातःकाळ फिर तीन पहर घोटे। इस प्रकार कम से कम तीन दिन घोटे।।१।।२।।३।।

ताभ्यां समानश्च विद्युद्धगन्धमावाप्य काय्यो खलु कज्जली सा।
तां काचकुप्यां शनकैर्निधाय
सिनदूरयुक्त्या प्रपचेत वैद्यः॥ ४॥

फिर ताम्र व पारद के तुल्य, शुद्ध की हुई आमलासार गन्धक डाल कर कजली बनावे। उस कजली को कपरमट्टी की हुई आतशी-शीशों में भर कर रससिन्दूर की विधि से पकावे। यह स्मरण रहे कि जिस शीशी में चार सेर कज्जली खट सके उसमें एक सेर कज्जली भरनी चाहिये अर्थात् पावभर ताम्र, पावभर पारद, व आध सेर गन्धक इन तीनों चीजो की बनी हुई कज्जली (एक सेर) को शीशी में भर कर चार अहोरात्र की अग्नि दें॥ ४॥

तले च तिष्ठेदिह ताम्रभसम
गले च सिन्द्ररसो विलग्नः।
प्रत्यक्षिताऽनेन हि किंवदन्ति
एका किया द्यर्थकरी प्रसिद्धा ॥ ५ ॥

ऐसा करने से स्वाङ्गशीतल होने पर शीशी के तल भाग में पाव भर तास्रभस्म मिलेगी छोर गले पर कुछ कम पावमर रसिसन्दूर मिलेगा। वस! छव क्या चाहते हो ? रसिसन्दूर बनाने के लिये शीशी चढ़ानी ही पड़ती सो, इस प्रकार करने से रसिसन्दूर भी बन गया छोर तास्रभस्म सुपत में मिल गई तो "एक पन्थ दो काज" यह कहावत चरितार्थ हो गई। वैद्य लोग ताम्बे में गुरद को इस कारण नहीं दिया करते हैं कि गजपुट में देने से पारा चड़ जायगा तो नुकसान होगा, वह भय छव नहीं करना चाहिये। क्योंकि पारद के योग से तास्रभस्म भी अच्छी बन जाती है, और सिन्दूरस भी तैयार हो जाता है।। ५।।

## ताम्रभस्म निरुत्थीकरणम्--

श्रथो निरुत्थीकरणं ब्रवीमि ताम्रस्य यत्स्याद्विलो गुणोऽस्य । मित्रैः पुरः पञ्चभिरुस्थितं त-द्भस्म प्रकुर्यात्परिघटनेन ॥१॥ स्तुगर्कयोन्त्तनशुद्धदुर्ण्य चर्कां च तामात्तपसंविशुष्काम् । पुटे गजाख्ये विनिधाय विन्हं
द्याच श्रीतां तु समुद्धरेत्ताम् ॥२॥
स्तुद्धास्तथार्कस्य च दुग्धयोस्तां
विघट्ट्य सम्यक् प्रपचेत् पुरोवत् ।
एकिंगोगोऽयमुदीरितो वः

कुरवादितीत्धं खतु पश्चकृत्वः ॥३॥ एवंकृते सत्यपि यत्कथञ्चि-

द्भवेत्प्रकाशो लघु ताम्रकान्तेः । तदा द्विवारं पुनारित्थमेव कुर्यान्निरुत्थीकरणं द्यवश्यम् ॥४॥

### ताम्रभस्म निरुत्थीकरण—

श्रव मैं ताम्रभस्म की निरुत्थीकरण क्रिया वतलाता हूँ, जिससे ताम्रभस्म संपूर्ण गुण युक्त हो। जब मित्रपश्चक के साथ ताम्रभस्म को घोटकर अग्नि में देने पर ताम्र की कान्ति कुछ माछ्म पड़ने छगे तब फिर मंदार व थूहर के दूघ में घोटकर ताम्रभस्म की टिकिया बनाले। जब टिकिया धूप में खूब सूख जाय, तब फिर सम्पुट में रखकर गजपुट में देकर भस्म करले। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब निकाल ले। इसी प्रकार मित्रपश्चक से जिला किर पाँच बार मारण करे। ऐसा करने पर भी मित्रपश्चक में घोटकर सम्पुट में रखकर गजपुट देने से कुछ कुछ यदि ताम्र की मलक माछ्म हो तो फिर भी दो बार उक्त प्रकार से जकर भस्म करले।।१।२।३।४॥

अर्कस्तुहीदुग्धयुगस्य यत्र लाभो न सम्यग्यदि तत्र वैद्यः। मित्रोत्थितं तच सुगन्धकेन कन्याद्रवैः पूर्ववदेव कुर्यात्॥५॥

यदि मंदार व शूहर का दूध नहीं मिले तो शुद्ध गन्धक व घृत-

क्रमारी के रस के साथ ताम्रभस्म को घोटकर पूर्ववत् निरूत्थी- करण कर ले, ।। ५ ॥

यथा विद्रम्धं निह पच्यतेऽन्न-मौद्र्यवहाँ नच तत्समस्तम्,। स्वीयं गुणं भुक्तवतः प्रद्या-

दुत्थास्नवो धातव एवमेव ॥६॥

निरुत्थीकरण करने का तात्पर्य्य यह है कि जैसे अधपका अन्न जठराग्नि में नहीं पचकर खाने वाले को पूरा फायदा नहीं करता है। इसी प्रकार जिनका निरुत्थीकरण संस्कार नहीं हुआ है, वे धातु भी अपना पूर्ण गुण नहीं करती हैं।। ६।।

युनानवैद्यश्च तथाऽऽर्यावैद्यः

परस्परं सङ्गिरतेस्म कामम्। सुवर्णपत्राणि निषेवितानि

सम्यक् फलन्तीति नचेति चेति ॥७॥ अन्येन केनापि निषेवितानि

ंस्वर्णस्य पत्राणि तु मासमात्रम् । ं तदाऽऽर्य्यवैद्येन तदीयविष्ठा

संग्राहिता चाथ सुदाहिता च ॥८॥

इस विपय का पुष्ट करने वाला दृष्टान्त यह है—िकसी हकीम का मत था कि सुवर्णगर्भपोटली इत्यादि रसों में अथवा केवल सुवर्ण सेवन में सोने के तबक देने चाहिये, और वैद्य का मत था केवल सुवर्ण जठराग्नि में नहीं पचेगा, अतः उसकी भस्म देनी चाहिये। दोनों का बिवाद बढ़ने पर वैद्य ने एक आदमी को हकीम जी के कहने के मुताबिक एक महीने तक सुवर्ण के तबक खिलाये, और उस आदमी की बिष्ठा प्रतिदिन इकट्ठी कराई, जब बिष्ठा सूख गई तब उसको जलाकर पानी में घोकर सुवर्ण निकाल लिया और हकीम जी को अपना पच छोड़ना पड़ा।। ७।८।। प्रदाहितायामथ तत्र तेन स्वर्ण परिक्षालनतोऽवकुष्टम् । उत्थास्तुघातोश्च निस्तथघातो-

त्यास्तुधाताश्च ।नक्त्यधाता-र्निषेवणे चापि निदर्शनं तत् ॥९॥

इस कारण वैद्यों से हमारी प्रार्थना है कि यदि पूर्ण फल चाहते हों तो जहाँ पर शास्त्रों में किसी रस-प्रयोग में सुवर्ण देना लिखा हो को वहां उसकी भरम ही डाला करें। यद्यपि शास्त्रोक्त रीति से शुद्ध किये हुए घातु के देने पर भी अपकार नहीं होगा किन्तु अल्प गुण होगा।।९।।

## ताम्रभस्मामृतीकरणम्—

पश्चामृतौरत्र कृते कषायके

विमर्थ कुर्यात् खलु भस्म चिक्रकाम् ।

पचेत्पुटे नाम गजे त्रिवारक-

मिमां वद्नित ह्यमृतीकृतिं प्राम् ॥१॥ ताम्रभस्म का अमृतीकरण—

श्रमृतपञ्चक (सोंठ, गिलोय, सफेर मुसली, शतावर, गोलक ) के बनाये हुए काथ में ताम्रभस्म को घोटकर टिकिया बनाले। खूब सूख जाने पर सम्पुट में रखकर गजपुट में फूक दे। इसी प्रकार वीन बार संस्कार करने को श्रमृतीकरण कहते हैं ॥१॥

### तुत्थात्ताम्र-निस्सारण विधिः—

**अध्यद्धेसेट**द्यमात्रतुत्थं

सम्पिष्य सुरुरुक्ष्णकटाहिकायाम् ।

विस्तीर्ये तामन्यकटाहमध्ये

संस्थाप्य चाच्छाद्य पटेन तुत्थम् ॥१॥

त्तिया से तांबा निकालने की विधि—

वहुत नैद्य नैपाली तांवे की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते

हैं, और नहीं मिलने पर ताम्रभस्म बनाने में हताश होकर बैठ जाते हैं। उनहीं महाशयों के उपकारार्थ में तृतिया से तांबा निकालने की विधि छिखता हूँ। यह तांबा नपाली तांबे से किसी छाश में कम नहीं है।

अढ़ाई सेर त्तिया को खूब पीसकर साफ छोटी लोहे की कड़ाही (जैसी हलवाई लोग मावा (खोआ) बनाने के लिये साफ रखते हैं) में बिछाकर उस कडाही को एक बड़े लोहे के कड़ाह में [यदि बड़ा लोहे का कड़ाह नहीं मिले तो बड़ी मट्टी की नांद से भी काम चल सकता है] रखकर तूतिये के चूर्ण को कपड़े से ढाँक दे, जिससे तूतिया त्रिफला में न मिल जाय।। १।।

> तस्मिन् कटाहे खलु पश्चसेटी-इयोन्मितां सुन्निफलां प्रपूर्ण । मणप्रमाणं जलमञ्च द्यात् संस्थापयेदातपयोग्यदेशे ॥२॥

बाद कड़ाह में दस सेर पक्का विना कूटा हुआ त्रिफला (बड़ी हरड़े, बहेड़ा, आमला ) भर दे। उस त्रिफला से छोटी कड़ाही इतनी ढक जायगी कि दीख नहीं पड़ेगी। फिर उस कड़ाह में एक मन पक्का मीठा पानी भरदे, और वह कड़ाह ऐसी जगह में रखा जाय, जहां दिन भर सूर्य्य का ताप पड़े, ॥ २॥

यथाऽऽतपश्चन्द्रमरीचयश्च

वायुश्च तस्मिन्नभिसश्चरेयुः। त्रिंशहिनं तत्समुपेक्ष्यमाणं

ताम्रं विद्युद्धं खलु सेटकार्द्धम् , ॥३॥

व हवा भी छगे और रात्रि में चन्द्रमा की चाँदनी भी पड़ती रहे। इस प्रकार एक मास बीतने पर कड़ाह के पानी को कपड़े में छानकर रखले, यह पानी स्याहो का काम देगा, तथा प्रातःकाल इस पानी का नेत्रों में छींटा देने से नेत्र का परम हित होता है। यदि स्याही को और भी पक्की करनी हो तो एक सेर पीपल की लाख का काढ़ा व एक सेर कसीस कूट कर डाल दे। श्रौर जो त्रिफला कपड़े में छानने से वच गया है उसको भी धूप में सुखा कर रखले। इसको जला कर छार बनाया जायगा, जो पाचक के काम में श्रावेगा। वैद्यों के यहा कोई चीज फेंकने काविल नहीं है। श्रौर छोटी कड़ाही के पेंदे में श्राध सेर पक्का विशुद्ध ताम्र जमा हुआ मिलेगा जो चाकू से खुरच खुरच के उठाने से एक पत्र रूप में प्राप्त होवेगा।। ३।।

तले विलग्नं समुपाददीत जलं विपकं तु मसीमयं स्यात् । तथाच नेत्रेषु हितं परं स्यात् प्रातः परिक्षालनतो नराणाम् ॥४॥

इस ताम्र में इतना दोप नहीं है जितना कि नैपाछी ताम्र में होता है। संयोग की महिमा श्रिचनतनीय है। देखिये। त्तिया, लोह, त्रिफला, पानी, एक मास काल, वायु, धूप, चाँदनी, इन श्राठ पहार्थों के संयोग से विशुद्ध ताम्र, स्याही, नेत्र की दवा, और पाचक योग्य क्षार, कैसे उत्तम पदार्थ वन जाते हैं। त्तिया से ताम्र निकालने के श्रीर भी। प्रकार हैं पर यह सुगम होने के कारण लिखा गया है।। ४।।

## तुत्थोत्य ताम्र शुद्धिः—

अर्कस्य पत्रस्वरसेषु ताम्रं
निष्ठण्य वहावथ सप्तकृत्वः।
निर्वाण्य सेटार्ट्ट्कसैन्धावाक्ष्ये
चिश्चाद्व काथजले पचेत ॥१॥
यामेण्वतीतेषु चतुर्षु शुद्धं
तत्ताम्रमाहुः खलु भस्मयोग्यम्।
नैपालताम्रेण समोऽत्र दोषो
नैवास्त्यतः शुद्धिरियम्प्रपूर्णा ॥२॥

## तृतिया से निकाले हुए तांबे की शुद्धि—

तूतिया से निकाले हुए ताँ वे को अग्नि में खूब निष्टत करके मंदार के पत्तों के स्वरस में सात बार बुकाले, पश्चात् दो सेर इमली के पत्तों को दस सेर पानी में डालकर कड़ाही में काढ़ा बनावे। जब आधा पानी जल जाय तब उसमें आध सेर संधानोंन डालकर साथ ही साथ तूतिया से निकले हुए आध सेर तांबे को भी डाल दे। बाद चार पहर तक अग्नि दे। यदि पानी जल जाय तो गोमूत्र डालता जाय, गोमूत्र नहीं हो तो पानी से भी काम चल सकता है। बस, इतनी ही शुद्धि इस ताम्न की पर्याप्त है क्योंकि तूतिया के तांबे में, नेपाली तांबा के बराबर दोष नहीं होता है।।१।।२।।

तुत्थताम्स्याऽल्पदोषत्वे युक्तिः— तुत्थ निर्माण विधिश्च—

ताम्रस्य चूर्णे कुरु घर्षणीतस्तत्तुल्यमस्मिन्नवसादरं च।
सम्मेल्य निम्बूकजलं च तुल्यं
मासेन तुत्थं स्वयमेव सिद्ध्येत्॥१॥
तूतिया के तांबे में अल्प होने में युक्तिश्रौर तूतिया बनाने की विधि—

एक सेर तांबे को रेती से रितवा कर चूर्ण बनाले। उसके समान भाग (एक सेर) नवसादर डालकर कूटले, जब कूटते कूटते दोनों खूब मिल जायं तब उन दोनों के समान (दो सेर) नींबू का रस भरकर किसी मट्टी के पात्र में रख छोड़े। इस प्रकार एक महीना रखने से अपने आप तूतिया बन जायगा। परन्तु यह स्मरण रहे कि एक महीने में भी यदि नींबू का रस नहीं सूखे तो उसको धूप में रखकर सुखाले।। १।।

## . तुत्थस्य निर्माणविधौ च ताम्रं श्वाराऽम्लयोगेन जहात्यशुद्धिम् । श्रतो हि तुत्थोद्भवमल्पदोषं सूतो यथा हिङ्गुललब्धजन्मा ॥२॥

इस प्रकार त्तिया के बनाने में जो नवसादर श्रौर नींबू का रस एक महीना तक ताम्न के साथ पड़ा रहा है, सो उन दोनों के योग से ताम्न का सब दोष नष्ट हो जाता है। इसी लिये त्तिया के तावे में श्रम दोप हुआ करता है। जैसे पारद में कञ्चुकी श्रादि बहुत दोप हुआ करते हैं, वे दोप गन्धक के साथ कज्जलों करके हिझुल बनाने से सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिये हिझुल के पारद को निदोंप माना जाता है। और कुछ अल्प दोप रहता भी है सो, गोमूत्र, लवण श्रौर नींबू के रस में दोलायन्त्र विधि से पारद का स्वेदन कर लेने से वह भी नष्ट हो जाता है। तैसे ही त्तिया के तांवे में कुछ दोप बाकी रह जाते हैं सो वे भी गोमूत्र, लवण, श्रौर इमली के काढ़े में चार पहर स्वालने मात्र से नष्ट हो जाते हैं।। २।।

## खनाविष ज्ञारमुखस्य योगः द्याताऽतिसंवत्सरजो निरस्येत्, । ताम्रस्य दोषानिव पारदस्य गन्धोऽतएवाल्पविद्योधनं तत्॥३॥

यह कथा तो कृत्रिम हिंगुल श्रौर कृत्रिम तुत्य (तृतिया) की हुई। श्रव खांन से निकले हुए तृतिया भौर हिंगुल की भी कथा सुनिये—जहां पर ताम्र की खान होती है श्रौर पारद की खांन होती है, वहा पर ही तृतिया और हिंगुल भी मिला करता है। इस लिये उस खान में रहे हुए श्लार अम्लादिक के योग से ताम्र ही तृतिया के श्लाकार में वन जाता है, और गन्धक के योग से पारद भी हिंगुल के आकार में परिणत हो जाता है। हम लोगों को सृर्य के ताप या श्लीम के ताप से ताम्र का तृतिया श्लीम के ताप से ताम्र का तृतिया श्लीर पारद का हिंगुल बनाना पड़ता

है परन्तु ताम्र की खांन में और पारद की खांन में, सैकड़ों वर्ष की पृथ्वी की गरमी से तथा सूर्य्य के ताप से तृतिया और हिगुल बन जाते हैं। इसी छिये खिनज ताम्र के दोषों को क्षाराम्लवर्ग और खिनज पारद के दोषों को गन्धक चाट जाते हैं। इसी लिये चाहे खांन के तृतिया से या बनावटी तृतिया से ताम्र को निकालिये, और चाहे खांन के हिगुल से या धनावटी हिंगुल से पारा निकाछिये; उन दोनों में बहुत श्रल्प दोष रहता है।। ३।।

सङ्क्रष्ट्य तुत्थं पटगालितं च कुर्वीत तस्माद्वाशिष्यते चेत्, । शौल्वं रजः पूर्ववदेव कुर्यात् तुत्थं ततस्तामृविनिःसृतिं च ॥४॥

एक महीने के बाद बनकर तैयार हुए तूतिया को लोहे के हिमाम-दस्ता में कूट कर कपरछान करके देखले यदि थोड़ा बहुत ताम्र कपड़े पर रह जाय तो उसमें भी उक्त विधि के श्रमुसार नवसादर श्रीर नीयू का रस डालकर तूतिया बनाले। श्रीर इस तूतिया से "तुत्थात् नाम्ननि:सारण विधिः" इस उक्त शीर्षक विधि के श्रमुसार तांबा निकाल ले॥ ४॥

> सेटप्रमाणं यदि ताम्रचूर्णं तत्पादगन्धेन मृतिं नयेत । एकेन वारेण हि तस्य तुत्थं वनेन्मदुक्तेन पथा विद्युद्धम् ॥५॥

यदि एक बार में ही ताम्र का तूितया बनाने की इच्छा होय तो एक सेर ताम्र के चूर्ण में पाव भर छामलासार गन्धक मिलाकर हांड़ी में भरदे, उस हाड़ी को एक ढक्कन से ढांककर रोटी बनाने वाले चूल्हे पर रखदे, और मन्दी मन्दी चार पहर तक आँच दे। जब गन्धक का धूछां निकलना बन्द होजाय तब स्वाङ्गशीतळ करके उस ताम्रभस्म को लोहे के खरळ में कूटकर कपरछान करले। उस भस्म

के समान भाग नवसादर डालकर श्रीर दोनों के समान नींचू का रस डालकर एक महीना तक पूर्व की तरह रखदे तो परम विशुद्ध तूतिया वनकर तैयार हो जायगा। इससे भी यदि ताम्र निकाटा जाय तो वह भी विना ही शोधे शुद्ध किया हुआ निकलेगा॥ ५॥

द्वितीय तामूभस्म विधिः—

ताम्स्य तुल्यं तु विद्युद्धगन्धं चूर्णीकृतं मृत्सिनतहण्डिकायाम् । तले प्रष्ट्योपिर द्युद्धताम्ं निधाय तस्योपिर तावदेव, ॥१॥ गन्धस्य चूर्णे पुनरावपेच कारावमस्याश्च मुखे पिद्ध्यात् । शरावमध्ये विद्धीत रन्धं प्रवेशयोग्यं वद्रीफलस्य ॥२॥

ताम्रभस्म की दूसरी विधि-

शुद्ध तृतिया का तांवा अथवा नैपाली तांवा आध सेर और शुद्ध आमलासार गन्धक आध सेर ले। गन्धक को ख़्व पीसकर तीन कपरिमट्टी की हुई चिकनी हांड़ी में पाव भर गन्धक का चूर्ण रखकर, ऊपर आध सेर ताम्र पत्र रखकर पश्चात् वचे हुए पाव भर गन्धक के चूर्ण को रखकर, ताम्र पत्र को ढाँक है। इस हांड़ी के मुख को एक शराव (सकोरा, ढकना) से ढांक दे, इस शराव के बीच में धूआ निकलने के लिये इतना बड़ा छिद्र कर देना चाहिये कि जिसमें जंगली छोटा वेर (लाल वेर) समा जाय ॥१॥२॥

> मृद्धसमिसन्धृद्भवमुद्रया त-त्पिधानमावेष्ट्य च सप्तकृत्वः । चुल्ल्यां चतुर्य्योममिदं पचेत क्रमेण तापैर्मृडुमध्यतीत्रैः ॥३॥

हाँ ही का मुख व शराव के मध्य में चिकनी मट्टी, उपला की राख, सेन्धानमक इन तीनों को खूब पीसकर पानी में सांन कर मुद्रा करदे। पश्चात् उस पर उसी की चड़ में सने हुए कपड़े से सात कपरौटी करदे; खूब सूख जाने पर रोटी बनाने वाले चूल्हे पर रख कर कम से मन्द मध्यम व तीज़ आँच चार पहर दे। शराव के छिद्र द्वारा धूआँ बराबर निकलता रहेगा। यदि तीन पहर में धूआँ निकलना बन्द हो जाय तौ भी एक पहर और आँच दे। यदि चार पहर में भी धूआँ निकलना बन्द न हो तो एक पहर और, खुब तेज आँच दे। ॥ ३॥

## स्वाङ्गे शीते च सञ्जाते तामूभस्म प्रशस्यते । सर्वयोगेषु धीमद्भिवान्तिश्रान्तिवियुक्तियुत् ॥४॥

जब स्वाझशीतल (अपने आप ठंढ़ा) हो जाय तब मुद्रा को खोछकर हाँड़ी के तल भाग में जमी हुई ताम्रभस्म को निकाल ले। इस भस्म में भी वान्ति भ्रान्ति आदि दोष कुछ नहीं है, जिस योग में ताम्रभस्म हालना लिखा हो उसमें इस ताम्रभस्म को निश्शङ्क हाल सकते हैं। प्रथम जो ताम्रभस्म प्रकार लिखा है, उस प्रकार है, नैपाली ताँबा या त्तिया से निकाला हुआ ताँबा में से कोई की भस्म कर सकते हैं। और जो प्रन्थों में ताम्र प्रयोग लिखे हैं उन योगों में नैपाली ताँबे की भस्म श्रथवा त्तिया के ताँबे की भस्म दोनों में कोई भी ले सकते हैं। ४।।

## तृतीय ताम्रभस्म विधिः—

त्रिसेटकोन्मानमितं विशुद्धं तुत्थोत्थताम्नं ददतामुतापि, । नैपाविकं शास्त्रविधानयोगैः संशोधितं तैलमुखेषु मस्याम्,॥१॥ निष्पादितायां रसगन्धयोस्त-त्साद्धीधिकायामवधानचेताः। यन्त्रे द्वयोगीन्दिकयोः कृतेत-स्योद्धस्थनान्यां विद्धीत रन्ध्रम् ॥२॥ ब्रिद्रे वितस्त्या मितलम्बमानां द्दीत नालीं रसरोधनाय। नियासतूले ननु लोहभस्म मृत्सामितिद्रव्यचतुष्टयश्च ॥३॥ पानीययोगेन दिनद्वयं ज्ञः कुद्देत्तथा श्वान्एयमियायथा तत्। अस्पैव कल्कस्य ददीत सुद्रां नान्दीमुखे नालिमुखे च धीमान् ॥४॥ सर्वार्धकरयीः खलु कोष्टिकाया विशालचुल्यान्निद्धीत यन्त्रम् । ताम्रस्य पत्रश्च मसीक्रमेण संस्थापिते यत्र ददीत वहिम् ॥५॥

सस्थापित यत्र ददात वाह्नम्
ताम्भसम की तीसरी विधि—

त्तिया का ताँवा ( चक्त विधि से शुद्ध किया हुआ) अथवा तैला-दिवर्ग में शुद्ध किया हुआ नैपालिक ताँबा तीन सेर ले। और डेढ़ सेर शुद्ध पारा व तीन सेर शुद्ध गन्धक की कज्जली बनाले। फिर दो नाँद के ऊपर सात सात कपरमट्टी करले। दोनों नाँद का मुख मिला कर देखले, कहीं छिद्र न रह जाय। फिर ऊपर वाली नाँद के पेंदे में इतना बड़ा छिद्र करदे कि जिसमें अँगुली जा सके। उस छिद्र में एक बिलांद (बीचा) लम्बी एक लोहे की नली लगादे, जो नाँद के अन्दर लटकवी रहे। इस नली के लगाने का यह अभिप्राय है कि नाँद के पेंदे में किए हुए छिद्र के द्वारा पारा बाहर न निकल जाय; किन्तु सिन्दूररस बनकर नली के चारों तरफ नाँद के पेंदे में जा लगे। नीचे वाली नाँद मे पारद गन्धक की थोड़ी सी कडजली रखकर थोड़ा सा ताम्र पत्र रखे; फिर कडजली दे, पुनः ताम्र पत्र रखे। इस प्रकार कम से साढ़े चार सेर (SVII) कडजली व तीन सेर ताम्र पत्रों को रखे, और कडजली को हाथ से खूब दबा दे। बाद इस नाँद के ऊपर, नली लगाई हुई दूसरी नाँद को रख कर इन चीजों के कहक की मुद्रा लगावे, पीपल का गोंद, रुई, लोहमस्म, अंग्रीर चिकनी मिट्टी, इन चारों चीजों को पानी के थोग से दो दिन तक कूट कर खूब चिकना कहक बना ले। इसी कहक चतुष्टय की मुद्रा कर दे। और इसी कहक से नाँद के पेंदे में लगी हुई नली के मुख पर भी मुद्रा करदे। मुद्रा के ऊपर सात कपरौटी करके खूब सुखा दे। पश्चात् इस 'नलिकाडमरूयंत्र' को सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री के मुख पर बड़ा लोहे का चूल्हा रखकर रखदे, श्रीर लोह जाली के ऊपर दस सेर पत्थर के कोयले भर कर भट्टी के नीचे लकड़ी की आँच दे।।१।।२।।३।।४।।५।।

# होरात्रयं मन्दमथ क्रमेण मध्योत्तमौ चापि तथा विद्ध्यात्। यथोग्रवहेः परिताप एनद् न स्फोयेन्नेत्रदिने ततोऽथ॥ ६॥

प्रथम तीन घराटे तो मन्दामि लगनी चाहिये, बाद चार घराटे तक मध्यामि लगानी चाहिये, प्रधात् तीत्रामि दे। यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जब पत्थर के कोयले की खाँच है तब अभि क्रम का पालन किस प्रकार हो सकता है ? उसका उत्तर यह है कि जब

<sup>+</sup> मुद्रा देने को कान्तिसार या तीक्ष्म छोहभस्म की जरूरत नहीं है किन्तु सर्वार्थकरी आप्ट्री में जो लोह जाली रखी जाती है वही दो चार मास में भस्मीभूत हो जाती है उसी को कूटकर कपड़े में छान कर रख छोड़े। अथवा छहारों के यहाँ जो लोह जल कर भस्मीभृत निकरमे पड़े रहते के नार्क के के

मन्दामि लगाने की आवश्यकता होगी तव भभकते हुए कोयलों के उपर दो तीन नवरी ईट रख हेंगे। और मध्यामि देनी होगी। तव हटों को हटा कर लोहे का तवा रख देंगे और जब तीन्नामि देनी होगी तव तवे को भी हटा हेंगे। अथवा मन्दाग्नि व मध्यामि के समय लोह जाली के ऊपर कोयला नहीं रखेंगे, किन्तु केवल लकड़ी की ही आँच वी जायगी, तीन्नाग्नि के समय पत्थर के कोयले भी भर देंगे। इस अकार दो दिन तक आँच दे। ऐसा करने से अग्नि का प्रचण्ड ताप यन्त्र को फोड़ नहीं सबेगा। क्योंकि यन्त्र सर्वदा पत्थर के कोयले से एक विलांद ऊँचा रहता है।। ६।।

पुनःपुनर्लोह्दालाकयापि
पश्यन् यदाऽत्रेति च जीर्णगन्धम् ।
उत्तार्थ्यं चुल्ल्या निद्धीत यन्त्रं
या प्रस्तरेङ्गालवती च कोष्टी, ॥७॥

तस्याञ्च गन्धस्य विपाचनाय ताम्रस्य सम्यक् परिपाकहेतोः । नालीं विहायोन्द्पदेन नान्दीं सम्यक् पिद्ध्यात्पुनदन्द्येत ॥८॥

पश्चात् जब देखे कि नली से घूघाँ नहीं निकलता है तब नली द्वारा शलाका डाल कर देख ले। जब शलाका में कवजली नहीं लगे तब सममें कि गन्धक जीर्णश्राय हो गया है, तब यन्त्र को ठढा हो जाने पर बहुत होशियारी के साथ यन्त्र को ( स्त्थापक संदश द्वारा ) एतार ले, श्रीर सर्वार्थकरी श्राष्ट्री के मुख से चूल्हे को हटा कर छोह जाली के ऊपर तीन चार सेर पत्थर के कोयले रखकर यन्त्र को कोयलों पर रख दे, श्रीर नीचे से लकड़ी की श्राँच दे। परन्तु इस तीव्र ऑच में नली के द्वारा पारा चड़ जाने की शङ्का है, इस लिये नछी के छिद्र को बचा कर ऊपर की नाँद को चार तह भीगे कपड़ों से ढाँक दे। जब कपड़ा सूख जाय तब फिर दूसरा भीगा

कपड़ा बदल दे। यदि किसी वैद्य को सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री बनाने का स्वौकर्य नहीं हो तो हलवाइयों की सी भट्ठी पर ही यन्त्र को रखकर बबूर की सूखी लकड़ियों की खाँच दे। परन्तु इस प्रकार करने से चार छहोरात्र अग्नि देनी पड़ेगी, तब माल तैयार होगा।।७।।८।।

स्वाङ्गे शीतेऽथ सञ्जाते निद्कोद्धेतलं गतः। रसःसिन्दूरनामा स्यात् ताम्रभस्माप्यधस्तले॥६॥

यन्त्र को स्वाङ्गशीतल हो जाने पर होशियारी से खोले। ऊपर वाली नांद के पेंदे में लगा हुआ सिन्दूररस मिलेगा, और नीचे की नॉंद के तल भाग में वान्ति भ्रान्ति रहित ताम्रभस्म मिलेगी ॥९॥

इयामसुन्द्रवैद्येन सम्यगेतत्परीक्षितम् । विधातव्या न दाङ्काऽत्र कमीसिद्धौ भिषग्वरैः॥१०॥

यह विधि किसी शास्त्र में लिखी हुई तथा वैद्य की बतलाई हुई नहीं है, किन्तु मैंने स्वयं श्रानुभव से निकाल कर श्राजमा ली है। हर एक वैद्य बना सकते हैं। इसमें शङ्का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिन्दूरस खतना लाळ नहीं होगा जितना कि शीशी बाळा होता है।। १०।।

# चतुर्थ ताम्रभस्म विधिः—

भागं स्तस्य शुद्धस्य द्वौ भागौ गन्धकस्य च।
तयोः कज्जलिकां जातां हण्डिकायां प्रपूर्यत् ॥१॥

### तामुभस्म की चौथी विधि—

शुद्ध किया हुआ या हिंगुलोत्थ पारा पांच तोले, शुद्ध गन्धक दस तोले दोनों की कजली करके, (कोई कोई वैद्य इस कजली में तीन बार नींबू के रस की मावना दिया करते हैं, वह प्रकार भी घन्छा ही है) सात बार कपरौटी की हुई हांड़ी में भर दे।। १।।

शुद्धताम्पिधानेन पिद्ध्याद्धण्डिकां सुधीः। भस्ममृत्तवणेसुद्रां कृत्वा सप्त च मृत्पटान्॥२॥ वाद हण्डी के मुख के वरावर का वाँवे की मोटी चादर (जो वाजार में विकवी है) को छुटवा कर उक्कन बनवा ले, श्रीर रेवी से ऐसा रितवा ले, जिसमें हण्डो के मुख पर ठीक बैठ जाय, और कहीं सन्ध न रहे। उक्कन वजन में तीन पाव रहना चाहिये। पश्चात् इस उक्कन की तुत्थोत्थ-ताम्न की तरह शुद्धि करले। यहां पर ऐसी शङ्का हो सकती है कि नैपाली तांगा वहुत शुद्धि करने पर शुद्ध होता है तव यह चादर (चहर) का तांवा अल्प शुद्धि से किस प्रकार शुद्ध हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि अन्तर्ध्म पाक की इतनी वड़ी शक्ति है कि जो ताम्न दोष को निर्मूल कर देती है। इस उक्कन से हण्डी को डांक कर देखले कहीं सन्ध नहीं रहनी चाहिये। यदि कहीं सन्ध माछ्म पड़े तो उक्कन को मूटकर ठीक कर ले। वाद राख, चिकनी मिट्टी, सेंधा नमक तीनों को कपरश्चान करके समभाग ले। फिर पानी में कीचड़ सा वना कर हण्डी के मुख पर मुद्रा करदे। मुद्रा को धूप मे खूब सुखा कर उक्त कीच में सने हुए कपड़े से सात वार कपरौटी कर दे॥ ता।

श्रातपेन विशोष्यापि यन्त्रं चुल्ल्यां घरेत्ततः । मन्दमध्यमतीवेण क्रमवृद्धेन विह्ना ॥ ३ ॥ श्रहोरात्रं पचेदेन-दन्तर्धूमविधानतः । पाककाले प्रतीतिः स्याद्धमगन्धस्य चेत्तदा ॥ ४ ॥ गाढमुद्रा प्रदातव्या स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् । सिन्दूरसदृशं सृतं ताम्रभस्म विधानगम् ॥ ४ ॥

जब मुद्रा की कपरौटी खूद सूख जाय तब यन्त्र को रसोई बनाने वाले चूल्हें पर रखकर पतली पतली दो छकड़ी की मन्दाग्ति दे। चार घटे के बाद एक लकड़ी और लगाकर कुछ आँच तेज कर दे। फिर छ घटे के वाद चार लकड़ी की आँच लगावे इस प्रकार कुल आठ पहर अग्ति देनी चाहिये। परन्तु यह स्मरण रहे कि अग्ति छगाते समय जहाँ से गन्धक के घूआँ की गन्ध आती हो वहाँ पर चक्त कीच को लगाकर मुद्रा को दृढ़ करदे। यदि मुद्रा दृढ़ नहीं की जायगी तो घूम के निकलने से रस कमजोर पड़ जायगा। स्वाझशीतल होने पर मुद्रा को खोल कर रस निकाल ले। छटांक भर सिन्दूर-रस के तुल्य पारद निकलेगा, और आध पाव के अन्दाज ताम्रभसम या तो ढक्कन में लगी हुई मिलेगी अथवा ढक्कन को छठा लेने पर ताम्रभसम का ही चिपका हुआ ढक्कन मिलेगा।।३।।४।।५।।

सम्पिष्य द्वितयश्चापि सर्वयोगेषु योजयेत्। शीतज्वरे च शूले च दृष्टशिक्तरयं रसः॥ तत्तयोग्यानुपानेन ज्वरशूलेभकेशरी॥६॥

पश्चात् सिन्दूररस के तुल्य लालनर्शा पारद व ताम्रभस्म दोनों को पीस कर शीशी में रखदे। कोई कोई वैद्य इसवगोल छौर बीदाना, दोनों के लोशाव में घोटकर मसूर की वरावर गोली बनाय सुखा कर रखा करते हैं, यह भी प्रकार श्रन्छा है। इस रस को ज्वरशूलगज केशरी कहते हैं। तीन पाव बजन वाले ताम्र के हक्षन से आध पाव भस्म बन जाने के बाद जो श्रद्धाई पाव वजन का हक्षन बाकी बच जाता है, उसकी भी उक्त विधि से भस्म बना कर काम में ला सकते हैं॥ ६॥

# पश्चम तामूभस्म विधिः—

शोधितो द्रदोत्थो वा स्तो द्विगुणगन्धकः।
तन्मासं निम्बुनीरेण श्रृङ्गचेररसेन च ॥१॥
भावियत्वा त्रिधा तेन तामूपत्रविनिर्मितम्।
तैलादित्रितये वर्गे सूरणस्य रसेऽपि च ॥२॥
शोधितं सप्तधा सम्यग् मूषायुग्मं प्रप्रयेत्।
विंशतिं मृत्पटान् द्त्वा शोषायित्वाऽऽतपे भिषक् ॥३
सैन्धवेन भृतायाश्र हण्डिकायां निधाय तत्।
पचेच्चुल्ल्यामहोरात्रं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्॥॥॥

## रक्ष्यतां यत्नतो ह्येष रसः शूलेभकेशरी । तत्तचोग्यानुपानेन तत्तचोगेषु योज्यताम् ॥५॥

#### तामूभस्म की पांचवीं विधि—

"रक्तेष्टका निशा धूम" इत्यादि, उक्त प्रकार से शुद्ध किया हुआ पारद घ्यथवा हिंगुलोत्थ पारद दो तोले, शुद्ध गन्धक चार तोले, -दोनों की कजाली वनाकर नीयू व श्रादी के रस की तीन तीन बार भावना देकर सुखाले। फिर तावे की चादर के धनाये हुए दो मूर्षो (कटोरिश्चों) को तैल, तक, गोमूत्र व सूर्य (जिमीकन्द्) के स्वरस मे अग्नि में निष्टप्त करके सात र वार बुमाले। ऐसा करने से जव कटोरिया गुद्ध हो जांय तव इनमें उक्त कर्ज्जली को भरदे। पश्चात् वाॡ्रेता, चिकनी मिट्टी व नमक, इन तीनों की मुद्रा दोनों कटोरियों के मुख पर लगाकर सम्पुट वनाले। पश्चात् वीस कपरौटी सम्पूर्ण सम्पुट के ऊपर करके धूप में सुखा ले। बाद तीन कपरौटी की हुई हांड़ी में ऊपर नीचे नमक भरकर वीच में सम्पुट रख दे। वाद रोटी वनाने वाले चूल्हे के ऊपर हिएडकायन्त्र को रखकर आठ पहर मन्द, मध्यम तथा तीव्र श्रग्नि में क्रमशः पकाले, स्वाद्गशीतल हो जाने पर निकाल ले। कटोरियों के अन्दर सिन्दूररस मिलेगा, और सम्पूर्ण कटोरियां भस्म रूप में मिलेंगी । फिर सिन्दूररस व ताम्रभस्म दोनों को पीसकर रखले । इस रस का नाम शूलगजकेशरी है। जहाँ ताम्रभस्म देने की आवश्य-कता हो वहाँ इस रस को दे सकते हैं ॥१।२।३।४।५॥

# षष्ट तामूभस्म विधिः—

शोधितं भावितं चापि मन्दारपयसा त्रिधा ऊर्द्धाधस्तालकं द्त्त्वा ताम्पत्राणि सम्पुटे , । शरावयोःकृत् धृत्त्वा चुल्ल्यां मन्दाग्निना पचेत् ॥१॥ प्रहरत्रितयेऽतीते पुटेद् वाराहसंज्ञके । ताम्भस्मविधावेवं प्रकारा वहवः स्पृताः ॥२॥

#### ताम्रभस्म की छठवीं विधि-

मंदार के दूध में तीन भावना दी हुई शुद्ध हरिताल को शुद्ध ताम्र पत्रों के नीचे ऊपर दो शराबों (सिकोरे-) के बनाये हुए सम्पुट में रखकर बालुरेता, चिकनी मिट्टी व नमक इन तीनों की बनी हुई कीच से शराबों के मुख पर मुद्रा करके सम्पूर्ण सम्पुट पर सात कपरौटी करदे। खूब सूख जानेपर तीन पहर मन्दाग्नि से चूल्हे पर पकाले। चाद बाराहपुट में फूंक दे। स्वाङ्गशीतल होने पर निकाल ले। इत्यादि ताम्रभस्म के बहुत प्रकार हैं, वैद्यों के दिग्दर्शन के लिए कुछ लिख दिये हैं, अवशिष्ट प्रकार भी रसायनसार के द्वितीय भाग में यथाऽवसर प्रकाशित किये जायँगे।।१॥२॥

# दृषित तामूभस्म शुद्धिः—

यदि पर्याप्तविद्युद्धं कथमपि न कृतं कृतं तु भस्मापि। तप्त्वा तद्गोमूत्रे निर्वोप्यं त्वेकविंशतिं वारान्॥१॥

## दूषित ताम्रभसम शुद्धि—

यदि किसी वद्य ने ताम्र की पूर्ण शुद्धि नहीं करके ताम्रभस्म बना डाली हो तो, उस ताम्रभस्म को घृतकुमारी के-रस में घोटकर टिकिया बनाले। जब टिकिया खूब सूख जाय तब कलछा में रखकर शोधनार्थ श्राष्टी में तपाकर इक्षीस बार गोमूत्र में बुमादे। ऐसा करने से ताम्रभस्म शुद्ध हो जायगी, वान्ति, श्रान्ति, इत्यादि दोष निवृत्त हो जांयगे॥१॥

एक बार हमने "सप्तेव वारांश्च पृथक् पृथक् वै" इस ग्रन्थ का ख्याल नहीं करके "त्रिधा त्रिधा विशुद्धिः स्यात्स्वणीदीनां समासतः" इस साधारण नियम के अनुसार ताम्न पत्रों को उक्त तैलादि वस्तुओं में तीन तीन बार ही बुमाकर सात सेर ताम्रभस्म बना डाली; उस भस्म को हमने खाकर देखा तो खाते ही वमन हुआ, और चक्कर आने लगे, तिबयत बहुत खराब रही। अतः हमने उस भस्म को घृतकुमारी के रस में टिकिया बना कर २१ बार गोमूत्र में बुमाई, तब शुद्ध हुई।

टिकिया बनाने का श्रभिप्राय यह है कि ताम्रभस्म बुमाने से बरबाद न होगी।।१।।

#### ताम्भस्स गुणाः—

गुरुमार्शःक्षयपाण्डुशोथवमनप्लीहज्वरश्वासस्क् तन्द्रामोहमस्त्कफोदरकृमीन् कुष्ठाग्निमान्यभ्रमान् । हिक्काकासप्रमेहमोहपतनाऽतीसारकायव्यथाः शौरुवं भस्म निराकरोति विधिवन् निष्पादितं बृंहयेत्॥१॥

### तामूभस्म के गुण-

विधि पूर्वक वनाई हुई ताम्रमस्म के सेवन करने से गुल्म रोग, बवासीर, क्ष्मयोग, पाण्डुरोग, शरीर का सूजना, वमन, प्रीहा (तिही-बरवट), ज्वर, श्वासरोग, तन्द्रा, मृच्छी, वातरोग, कफरोग, उद्रोग, कृमिरोग, कोड, मन्दानि, चक्करभाना, हिचकी, खाँसी, प्रमेह, बेहोशी से गिर जाना, श्रतीसार, शरीर का दुखना, ये सक रोग तत्तद् रोग-नाशक श्रतुपान के वश नष्ट हो जाते हैं। श्रीर शरीर पुष्ट होता है। १।।

# ताम्विकार शान्तिः—

इयामकाः सं सितायुक्तं सितायुक्तं च धान्यकम् । पीतं दिनत्रयं दोषान् दुष्टताम्भवाञ्जयेत् ॥ १ ॥

### ताम् के विकारों की शान्ति-

जिस मनुष्य ने "न विषं विषमित्याहुस्ताम्नं तु विषमुच्यते एको दोषो विषे सम्यक् ताम्ने स्वष्टौ प्रकीत्तिता." इस वचन पर ध्यान न देकर श्रपनी वेशहूरी से ताम्न का पूर्ण शोधन नहीं करके भरम बना हाली हो तो उसके सेवन करने से कुष्ठ, जड़ता, फोड़े श्रादि श्रनेक व्याधियाँ शरीर में उरपन्न हो जाती हैं, उनको नष्ट करने के लिये तीन

क्ष जागना भी नहीं, सोना भी नहीं, किन्तु बैठे २ श्रींख सिपी जाती हों।

दिन तक मिश्री के साथ सांवा छन्न का पतला भात बना कर पिश्रा करे, और जब प्यास छगे तब धनिये के पानी में मिश्री डाल कर पीश्रा करे, इसके अतिरिक्त दूसरा खानपान कुछ सेवन नहीं करे। ऐसा करने से सर्व विकार शान्त हो जांयगे। और चन्द्रोदय को सेवन करने से भी दो तीन दिन में सर्व विकार शान्त हो जाते हैं। यह मैंने छपने ही शरीर पर आजमा लिया है। और दूषित ताम्रमस्म की शुद्धि बीस बार गोमूत्र में बुम्ताने से जो होती है उसको मैं प्रथम लिख चुका हूँ।। १।।

इति ताम्रभस्म विधिः।

### बङ्ग ग्राह्यता—

स्निग्धश्च शुभ्रं त्वरितं द्रवेच विनामितं नापि करोति शब्दम् । भारास्यमेतत्खुरबङ्गमाहुमृत्यै प्रशस्तं त्ववरं ततोऽन्यत् ॥१॥

### मारण योग्य राँगा-

मारण के लिये खुरकवंग अच्छी होती है। उसकी पहिचान यह है कि वहुत चिकनी, बहुत सफेर, और आंच में तपाने से जल्दी गल जाय, व जिसके पत्र के नवाने से शब्द नहीं हो, तथा बहुत बोमल हो, इसको खुरकबड़ [खुरासानीराँगा] कहते हैं। आजकल जिन पर नम्बर पड़े हुए हैं ऐसी चार कूंट की बङ्ग की टिकिया बाजार में मिलती हैं। इसीको सब वैद्य लिया करते हैं और फायदा भी होता ही है। परन्तु वैद्य लोग कहते हैं कि असली बंग नहीं मिलती है। भगवान जाने असली बग कैसी होती है शऔर बंग के पत्र भी आते हैं। इसको कली भी कहते हैं जिसको बर्तनों पर चढ़ाते हैं। १।।

# वङ्ग शुद्धिः—

चिश्राकषायेऽम्बुनि काञ्जिकाया
नैम्बूक नीरेऽथ गवांजलेऽपि ।
चाराम्बुमध्ये स्तुहिकार्क दुग्धे
निशायुते पीतसहाकषाये ॥१॥
शुद्ध्यर्थकोष्ट्यां परितप्ततमं
वङ्गं पृथग् वापय सम सम ।
तैलादिवर्गे कृतशुद्धि धीमन् !
नैरोग्यसिद्धियदि रोचते ते ॥२॥

#### वंग की शुद्धि-

इमली की छाल का काढ़ा, कांजी का पानी, नींयू का रस, गोमूत्र, सज्जीखार का पानी, शृहर का दूध और मदार का दूध ( ये दोनों दूघ नहीं मिले तो; इनके पत्तों के स्वरस से, श्रथवा पश्चाङ्ग के काढ़े से भी काम चल सकता है) श्रीर इस्दी के सिंहत निर्गुंगडी (सम्हाल्ड्) का काढ़ा, प्रथक् २ इन आठ चीजो में वंग के शोधनार्थ भट्ठी में तपा तपाकर सात सात वार बुमावे। यह वग की विशेष शुद्धि है। परन्तु यह स्मरण रहे कि तैल, तक, गोमूत्र, कांजी, कुछथी का काढ़ा, इन पांची चीजों में वंग को सात सात वार बुमाकर सामान्य शुद्धि पहले करले। इस प्रकार सामान्य व विशेष रोनों शुद्धियों के यथार्थ सम्पादन करने से वंगभस्म वहुत गुण करती है। आजकल वहुत से वैद्य दोनों प्रकार से पूर्ण शुद्धि इसलिये नहीं किया करते हैं कि बहुत बार बंग के बुम्ताने से एक सेर बग का छटांक, आध्याव वंग रह जाता है वाकी सव किट्ट हो जाता है। उस किट्ट से वंग निकालना मुशकिल पड़ता है, इसलिये बहुत वैद्य उस किट्ट को फेंक देते हैं। तब विचारिये ? एक सेर वंग से आधपाव वंग पाकर कीन सन्तुष्ट होगा ?। और कोई २ वैद्य सामान्य शुद्धि को विलकुल नहीं

करते हैं छोर विशेष शुद्धि में भी निर्गुएडी के काथ में हल्दी का चूर्ए डालकर सात बार या तीन बार मात्र बुमा कर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, इस गरज़ से कि बंग बहुत छीजे नहीं। परन्तु ऐसा करने से दोष तो नहीं रहता है, किन्तु गुण वृद्धि नहीं होती है।।१।।२।।

# किट्टाइङ्ग निःसारणम्—

किहं तदीयं परिशिष्टिशिष्टं कृत्वा विशिष्टं नवसादरेण, । गुडाधमानेन सुकुद्दिनेन सर्वार्थकोष्ट्या परितापयेत् ॥१॥ तप्तन्तु सम्यक् परिचालयेत लोहस्य द्व्यीऽथ ततः सुतं तत् ।

लोहस्य दृव्यीऽथ ततः स्नृतं तत् । बङ्गं पृथिव्यां परिपातयेता-ऽथागौरवं किष्टमपि चिपेन्न ॥२॥

#### किट से बंग निकालने की विधि—

बंग के बुमाते २ जो किट्ट इकट्ठा होता जाय, उसमें से आध सेर किट्ट में कूटा हुआ दो तोला नवसादर और चार तोला गुड़ डालकर उसको लोहे के कलछा में रखकर सर्वार्थकरो भट्ठो में सुलगते हुए पत्थर के कोयलों के ऊपर उस कलछे को रखदे, और जब निष्टम हो जाय तब लोहे की कलछी से चलाता जाय। ऐसा करने से किट्ट सब हलका पड़ जायगा और बंग बहकर एक तरफ इकट्ठा हो जायगा। तब कलछे को उठा कर बंग को जमीन में ढालदे, और बिना वजन के किट्ट को भी फेंक न दे। अर्थात् उसको भी घृतकुमारी के स्वरस से टिकिया बांधकर गजपुट में फूँक कर दवा के काम में लावे।।१।।२।।

> एतद्विधानेन शताख्यसंख्ये क्रियाने । संशोधने चाऽपि विधीयमाने ।

#### वड्डं च्वयं नैष्यति वापि

शुद्धिवयात्मिका नाष्यवशेषिता स्यात् ॥३॥

इस प्रकार सौ बार भी बंग के शोधन करने पर, वंग भी बहुत नष्ट नहीं होगा, श्रौर दोनों प्रकार की शुद्धि में भी संकोच नहीं करना पड़ेगा ॥ ३ ॥

# बङ्गादिशोधनयन्त्रस्याऽऽवश्यकता—

वङ्गं च नागो जसदश्च धातु-रुचाटिरूपः परिशुद्धिकाले । समुच्छलन् हन्ति भिषक्षपालं व्रवीम्यतो यन्त्रविधिं विशुद्ध्ये ॥१॥

### वंग त्रादि शोधने के लिये यन्त्र की त्रावश्यकता-

रांगा, सीसा, जस्ता श्रादि जो उछछने वाली धातु हैं उनकी शुद्धि करते समय वे उछल कर वैद्य के माथे पर न पड़ें इस वास्ते शोधनार्थ यन्त्र विधि लिखता हूँ ॥ १ ॥

# बङ्गादिशोधकं पिठरनामकं यन्त्रम्—

लोहस्य कुएडं सुविशोधनीय-धात्वष्टगुण्याम्बुमितं पिधाय,। सुष्टेमितिच्छद्रयुतेन सम्यक् पिधानकेनाऽऽद्यु पिधापनेच,॥१॥ उद्घाटने वा सुशकेन तस्य-च्छिद्रान्तदेशोद्रानिम्नता स्यात्,। तथा यथा वंगसुखद्रुतिः

स्यात्स्रुत्वा विशोदुध्यद्रवमध्यपाता ॥२॥

## बंग छादि धातुओं के शोधने के लिये पिठरयन्त्र—

जिसमें शोधनीय धातु से अठगुना पानी अमावे ऐसा एक लोह फा तसला लेवे। और उस तसला का ढक्कन उसी के नाप का ऐसा हो जिसके ढकने में या उठाने में विलम्ब न छगे। अर्थात् न बहुत सटा हुआ हो, और न बहुत ढीला हो। और उस ढकने में इतना बड़ा छिद्र रहे जिसमें मुट्ठी अमाय (घुस) जाय। उस छिद्र के किनारे को हथीड़ा से ठोक कर कुछ नीचा करदे, जिस रास्ते से बझ आदि की द्रुति बह कर तसला में भरे हुए द्रव पदार्थ (तैछ, तक्र आदि) में पड़े॥ १॥ २॥

> पिधानरन्ध्रं पिद्धीत येन समुच्छत्तन्ती द्वितिरंगभंगम् । विधातुमीष्टे न भिषग्वरस्य नचापि गन्तुं वहिराशु कुण्डात् ॥३॥

उस छिद्र को किसी साफ पत्थर या शिला से ढक दे जिसमें उछलती हुई रांगे आदि की द्रुति वैद्यराज की आँख नाक को न फोड़े, और बाहर भी न जा सके ॥३॥

> निष्टसबंगाश्चितद्र्विकान्तं पिधानकोणे विनिधाय वैद्यः। निरन्तरं तच निपातयेत निष्टसबङ्गं पथि मन्द्धारम्॥४॥

अग्नि में तप्त हुए बंग के कलछे के पेंदे को ढक्कन के किनारे पर रखकर उसी रास्ते से निरन्तर मन्दी धार से द्रुत बङ्ग को डालता चला जाय (जिसको ठोक कर नाली के तरह नीचा बनाया है) ॥४॥

> यन्त्रान्तरुद्घोषपरेऽपि बंगे षिभेतु नैवापि निवर्तताश्च।

### उद्घाट्य रन्ध्रं खजशिष्टिकिट्टं विशोधनीयं च निपातयेत ॥॥॥

वझ को नली के द्वारा तसला में डाछते समय में यदि वझ तसला के अन्दर उछलता रहे और शब्द करता रहे तो भी वैद्य डरे नहीं, और वरावर डालता चला जाय। जब सब बझ को डाछ चुके, और कलछे में वग का मैल बचे तब डक्कन के छिद्र के ऊपर से शिला को हटा कर उस किट्ट (मैछ) को भी डक्कन के छिद्र द्वारा तैलादि पदार्थ में डाछ दे, जिसमें वह भी शुद्ध हो जाय।।५॥

> उद्घृत्य कुण्डाद्धिद्विं वङ्गं निधाय संशोधनकोष्ठिकायाम् । तसं च पूर्वोक्तविधानरीत्या पुनः पुनः शोधयतां यथेष्टम् ॥६॥

वाद उस लोह के तसले से वड़ को और किट्ट को निकाछ कर कछछे में भरदे, और जिसमें शोधन किया है उस तैल आदि पदार्थ को वदल डाले। वाद पूर्व को तरह कलछे को शोधनार्थ भट्टी में रखकर तपाने। परन्तु इतनी वात यहाँ विशेष सममनी चाहिये कि तैल में डालने से वंग आदि कोई धातु उद्घलती नहीं है ॥६॥

> ख्यातं च यन्त्रं पिठराभिधानं वंगादिसंशुद्धिविधानद्त्तम् । सादृश्यमस्मिन् पिठरेण यस्माद्-ऽन्वर्थं संज्ञां च विभितिं तस्मात् ॥७॥

यह यन्त्र एक पिटारों की तुल्य वनाया गया है इसी वास्ते इसका नाम पिठरयन्त्र रखा है। इस यन्त्र में वड्ड आदि शोधन करने से कोई पदार्थ छीजता नहीं है, छौर वैद्यराज के छड़ भङ्ग की भी शङ्का नहीं है। इस यन्त्र से एक अनिभन्न पुरुष भी वड़ी छासानी के साथ वड़ आदि की शुद्धि कर सक्ता है।।।।।

# वैद्यानां विवादाः—

केचित्तु वैद्या इह संगिरन्ते वंगादिधातुः परिशुद्धिकाले, । श्रवाप्य धात्वन्तरयोगमाशु स्वीयं फलं संविद्धाति नेति॥१॥ वैद्यों के परस्पर विवाद—

छोह पात्र में बङ्ग की शुद्धि करने के विषय में कितने एक वैद्यों का मत है कि बङ्ग श्रादि के शोधने के समय वङ्ग श्रादि धातुश्रों का यदि धात्वन्तर के साथ सम्बन्ध हो जाय तो उन बंग श्रादि की बनाई हुई भरम श्रपना पूरा फल नहीं कर सकती। इसका ताल्पर्य यह है कि जब बङ्गादि को तपा तपा कर तैलादि वर्गों में बुमाते हैं, उस समय उनके प्रत्येक श्रवयव समस्त श्रोपधियों के गुण शहण करने में उन्मुख हो जाते हैं, इसीलिये बङ्ग आदि के दोष निकल जाते हैं श्रोर गुण वृद्धि होती है। ऐसी दशा में जिस लोह पात्र में बङ्ग श्रादि का शोधन किया है उस लोह पात्र के गुण को भी वग श्रवश्य खींचेगा।।१।।

रोगी यथा वान्तिविरेचकाले
संसेवते पध्यमुताप्यपथ्यम् ।
फलं तदीयं दृहभूमि दृष्टं
तथैव वंगादिभिरन्ययोगः ॥२॥

जैसे वमन विरेचन के समय में रोगी मनुष्य जिस पथ्य या अपथ्य का सेवन करता है तो उसीका फल शरीर में दृढ़ (कालान्तर स्थायी) हो जाता है। अर्थात् यदि उस समय रोगी पथ्य पाठन करेगा तो चिरकाल तक नीरोग रहेगा। और यदि कुछ भी कुपथ्य सेवन करेगा तो चिरकाल तक अधिक रोगी रहेगा। तैसे ही बंग आदि के साथ अन्य धातु का सम्बन्ध भी अपथ्य रूप है, और मृत्पात्र का योग पथ्यात्मक है।।।।

तन्नातियुक्तं तु वद्गित केचि-श्लोहस्य द्व्यों परितापयन्ति । सर्वेऽपि वैद्याःपरिवापयन्ति लोहस्य पात्र्यां सकलं च घातुम् ॥३॥

परन्तु कोई वैद्य इस उक्त मत का आदर नहीं करते हैं। क्योंकि सभी वैद्य लोह के कछछे में वग को तपा तपा कर तैलादिवर्ग में वुमाया करते हैं। यदि लोह का सम्बन्ध वंग में अपध्य जनक होता तो सभी वैद्य लोह के कछछे में क्यों तपाते ? श्रीर लोह के तसले में क्यां बुमाते ? ॥३॥

ब्रूमोऽधिकं किं ननु सूतराजोऽप्यामर्थते पश्यत लोहखल्वे।
श्रतो न वहं भजतेऽन्यधातोर्योगेन
दोषानिति सम्प्रदायः॥४॥

श्रिष्ठ क्या कहें घातुश्रों की बात तो छोड़ दीजिये पारद का मर्दन भी लोह की खरल में महर्षियों ने लिखा है। जैसा कि "खल्बों छोहमयः श्रेष्टस्तरमाच्छेष्टस्तु सारज। कान्तलोहमयस्तरमानमर्दकश्च तथा विघा। अभावे छोहखल्बस्य स्निग्धा पापाणजः श्रुभा ताहशास्त्रक्षसर्हणमर्दकेन समन्वितः।" श्रिशीत् पारद श्रादि घोटने के लिये साधारण लोह का भी खरल श्र्यच्छा होता है, इससे भी बढ़कर फोछाद लोह का होता है, श्रीर इससे भी उत्तम कान्त लोह का होता है। और खरल का दस्ता भी इसी प्रकार समभ लेना। छोह के खरल के श्रभाव में विकने पत्थर का बना हुआ खरल वो दस्ता अच्छा होता है। इस प्रमाण से सिद्ध हुआ कि वंग श्रादि किसी घातु के साथ लोह का सम्बन्ध श्रपकारकारी नहीं है, ऐसा वैद्यों का सम्प्रदाय है।।।।।

वयश्च दोषं ननु कश्चनापि मन्यामहे योगनिवन्धनं तत्।

# लोहस्य बंगे तु तथापि यन्त्रं संद्रूमहे तोषहिताय मातम् ॥५॥

में भी जहाँतक जानता हूँ बड़ा आदि सब धातुओं के लोहे के कलछे में तपाने से और लोहे के बने हुए पिठरयन्त्र में बुमाने से कोई दोष नहीं है। तो भी जो लोग बड़ा, नाग आदि धातुओं का लोहे के साथ सम्बन्ध अच्छा नहीं मानते हैं उनके सन्तोषार्थ मट्टी का पिठर-यन्त्र लिखता हूँ ॥५॥

# द्वितीय पिठरयन्त्रम्—

हर्ग्डीगेलेष्वष्टद्शाः प्रवध्य त्रिमृत्पटा लोहमयैश्च सुत्रैः । गुञ्जार्धमानाऽधररन्ध्रयुक्तैः समृत्पटैश्चापि पिधानकैस्ताः, ॥१॥ मुखेषु सम्यक् पिद्धीत यन्त्राण्येतानि सर्वाणि विशुद्धये स्युः । षंगादितापद्रवयोग्यधातो रच्चाटिरूपस्य निरोधकानि ॥२॥ दूसरा पिठरयन्त्र—

मही की घाठ दश हांड़ियों पर तीन २ कपरिमही करले, घौर हांड़ियों के गलों को चार पाँच लपेटा देकर लोहे के तारों से बाँध दे। घौर उन्हीं हांड़ियों के नाप के मही के सकोरों पर तीन २ कपरमही करदे, घौर उनके बीच में घाधी घूँमची (चिरिमठी) के समान (जिन छिद्रों से छोटी ज्वार निकल जाय) छिद्र करदे, उन ढक्कनों से उन हांड़ियों को ढककर रख छोड़े। ये सब हांड़ियाँ उछलने वाली बद्ध, नाग खादि धातुष्यों के शोधने में परम उपयोगी हैं। इन हांड़ियों के ढक्कनों से उक्कनों के छिद्र के उपर बद्ध धातुष्यों को तपाकर डालने से बहुत पतली, धीरे से, बद्ध भादि धातु, हाँड़ी के धन्दर भरे हुए क्वाथ,

स्वरस आदि इच्य में गिर कर ठडे हो जाते हैं। इस छिये च्झछ नहीं सकते ॥१॥२॥

> समृत्पदास्वेव च मृन्मयीषु हर्ग्डीषु वङ्गं परितापयेत । सन्दंशकेनाप्यवतारयेत वङ्गं शरावे परिपातानार्थम् ॥३॥

वङ्ग श्रादि घातुश्रों के तपाने के लिये भी दस पाँच हांड़ियों पर कपरिमट्टी करके रख छोड़े। उन हांड़ियों में बङ्ग को रखकर दम- चूल्हे के ऊपर हांड़ीं को रखकर वङ्ग को दुत करले। जब वङ्ग दुत हो जाय तब हांड़ी को सँड़सी से उतार कर हांड़ी के उक्कन के छिद्र के ऊपर घीरे घीरे वङ्ग को वारीक घार से डाले। वङ्ग भी छिद्र द्वारा निकल कर क्वाथ श्रादि में "सुन-सुन" शब्द करता हुआ ठडा हो जायगा।।३।।

यन्त्रस्थमम्भः परिवर्तयेत पुनःपुनश्चान्यद्पि त्तिपेच । काथा श्वहत्वे चरमे तु पाते नवः कषायः परिवर्त्य एव ॥४॥

हांड़ी के अन्दर जो क्वाय आदि द्रव पदार्थ है, जिसमें वद्ग को बुक्ताया है उसकी नवीन वदलता जाय। यदि कई बार वदलने लायक क्वाय, स्वरस आदि नहीं सगृहीत हो तो जब सम्पूर्ण वङ्ग की शुद्धि हो चुके तब अखीर के बुक्ताव में तो जरूर ही कपाय को बदल दे॥ ४॥

> किटाच वक्नं परिकर्षयेत तप्त्वा गुडार्घे नवसाद्रे च। हएडी यदि स्यात्परिभज्यमाना चान्या भिपग्भिः परिवर्तनीया ॥५॥

और जो जो बद्ग, नाग का किट्ट बच जाय उसको भी निष्टम करके गुड़ श्रौर गुड़ से श्राधा नवसादर दोनों का करक डालकर गीली लकड़ी के डण्डा से चलावे। जब किट्ट से वह कर बद्ग एक तरफ हो जाय तब हांड़ी को सड़सी से उतार कर बद्ग को पृथ्वी में डालदे। ठंडे होने पर इस बद्ग को भी पूर्व की तरह बुमा २ कर शुद्ध करले।

यदि श्रधिक श्राँच पाकर श्रथवा वड़ के चटकने से हांड़ी फूट जाय तो उन हांडियों में से तुरन्त बदछ दे। इस प्रकार बड़ शुद्धि करने में किसी धात्वन्तर का भी सम्पर्क नहीं होता, श्रीर कुछ बड़ के उछलने का भय भी नहीं है। इस यन्त्र से भी हमने बीसों वार बड़ श्रादि का शोधन किया है। शास्त्रों में बड़ा श्रादि का शोधन एक दो पदार्थों में भी लिखा है वैसा करने से भी कुछ दोष नहीं रहता परन्तु इतना शोधन गुगा बृद्धि के लिये किया जाता है। वैद्य छोग श्रधिक शुद्धि इस भय से नहीं करते हैं कि बड़ा उछल कर शरीर का नुकसान करेगा श्रथवा शोधते शोधते सेर का छटांक—श्राधपाव ही बड़ा हाथ लगेगा, बाकी किट्ट फेंक देना ही पड़ेगा। क्यों कि किट्ट से बड़ा निकालना बहुत थोड़े मनुष्य जानते हैं। परन्तु हमारे कहे हुए शोधन में पूर्वोक्त भय की श्राशङ्का हो ही नहीं सक्ती।। ५।।

बङ्ग मारणम्— कटाहिकायामुत मृत्तिकायाः कुण्डे द्वृतं बंगमयः खजेन । निम्बस्य द्रेडन यवानिकाया द्त्वाऽल्पभागं परिमद्येत ॥१॥ वंगभस्म विधि—

लोहे की कड़ाही में घ्यथवा मट्टी के कूड़े में (परन्तु कूंड़े पर तीन चार कपरिमट्टी करले) बङ्ग को द्रुत करके थोड़ी २ अजवायन डालता जाय घोर छोहे की कलछी से घ्रथवा नीम की गीली लकड़ी के डहा से चलाता जाय। गीली लकड़ी के डंडे को लेने का यह अभिप्राय है कि-अग्नि के ताप से डंडा जल्दी जले नहीं। इस प्रकार एक सेर वक्ष की भस्म एक सेर अजवायन में हो जाती है।। १।।

> श्रिष्वत्थित्रश्रान्यतरस्य चर्म-चूर्णेन वा वंगसमेन यामी । श्रीतं पटेन प्रविगात्तितं तद्वंगोद्भवं भस्म च योगवाहि ॥ २ ॥

श्रथवा पीपल की छाठ यद्वा इमली की छाल के चूर्ण को थोड़ा २ बुरकता जाय और पूर्व की तरह लोह की कळछी से अथवा नीम के डड़े से चलावा जाय, तो एक सेर चूर्ण से एक सेर वङ्ग की मरम दो पहर में हो जाती है। जब बङ्ग की कड़ाही ठडी हो जाय तब बङ्ग को कपरछन करके रख छोड़े। यह योगों में डालने के लिये परम विशुद्ध मस्म है।। २।।

> गालनाविशष्ट चूर्ण व्यवस्था— विशाद्यकुर्ण परिमर्द्येत भूयोऽपि चिश्चादिजचर्मचूर्णैः। भूयोऽविशिष्टं त्वनुसन्द्घीत तालादियोगेन मृतिं तदीयाम्॥१॥

# वंगभस्म के छानने से बचे हुए चूर्ण की व्यवस्था—

पूर्वोक्त तीनों प्रकार से की हुई बहु भस्म को कपरछन करने पर जो मोटा चूर्ण बच रहे उसको फिर कड़ाही में डालकर तालादि-भस्मकरी भट्टी पर तपावे भोर थोड़ा २ पूर्वोक्त तीनों का चूर्ण डालता जाय, और कलछी से चलाता जाय। इस प्रकार तीन चार घएटे करने से खबशिष्ट चूर्ण की भी भस्म हो जायगी। फिर उस भस्म को कपरछन करले। यदि छटांक खाधी छटाक चूर्ण और बच रहे तो फिर उसके पीछे नहीं पड़े, किन्तु हरिताल आदि के सम्बन्ध से जिस मस्म को मैं कहने वाला हूँ उस विधि से इस चूर्ण को भी भस्म करले। ऐसी २ बहुत विधियों से वैद्य लोग बङ्ग भस्म किया करते हैं। जैसे-घूमची, मेंहदी, भांग, आदि के योग से भी पूर्व प्रकार से भस्म बन जाती है। और कोई २ वैद्य दस सेर के दो उपलो के बीच में पूर्वोक्त चूर्ण को बिछाकर बीच में बङ्ग के पत्रों को रखकर गोबर की मुद्रा लगाकर फूँक देते हैं। स्वाङ्ग शीतल होने पर धीरे २ बङ्ग की खीलो को बीन लिया करते हैं। परन्तु इस विधि से बङ्ग कुछ छीज भी जाती है। इसी प्रकार दस सेर के एक उपला पर हरिताल का चूर्ण बिछाकर उसके उपर बग पत्र रखकर हरिताल के चूर्ण से उनको ढककर उपर से उतना ही बड़ा दूसरा उपला ढककर गोबर की मुद्रा लगाकर फूंक देने से भी बंग भस्म हो जाती है। परन्तु इस विधि में तो हरिताल का मी नुकसान है। हां! बंग भस्म तो दो चार पुट देने में उत्तम बन ही जाती है। इत्यादि॥ २॥

द्वितीय बङ्गभस्म प्रकारः---

तद्बङ्गभस्माम्बुनि निम्बुजाते तालस्य चूर्णेन समेन मर्देत्। दिनद्वयं श्रक्षणतदीयकल्कं शङ्के सुशुभ्रे परिपूरयेत ॥ १॥

#### द्वितीय वंगभस्म विधि-

ऊपर कही हुई बंगभस्म के समान शुद्ध हरिवाळ ले दोनों को नींबू के रस के साथ दो दिन तक घोटे। जब खूब चिकना कल्क हो जाय तब श्राति श्वेत वर्ण वाले शंख मे भर दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि कांजी में श्रथवा सैन्धवलवण युक्त गोमूत्र में तीन पहर श्रोटा कर शख को प्रथम शुद्ध कर ले ॥१॥

> द्त्त्वाऽथमुद्रां दृढसंज्ञयोक्तां संशोष्य हरख्यां निद्धीत शह्वम् ।

विधाय मुद्रामथ हिएडकायां

मध्याग्निना चुिक्किया पचेत ॥२॥

यामेष्वतीतेषु चतुर्षु हर्ण्डां

पुटेद् गजारूये हिममुद्धरेत ।

महोग्रवीर्थे स्वगुणेषु भस्म

ग्लीहाग्निमान्द्यादिनिवर्त्तनाय ॥३॥

बाद शख के मुख को उसके नाप के ठिमड़े से डांककर दृढ़मुद्रा करदे। जब मुद्रा सूख जाय तब उस शख को कपरौटों की हुई हांड़ी में रखकर हांड़ी पर भी मुद्रा करके सुखा ले। उस हांड़ी को "ताला-दिमस्मकरी" भट्ठी पर रखकर चार पहर की मध्यमाग्नि दे। जब जाने की अब हिण्डकायन्त्र आंच को सह गया, फूटने की आशद्धा नहीं है तब उस हर्ण्डियन्त्र को गजपुट में फूँक दे। और स्वाङ्गशीत होने पर निकाल ले। यह बगभस्म प्लीहा, मन्दाग्नि, श्वास, कास आदि रोगों में अच्छा काम करती है। इस वंगभस्म के साथ शहू भस्म को भी घोटले।। २॥ ३॥

तृतीय बङ्गभस्म प्रकारः—

वक्के द्वते तत्समस्त्तराजं
संपात्य पिष्टिं समतालव्णेंः।
नैम्बूकनीरेण विमद्येत दिनैकमात्रं च विषाय चक्कीम्,॥१॥
तृतीय बंगभरम विषि—

आधपाव वंग को शराव ( सकोरा ) में रखकर श्रिप्त पर तपा कर द्रुत करे, तिसमें श्राधपाव शुद्ध पारद हाल दे। इस पावभर पिट्टी को खरल में हालकर इसमें कपड़े से छाना हुआ शुद्ध हरिताल का पावभर चूणे भी हालकर नींचू के रस के साथ चार पहर घोटे, श्रोर सबकी एक टिकिया बनाले।। १।।

संशोष्य घर्मे परिलय्नचेताः

खद्वांगयन्त्रेण पचेत यामौ।

एवं त्रिवारेण परं विशुद्धं

संजायते भस्म निरुत्थरूपम् ॥ २ ॥

उस टिकिया को खूच सुखाकर तथा डमक्रयन्त्र में रखकर खूच सावधानी के साथ दो पहर की आंच दे। स्वाङ्गशीतळ हो जाने पर डमक्रयंत्र की ऊपर वाली हांड़ी में ळगे हुए पारद श्रौर हरिताल के सत्त्व को जुदा निकाल ले, श्रौर नीचे की हांड़ी में लगी हुई बंगभरम को निकाळ कर उसमें श्राधपाव पारद हरिताल की कज्जली डालकर नींचू के रस के साथ फिर घोटे। बाद पूर्व की तरह टिकिया बनाकर डमक्रयन्त्र में पकावे। ऐसे तीन बार करने से बंग की निरुत्थ भम्म होती है और हरिताल, पारद भी व्यर्थ नहीं जाता।। २।।

यन्त्रोर्द्धहण्ड्यास्तललग्नतालसूतौ

च लभ्यो परमं विशुद्धौ। याभ्यां समानं परिमर्च गन्धं

सिन्दूरसंज्ञं रसमापचेत ॥ ३॥

फिर उन दोनों के समान शुद्ध गंधक डालकर कजाली करले, श्रीर सिन्दूररस की विधि से सर्वार्थकरी भट्टी पर या चन्द्रोदयादि भट्टी पर पकाकर सिन्दूररस बनाले॥ ३॥

> श्वासं च कासं च्रयरोगमेतत् क्षौद्रेण लीढं सततं निहान्ति । सिन्द्रनामापि विस्चिकादे-

> > र्दित्रादिवारेण निराकरोति ॥४॥

इस प्रकार बनी हुई बंगभस्म सहद के साथ चाटने से श्वास, कास भौर चयरोग को दूर कर देती है। श्रौर उक्त विधि से बनाया हुश्रा सालसिन्दूर भी २ या ३ ही बार श्रादी के रस के साथ चाटने से हैजा, ज्वर श्रादि रोगों को दूर कर देता है।। ४।।

## चतुर्थ बङ्गभस्म प्रकारः—

वङ्गं प्रविष्टे खलु स्त्तराजे शिलालमल्लानि तयोः समानि । सर्वेण तुल्यं परिशुद्धगन्धं गन्धाद्धेकं हिङ्गुलमाददीत ॥ १॥

#### वंगभस्म की चौथी विधि-

पावभर वङ्ग को श्रिप्त पर हुत करके उसमें पावभर पारा डाल दे। बाद मैंनशिल, हरिताल श्रीर सिखया, इनकी शुद्धि करके श्राध सेर ले श्रीर पूर्वोक्त बंग पारद की पिट्ठी में डाल दे। बाद सबके समान (एक सेर) शुद्ध गधक श्रीर पावभर हिड्डाल डालकर कज्जली करले॥१॥

नैम्बूकनीरेण दिनत्रयं च
सम्मर्ध पिष्टिं परिशोषपेत ।
शुष्कं च चूर्ण निखिलं निद्ध्यात्
खद्वाङ्गयन्त्रे निलकायुतेऽपि ॥ २ ॥
दिनद्वयं तीत्रहविभुजा तद्
यन्त्रं पचेद् गन्धकजारणान्तम् ।
बंगेश्वरं यन्त्रतले लभेत गले
च सिन्द्ररसं महोग्रम् ॥ ३ ॥

पश्चात् नींबू के रस के साथ तीन दिन तक घोटे। जब यह पिट्ठी घोटते २ सूख जाय तब इस सवा सेर चूर्ण को निलकाडमरू यंत्र में रखकर बज्र मुद्रा कर दे, पश्चात् दो श्वहोरात्र तक तालादिमस्मकरी भट्ठी पर रखकर जब तक गन्धक जारण हो तब तक तीव्र अग्नि देकर पचावे। ऐसा करने से बगेश्वर रस निलकाडमरू यंत्र की नीचे की हांड़ी में तैयार मिलेगा, और उर्द्धयत्र के ऊपर की हांड़ी में सिन्दूररस मिलेगा।।३॥

नेदं भजेदुत्थितिमत्र मित्रैः
पञ्चात्मकैः पाचनयोगतोऽपि ।
स्वीयेषु वर्गेषु महोग्रवीय्यौ रसाविमौ सूष्णतमौ च विद्यात् ॥४॥

इस वंगभस्म को मित्रपंचक (सहत, सुहागा, घी, घूंघची, भैंसा-गूगल ) के साथ घोटकर गजपुट में देने पर भी उज्जीवन नहीं होगा। ये दोनों रस (बंगेश्वर घ्यौर सिन्दूररस ) अपने २ वर्ग मे बहुत प्रशस-नीय हैं, घ्यौर श्रति उष्ण हैं ॥ ४॥

बङ्गभस्मनः पश्चम प्रकारः—

स्तेन बंगस्य करोतु पिष्टिं तुल्येन तालेन च गन्धकेन । मसि विधेयाऽथ च पश्चकृत्वो निम्बुद्रवैमर्दितशोषिताच ॥ १ ॥

वंगभस्म की पांचवीं विधि-

एक छटाँक बंग को श्रिम पर द्रुत करके इसमें एक छटाँक हिझुलोत्थ पारद छोड़ दे (इस पिट्ठो को नींबू के रस के साथ तीन दिन तक घोटकर तथा पानी से घोकर खटाई को निकाल दे ऐसा भी किसी नैस का मत है ) व एक छटाँक शुद्ध गन्धक और हरिताल का चूर्ण डाछकर कज्जली करले। बाद नींबू के रस की पाँच भावना देकर खूब सुखाले।।१।।

पचेत कूप्यां परिपाकपश्यः

शलाकया तत् त्रिचतांश्च यामान् । श्रास्वर्णकान्तेर्विरमेत्कियाया

**षद्घारये**च्छीतलशुद्धयन्त्रम् ॥ २ ॥

इस कज्जली को शीशों में भरकर बालुकायंत्र में रखकर तीन चार षहर की आँच दे, परन्तु वैद्य महाशय शीशों में लोह की शलाका डालकर पाक परीचा करता रहे। जब शलाका के ऊपर स्वर्ण के सदश कान्ति देखे तब आँच लगाना वन्द करदे, खीर स्वांगशीत होने पर शीशी को तोड़कर बहुत बुद्धिमानी के साथ रस को निकाल ले जिसमें कि काँच के दुकड़े इसमें न मिल जाँय ॥ २ ॥

> तृरेन तुर्वं रसमाद्दीत समुच्छ्वसद्रूपमथापि चान्यम्।

गले विलग्नं खलु क्लिकाया

गृह्वातु सिन्द्ररसं च वैद्यः ॥ ३ ॥

यह वगभरम रुई के समान फूली हुई मिलेगी। श्रीर शीशी के गले पर सिन्दूरस भी कुछ मिलेगा ॥३॥

बङ्गभस्मनः षष्टः प्रकारः---

यवानिकाभिः कृतभस्मवङ्गं द्वित्रैः पत्तैग्रीह्यमथो विशुद्धम् । तात्तस्य चूर्णं च समं विमर्देन्म-न्दारदुर्धेन दिनानि पश्च ॥१॥

वंगभस्म का छठवाँ प्रकार—

पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रजवायन से वगभरम कर ले। बाद दो तीन पल प्रमाण (१० तोले) वंगभरम और शुद्ध हरिताल का चूर्ण भी (कपरछन किया हुआ) १० तोले दोनों को खरल में मदार के दूध के साथ पाँच दिन तक घोटे।।१।।

> एकाञ्च चकीम्प्रविधाय तेन कल्केन स्ट्यीतपसंविद्युष्काम् । सुधाभृते खल्वसुधादियन्त्रे चुल्ल्यां पचेदष्टदिनानि काष्टैः ॥२॥

बाद उस करक की एक टिकिया बनाले और उसकी घाम में पाँच छ: दिन तक खूब सुखा ले पश्चात् विना बुमा हुआ व कपरछन किया हुआ चूना लोहे की खरल में ( खल्व सुधादि यनत्र विधि से ) भर दे छोर उस यनत्र पर तीन कपरिमिट्टी कर सुखाले उस यनत्र को छोहे के बड़े चूल्हे पर ( जो चित्र में दिखाया गया है ) रख कर उसके ऊपर बीस सेर पक्के की एक शिला रख दे जिसमे अग्नि का वेग पाकर हरिताल उड़ने न पावे।। २।।

प्रारम्भयामद्वयमात्रकाले तिष्ठम् स्वयं तद् भिषगीत्तमाणः । शिलां समुत्थामवधानतो ऽयं शनैद्दानैः खल्वमुखं नयेत ॥३॥

चूरहे मे श्रिप्त लगाकर शुरू-शुरू में दो पहर तक वैद्य महाशय यन्त्र को देखते हुए स्वयं बैठा रहे। जब श्रिप्त के वेग को पाकर श्रङ्खल दो श्रङ्खल शिला ऊँची डठने लगे तब बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे शिला को खरल के मुख पर बैठा दे। इसी प्रकार जब जब शिला डठने लगे तब तब उसको खरल के मुख पर जमाता रहे। ऐसा करने से दो पहर के बाद शिला डठती बन्द हो जायगी।। ३।।

> पुनश्च वालोऽपि द्दीत वाहिं न विभ्यद्स्मान्न च शङ्कमानः । रात्राविदं यन्त्रमुपेक्ष्य याम-त्रयं शयीताऽपि च वैद्यवर्यः ॥ ४ ॥

फिर बिना भय के खौर बिना किसी शङ्का के साधारण बालक भी खिन लगाता रहे। इस प्रकार दिन भर खिनिच्छन रूप से (लगातार) खिन दी जाय और रात्रि को चूल्हे में सुलगते हुए कीयलों को छोड़ कर तीन पहर तक निद्रा भी ले सकते हैं खर्थात् रात्रि में चूल्हे के पास बैठने की कोई खावश्यकता नहीं। यन्त्र ठंडा - हो जाय तो भी कुछ चिन्ता नहीं।। ४।।

> इत्थं च यन्त्रे परिपच्यमाने तीव्राग्निनाष्टौ दिवसांश्च शीतम् ।

### समुद्धरेचाप्यवधानचेताः

### सुधामपाकृत्य उभेत चकीम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार चार पहर दिन में श्रीर एक पहर रात्रि में भिन लगाते लगाते जब श्राठ दिन बीत जाँय तब यन्त्र को उतार कर ठंडा करदे जब बिलकुल यन्त्र ठडा हो जाय तब खूब होशियारी से घीरे घीरे चूने को खुरच खुरच कर निकाल दे श्रीर चूने के बीच में पकी हुई सफेद वर्ण की टिकिया को निकाल ले।। ५।।

मान्द्येन वहे रथ चेत्कथश्चि-

चक्रयन्तरीच्येत च कालिमा तम्।

निराचिकीर्षुः पुनरप्यहस्ता-

मेकं पचेत्पूर्ववदेव यन्त्रम् ॥ ६ ॥

कदाचित् मन्दी अग्नि लगने के कारण टिकिया अन्दर से कुछ काळी निकले तो उस टिकिया को वैसी की वैसी ही फिर उसी चूने के अन्दर रख कर पूर्व ही की तरह एक अहोरात्र की ऑव दे।। ६॥

> इत्थं निरुत्थं कुरु वङ्गभस्म श्वेतं क्षयश्वासरुजापहारि । व्याघीजचुर्णेस्सममाक्षिकेण

> > लीढन्तु सचः फलदायि दष्टम् ।

श्रावल्यमेहज्वरपीडितानामा-

श्वासहेतुर्दहतामहेतुः॥ ७॥

यह बङ्गभस्म हरिताल भस्म से मिली हुई निरुत्थ (मित्रपश्चक से नहीं जीने वाली) सफेद वर्ण की चनेगी। यह भस्म कटेरी (भट-कटेया) के कपरछन किये हुए चूर्ण और सहत के साथ दो दो रत्ती सायंकाल प्रातः काल चाटने से श्वास कास में बहुत शीघ्र फल्टदायक होती है। और कमजोरो, प्रमेह, ज्वर खादि रोग में भी योग्यानुपान के अनुसार रोगियों को खच्छा सन्तोप करती है। जैसे-मलाई के साथ देने से कमजोरी को, सहत इलाइची के साथ देने से प्रमेह को, पीपल सहत के साथ देने से उनर को दूर कर देती है। परन्तु इसका गरम स्वभाव होने से दाह रोगी को फायदा नहीं करती है यदि दाह रोग में भी इसको देना हो तो सितोपलादि चूर्ण के साथ दे।

सितोपलादि चूर्णं को सब ही वैद्य जानते हैं, उसको जानने का सब से सुगम उपाय यह है कि सि-तो-प-ला-दि-ये पाँच श्रक्षर द्युए श्रोर इसमें दवा भी पाँच ही हैं श्रोर पूर्व पूर्व की अपेचा उत्तरोत्तर श्राधी श्राधी ली जाती हैं जैसे "सि" शब्द से सिता (मिश्री) सोलह तोला। "तो" शब्द से त्वगाचीरी (वंशलोचन) श्राठ तोजा। "प" शब्द से पिपली (छोटी पीपल) चार तोला। "ला" शब्द से लायची (छोटी इलायची के दाने) दो तोला। "दि" शब्द से दालचीनी प्रति

बङ्गभस्मनः सप्तमः प्रकारः-

बङ्गेन तुरुयं च विमद्द्ये तालं मन्दारदुग्धेन करोतु चकीम्। खरातपे तां परिशोष्य सम्यक् मन्दार दुग्धस्य करोतु लेपम्॥

### बङ्गभस्म की सातवीं विधि-

छठवीं विधि के अनुसार बङ्गभस्म आध पाव और शुद्ध हरिताल का चूर्ण (कपरछन किया हुआ) आध पाव दोनों को मंदार के दूध के साथ घोट कर एक टिकिया बनाकर खूब सूखाले। उस टिकिया को मदार के दूध में डुबो दे जब दूध गाढ़ा हो जाय तब उस दूध को उसी टिकिया के चारों तरफ विपका दे जब टिकिया सूख जाय तब फिर दूध में डुबो दे। इस प्रकार टिकिया के चारों तरफ एक एक अङ्गुल गहरा दूध का लेप होने पर एक महीना तक उस टिकिया को जमीन में गड़वा दे।। १।।

एकाङ्गुलोच्छ्रायमधो पृथिव्यां निखानयेन्मासमितं तु कालम् । षष्टोक्तयन्त्रे निद्धीत चक्रीं पचेत चुल्ल्यां च दिनानि पश्च । अत्युग्रचीर्धे खलु वङ्गभस्म सञ्जायतेऽनेकरुजपाहारि ॥२॥

वाद उस टिकिया को निकाल कर और खूच मुखा कर छटवीं वज्जभरम विधि के अनुसार खल्बसुधा यन्त्र में रख कर पाँच दिन की अग्नि दे। यह वज्जभरम और भी उप्र वीर्य्य वनेगी और मित्रपश्चक से कभी नहीं जीवेगी तथा अनेक रोगों में तत्काल चमत्कारक होगी।।२।।

केचित्तु वैद्याःखलु शेखरोत्ये

यन्त्रे भृते भस्मिन साधयन्ति । कन्याद्रवैभीवितपाचिते त्रिश्चायं

प्रकारोऽप्यवभाति सम्यक् ॥३॥

परन्तु कोई कोई वैद्य इस टिकिया को चूने में नहीं रख कर अपामार्ग के पश्चाझ की भरम बनाकर और इस भरम को घृतकुमारी के रस में घोट घोट कर तीन बार गजपुट में फ़ूँक कर इसी भरम को उस चूने के स्थान में भर कर और उसके बीच में उक्त चक्की (टिकिया) को रख कर पाँच दिन की आँच दिया करते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि चूने के सम्बन्ध से बनी हुई भरम कमजोर पड़ जाती है। यह प्रकार भी अच्छा है।। ३।।

स्वर्णमृगाङ्कः- ( वङ्गभस्मनोऽप्रमःप्रकारः )

वङ्गे तु शुद्धे द्वतमात्र एव तुल्यं सुशुद्धं रसमाददीत । ताम्पिष्टिकां सैन्धवनिम्बुनीरै यीमत्रयं खल्वतले विमद्द्यी॥१॥

# स्वर्णमृगाङ्क विधिः—

शुद्ध बग एक छटाँक को मिट्टी के शराब (सकोरा) में डाल कर श्रानि पर रख कर द्रुत कर ले, उसमें हिगुछोत्थ शुद्ध पारद डाल दे। दोनों की पिट्टी बन जायगी, उस पिट्टी को पत्थर के खरल मे डाल कर नींचू के रस व सैन्धव लवण के साथ तीन पहर घोटे, ॥ १॥

> प्रचाल्य नीरैबेहुशो द्दीत गन्धं विशुद्धं नवसादरं च। तुल्यैश्रतुर्भिद्दहस्तकेन तथा विमर्देन्न यथोच्छलेयुः॥२॥

फिर कई बार पानी से घोट २ कर घो हाले। इस कोमल पिट्ठी मे एक इटाँक शुद्ध खामलासार गन्धक और एक ही इटाँक नौसादर हाल कर तीन दिन ऐसी होशियारी के साथ घोटे कि चारों चीज की कज्जली उझल कर खरल से बाहर न जाय। बाहर जाने की शङ्का दूर करने के लिये खरल के नीचे एक लम्बा चौड़ा/ कागज बिछा दे। जिसमें कज्जली यदि गिरे भी तो कागज पर ही रहे।।२।।

# द्वित्रैर्दिनै**मे**ईनयोगजातां

श्रक्ष्णस्वरूपां शुभकज्जलीं ताम् । निधाय कूप्यां सिकताख्ययन्त्रे सिन्दूर पाकेन समं पचेत ॥३॥

चस चत्तम कजाली को कपड़िमट्टी की हुई शीशी में डाल कर हंडी के बने हुए बालुकायन्त्र में रख कर सर्वार्थकरीश्राष्ट्री की लोहजाली पर भरे हुए पत्थर के कोयलों के ऊपर उस बालुकायन्त्र को रख दे और दोनों भट्टी के दरवाजों में वबूल की दो दो लकड़ियों की आँच दे। जब कोयले सुलग जायँ तब आँच लगाना बन्द कर दे। ।। ३।।

> राशिमुखं नैति कदापि रोधं यथा तथा तप्तशलाकयातम्।

## पुनः पुनः क्षारमपानुदेत कूप्पन्पथा ध्वंससुपैत्यवर्यम् ॥४॥

जब देखे कि शीशी का मुख चार से वन्द हो गया; तब निष्टम खोहशलाका से शीशी के मुख को इतना साफ करता रहे कि धूम शीशी के मुख से वाहर निकलता रहे, दो तीन घटा के वाद जब घूम निकलना बन्द हो जाय तब शीशी के मुख में एक डाट लगा दे। यदि शीशी से धूम निकालने का च्छोग नहीं किया जायगा तो शीशी अवश्य फूट जायगी, सम्पूर्ण रस बाद्ध में मिल जायगा ॥ ४॥

### धूमे निर्शेषिते जाते खाङ्गशीते च यन्त्रके । सिद्धःस्वर्णमृगाङ्कोऽयं सर्वमेहेषु पूजितः ॥५॥

स्वाङ्गशीतल होने पर शीशी को निकाल कर कपड़िमही को चाकू से खुरच कर शीशी को गीले कपड़े से पोंछ कर शीशी को फोड़ने का ऐसा यन करे कि शीशी के मध्य भाग में एक होरा लपेट दे श्चनन्तर उस तागे को मिट्टी के तेल (घासलेट) से भिगो दे, उस न्तागे में दियासलाई से श्राग्न छगा दे, तब शीशी बीच से स्वयं फूट जायगी। श्रयवा लोहे की मोटी शलाका को श्राग के सदृश्य लाल करके शीशी के बीच में छुत्रा दे, तो भी शीशी वीच से फूट जायगी। परन्तु पत्थर मार कर शीशी को नहीं तोड़े क्यों कि यदि शीशी पत्थर से फोड़ी जायगी तो काँच के सूक्ष्म कण मृगाङ्करस में मिल जाने से या तो दवा फेंक देनी पड़ेगी, या किसी रोगी को दी गई तो उसके आतड़े कट जाने से रोगी की जान लेगी। सिन्दूररस की शीशी को पत्थर से तोड़ने में भी हर्ज नहीं है। क्यों कि धिन्दूररस शीशी के गले पर लगता है, इससे उस शीशी के कण मिलने की शङ्का नहीं हो सकती, परन्तु मृगाङ्करस तो शीशी के गले में भी लगता है और तलभाग में भी रहता है। शीशी को फोड़ देने पर तलभाग व गलभाग से सव मृगाङ्क को धीरे धीरे चाकू से -खुरच कर निकाल ले, श्रीर शीशी के मुख में लगा हुआ कुछ ज्ञार भी मिलेगा, उसको भी प्रथक् निकाल रखे। इस मृगाङ्क को चार छोटी

इलायची के दानों का चूर्ण व छ: मासे सहत के साथ दो रत्ती प्रमेह रोगी को देने से महीना दो महीना में प्रमेह दूर हो जायगा । मृगाङ्क के साथ निकला हुआ सिन्दूररस प्रमेह रोगी को रात्रि के समय एक रत्ती से दो रत्ती तक सहत के साथ दिया करे।। ५।।

तत्ते गते सोऽस्त्यथ क्रिपिकाया
गते च सिन्दूररसोऽपि त्रगः।
क्षारोऽपि चक्ते नतु क्रिपिकायाः
कासप्रतिश्यायगदोपयोगी॥६॥
श्रुटिमधुना सह मेही सतताभ्यासं यदि प्रक्रवीत।
मूलेनास्य व्याधिं स च किम्र न निराचरीकर्त्ति ?॥७॥

जैन लोगों को सहत खाने में परहेज रहता है, अतः वे लोग सहत की जगह मिश्री की चासनी के साथ खा सकते हैं। शोशों के मुख से जो चार निकला है उसको एक रत्ती पान के साथ देने से तरखांसी दूर हो जाती है, और जिसको जुकाम हुआ हो उसको चार के बराबर छोटी पीपल मिला कर नस्य देने से शिर की पीड़ा भी नष्ट हो जाती है और जुकाम भी जाता रहता है। इस मृगाङ्क का वर्ण सुवर्ण के समान होता है, इस लिये यह नकली स्वर्णमृगाङ्क है।। ६।७।।

#### बङ्गभस्म ग्रणाः—

शीतं बुद्धिविवर्द्धेकं क्षयहरं सौन्द्रयेकृद्रोचनम्। सर्वान्मेहगणान् क्षिणोति बलदं सुक्त्यग्निसंरक्षकम्॥ वार्द्धक्यार्द्धितदेहमानवगणान् संयापयेच्छीलनात्। स्वस्थस्यापि हितं यथाविधि कृतं वक्षं मृतं शुक्रदम्॥१॥

## बङ्गभस्म के गुण-

बद्गभस्म टंढी है, बुद्धि को बढ़ावे, क्षयरोग का नाश करे, शरीर की कान्ति बढ़ावे, बीस प्रकार के प्रमेहों का नाश करे, बल बढ़ावे, जठराग्नि की रत्ता रखे, श्रोर जिनका शरीर हुद्धावस्था से जीर्ण शीर्थ हो गया है वे यदि इसको हमेशा खाते रहे तो उनको भी हितकारी है और शुक्र को बढ़ावे, इतने गुण विविश्वेक बनाई हुई बङ्गभस्म के हैं॥ १॥

# वङ्गभस्मानुपानानि--

अम्लिपत्तं निशा हन्ति पित्तं शक्करया युतम्। कण्या विह्नमान्यं च वक्त्रगन्यं हिमांशुना ॥१॥

## वंगभस्म के अनुपान---

इल्डी के चूर्ण के साय महाभरम खाने से श्रम्लिपत दूर हो, मिश्री के साथ पित्तप्रकोप, पीपल के साथ में मन्द्राप्ति, कर के साथ में मुख की दुर्गनिय दूर हो ॥ १॥

व्याघीमाक्षिकनो हन्याच्छ्वासं प्रौरजीणिकम् । चर्मरोगान् कपायेण खादिरेण सुशीलनात् ॥२॥

कटेरी के चूर्ण श्रीर सहवं के साथ खाने से श्वासरोग, सुपारी के साथ श्रजीर्ण, खैर के काथ के साथ इन्छ दिन सेवन करने से चर्मरोग (दाद, खाज, बनरफ सादि ) रोग नष्ट हों।। २।।

श्रस्थनां चैव हितं भस्म वद्गस्य नवनीततः। वीर्य्यकृत्रागवल्ल्या च जातिकोषेण पौष्टिकम्॥३॥

लोनी घी ( मक्खन ) के साथ खाने से हिंदुयों की मजबूत करें, नागरपान के साथ खाने से बीर्च्य की रक्षा करें, जायफल के साथ खाने से पुष्टि करें ॥ ३॥

मेहं दलेन बृन्दायाः पाण्डुरोगं घृतेन च । शुद्धदङ्कणयोगेन गुल्मरोगं विनाशयेत्॥४॥

तुलसी के पत्र के साथ प्रमेह को, धृत के साथ पाएडु रोग को, शुद्ध सुहागे के साथ गुल्म रोग को, नष्ट करें ॥ ४॥

<sup>\*</sup> चौकिया सुहाने को कड़ाही में रख कर भून छे नय उनकी मील हो जाय चत्र सुहाने को शुद्ध नमझे।

दाहं च निम्बुतोयेन सितायुक्तेन नाशयेत्। शुक्ररोधं तु कस्तूर्याः क्रय्योद् दुर्ग्धेन तुष्टिद्म् ॥५॥

मिश्री और नींबू के रस के साथ दाह को नष्ट करें, कस्तूरी के साथ लेने से शुक्र का स्तम्भन, दूध के साथ तृप्ति कारक है।। ५।।

वातपीडां रसोनेन निर्गुण्ड्याऽन्धिफलेन च,। कुष्टोपयोगि हन्यान्तु म्लीहानं टङ्कणेन च॥६॥

लशुन के साथ वातव्याधि को, सम्हाळू (सिन्धुवार) और समुद्र-फल के साथ सर्व प्रकार के कोढ़ नष्ट हों, शुद्ध सुहागे के साथ प्रीहा (वरवट) को दूर करें ।। ६ ।।

एरण्डोद्भवमूलेन शिरोर्त्ति लेपनाज्ञयेत् । जातिफलाश्वगन्धाभ्यां कटिजातां तु वेदनाम् ॥७॥

जायफल भौर असगन्ध के चूर्ण के साथ लेन से कमर की पीड़ा को हरे, रेंड़ी की जड़ के साथ बड़ा को पानी में घोट कर लेप करने से मस्तक की पीड़ा को हरे।। ७॥

देशं कालं खभावं च प्रसमीक्ष्यानुपानतः। शीलयेदु भस्म बङ्गस्य शास्त्रकारमतानुगः॥८॥

इस प्रकार देश काल रोगी की प्रकृति देख कर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बङ्गभस्म का प्रयोग करें तो अनेक रोग नष्ट हों।। ८।।

#### बङ्गरसायनम्-

बङ्गाश्रकान्तानि समानि

मर्देन्मृतानि वस्त्रे घनगालितानि ।

मयूरधत्तूरशुकेष्टानिम्बद्लाम्बुभीराजमणेश्च भस्म ॥ १॥
गोमूत्रशैलाम्बुपलङ्कषोत्थपानीययोगेन च मर्द्येत् ।

### पृथक् पृथक् चाष्ट दिनानि पश्चात्-संशोष्य कुर्यानमसृणं च चूर्णम् ॥२॥

#### वङ्गरसायन विधि-

वद्गमस्म, अश्रकभरम, कान्त छोह की भरम इन तीनो भरमो को समान भाग लेकर गाढ़े कपड़े में छानकर; श्रपामार्ग का स्वरस और धत्रे के पत्ते, श्रनार (दाड़िम) के पत्ते, नींबू के पत्ते के जुदे-जुदे स्वरस निकाल कर प्रत्येक में श्राठ श्राठ दिन तक उस चूर्ण को घोटे। बाद सब चूर्ण के वरावर राजावर्त्तमणि की भरम ले (राजावर्त्तमणि की भरम नहीं हो तो विह्येर की भरम श्रथवा काँच की भरम से भी काम चल सकता है। जिनकी बनाने की विधि श्रगाड़ी लिखूँगा)।।१।।२।।

### वर्बूरनिय्यीसकमाज्यभृष्टं समानमानं नवनाञ्जली च । संकुदृच सर्वे पटगालितं च् रसायनं बाङ्गमिदं सुरचेत् ॥ ३॥

पश्चात् पूर्वोक्त सव चूर्ण को गोमूत्र, शिलाजीत का पानी, गूगल का पानी (शिलाजीत को श्रथना भैसागूगल को त्रिफला के काढ़े में श्रोटाय ले, बाद कपड़े में छान ले बस यही शिलाजीत का या गूगल का पानी कहलाता है) में आठ श्राठ दिन तक घोटकर सुखा ले, श्रीर कपरछन भी कर ले, बाद बम्बूर का गोंद श्रीर रासना सव चूर्ण के समानभाग लेकर कपरछन करके इस चूर्ण में मिलादे। यह वर्झ-रसायन बनकर तैयार हो गई। इसको किसी काच के पात्र में भरकर रख छोड़े।।३।।

गुञ्जाष्टकोन्मानमिताऽस्य मात्रा निशास्त्रतकेण मता मुनीनाम् । प्रमेहमन्दाग्निमुखाँश्च रोगान् ध्रुवं निरस्पेद् द्रढयेच देहम् ॥४॥ इसकी मात्रा एक मासे से कम नहीं है, इल्दी के चूर्ण और गौ के मट्ठा के साथ रोज प्रातःकाल सेवन करने से बीस प्रकार के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं और शरीर मजबूत हो जाता है।। ४।।

्र तण्डुलं द्विद्ला मोद्गी नवनीतं पटोलकम् । र् गोरसस्तिलजं तैलं पथ्यं चात्र प्रशस्यते ॥५॥

इसके ऊपर चावल, मूँग की दाल, मक्खन, परवर की तरकारी, गाय का मट्टा और तिल का तेल उत्तम पथ्य हैं।। ५।।

### बङ्ग त्रिकाराः—

शुद्धेहींनं मृतेहींनं बङ्गं यः सेवते नरः। पाण्डुमेहाऽपचीगुल्माऽनिलरक्तादिमान्भवेत्॥१॥ बङ्ग के विकार—

जिस बद्ग का शोधन मारण भली भांति से नहीं किया गया है उसके सेवन करने से पाण्डु रोग, प्रमेह, अपची रोग, गुल्म, वात-रक्त छादि अनेक ज्याधियां उत्पन्न होती हैं ॥१॥

### बङ्ग विकारशान्तिः—

सितया मेषशृङ्गीं यस्त्रिदिनं सेवते यदि । षङ्गसेवाजरोगांस्तानुज्झित्वा सुखितो भवेत् ॥१॥

#### बङ्ग विकारशान्ति-

श्रग्रुद्ध बङ्ग के खाने से जो पूर्वोक्त विकार उत्पन्न हुए हों तो मैंढाधीगी को मिश्री के साथ तीन दिन खाने से सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं।। १।।

॥ इति बङ्गभस्म विधिः॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### याह्य नागः—

विहःकृष्णं गुरुत्वाऽऽस्यं छेदे कृष्णसमुज्ज्वलं । ग्राह्यं नागं विदुःपूर्तिं विपरीतं तु दूषितम् ॥१॥ भस्म के योग्य सीसा—

जो सीसा बाहर से काले वर्ण का हो, और भारी हो, व काटने से काले वर्ण का उन्नवल (चमकदार) निकले, तथा जिसमें दुर्गिध आती हो वह सीसा भरम करने के योग्य है। श्रीर जिसमें उक्त गुण नहीं घटते हों वह सीसा दवाई के योग्य नहीं है।। १।।

नाग शुद्धिः—

तैलादिवर्गेष्वतितप्तनागं सप्तैव वारान् पिठराऽऽख्ययन्त्रे । निर्वापणेन प्रथमं विशोध्य ततो विशिष्टां विद्धीत शुद्धिम् ॥१॥

### सीसे की शुद्धि—

"तैले तक गवांमूत्रे" इस न्याय से तेल, मठा, गोमूत्र, फाजी, कुल्थी का काढां, इन पाँच चीज़ों में सात सात बार बुमाने से घान्य धातुओं की तरह सीसे की सामान्य शुद्धि हो जाती है। और बड़ की तरह सीसा भी बहुत उल्लाता है, इसिलये बड़ा की शुद्धि के धानुसार शोधने के समय व्यों व्यों सीसे का जलन इकट्ठा होता जाय उसको भी खूब तम करके गुड़ और नौसादर डालकुर उस जले हुए सीसे के कतवार से सीसे को निकालता जाय। यह सब विधि बड़ा शोधन अकरण में और पारद के लय प्रकार में कह चुका हूँ उस विधि का यहा पर भी धानुसन्धान कर लें।। १।।

वराकषायेऽम्बुनि कन्यकाया मूत्रे च नागस्य निपात्य नागम्।

### गायत्रिकाऽग्रो परितप्त तसं शुर्द्धिः चिकीषुः खत्तु सप्तकृत्वः ॥२॥

सीसे की बिशेष शुद्धि इस प्रकार करना चाहिये कि उक्त पिठर-यन्त्र में त्रिफला का काढा, घृतकुमारी का रस, हाथी का मूत्र, भरकर प्रत्येक में सात सात बार बुझाने से सीसा बहुत शुद्ध हो जाता है। अन्य धातुओं के तपाने के लिये शोधनार्थभ्राष्ट्री में बबूर आदि किसी काष्ट के जलाने का नियम नहीं किया गया है परन्तु सीसे को तपाने के लिये जहांतक होसके खदिर (खैर) की लकड़ी जलानी चाहिये। यदि खैर की लकड़ी नहीं मिले तो नींब की लकड़ी जलाने यदि वे भी नहीं मिलें तो पीपल, पलाश, (ढांक) बबूर की लकड़ी जलाने।। २।।

### नागभस्म विधिः—

सेटाईस्तं विनिपात्य गुद्धम् ।
सेटाईस्तं विनिपात्य गुद्धम् ।
निम्बूकनीरेण विमर्ध पिष्टिं
दिनद्धयं तत्र तृतीयगन्धम् ॥१॥
द्योःसमानं विधिशोधितं च
मृत्कुण्डके वाऽथ कटाहिकायाम् ।
भृत्वा च धृत्वा लघुचुल्लिकायां
गुञ्जाकषायेण शनैःपचेत ॥ २॥
सीसाभस्म विधि—

आध सेर शुद्ध सीसे को लोहे की कड़ाही में रखकर अग्नि दे। जब सीसा दुत हो जाय, तब उसमें आध सेर शोधन किया हुआ हिङ्गल से निकाला हुआ पारद डाल दे। दोनों के मिल जाने से पिट्ठी बन जायगी। उस पिट्ठी को दो दिन तक नीं बू के रस में घोटे बाद पानी से धोकर खटाई को निकाल दे इस पिट्ठी को खरल में

डालकर उस पिट्टी के समान (एक सेर) तीसरी गन्धक (मैंनशिल)

शुद्ध की हुई को डालकर कज्जली करले। इस कज्जली को, किनारे पर

तारों से वाधे हुए ख्रोर कपरमट्टी किये हुए, मट्टी के कूँड़े में ख्रयना
लोहे की कड़ाही में भरकर रोटी करने के छोटे चूल्हें पर रखकर

मन्दाग्नि से पकाने ख्रीर थोड़ा थोड़ा गुजा, (सफेर चिरमिठी) के न

क्षाधेऽत्र शुष्केऽनलमन्द्योगैः सेटार्द्वषष्ठे मृदुघट्टनेन । वासारसे निम्बरसेपि तदत् कन्याम्बुमर्देन मसिं विद्ध्यात् ॥३॥

जव मन्दी २ श्रांच से श्रीर धीरे २ नीम के डडे से चलाते चलाते साढ़े पांच सेर चिरमिठी का काथ कळाठी में सूख जाय तव साढ़े पाच सेर ही अहूसे का स्वरस डालना ग्रुरू करें। जब वह भी सूख जाय तव नीम के पत्तों का स्वरस भी डालना ग्रुरू करें। जब कळाली में वह भी सूख जाय तव घृतकुमारी के साथ उस कन्जली को खरल मे डालकर घोटे। यदि श्रद्धसा ताजा नहीं मिले तो सूखे श्रद्धसे के काथ से भी काम चल सकता है।। ३।।

> भृत्वा मासें तां डमरौ च यन्त्रे नलीयुतेऽग्निं प्रद्दीत यामान् । जीतेऽत्र लग्नं परितो नलीं तं सृतं तले भस्म समाद्दीत ॥४॥

जन घोटते घोटते कज्जली निलक्कल सूख जाय तम उस कज्जली को निलकाडमरूयन्त्र में भरकर तीन पहर की आंच दे। यद्यपि ऋोक में "यामान्" यह बहुवचन निखा है इससे बहुत पहर भी ले सकते हैं परन्तु मीमांसोक किपश्चलाधिकरण न्याय से तीन ही पहर लेना चाहिये। तीन पहर के बाद यन्त्र के स्वाइशीतल होने पर नली के चारों तरफ लगे हुए पारद को जुदा निकाछ ले छौर निकान हमरुयन्त्र के तछभाग में जमी हुई सीसे की भस्म को जुदी निकाल ले॥ ४॥

> तद्भस्म कुण्डे विनिधाय विह्नं तिव्रं द्दच्चूर्णमथाऽपि गौअम् । विकीर्णयम् निम्बखजेन भूयो भूयोऽपि कुर्यात् परगालितं च ॥५॥

इस भरम को कपरमट्टी किये हुए मट्टी के कूँड़े में डालकर तालादिभरमकरी भट्टी पर चढ़ाकर घ्राग्त दे और ऊपर खेत गुल्जा (सफेद चिरमिठी) के चूर्ण को भी थोड़ा थोड़ा चुरकता जाय और नीम के डएडे से चलाता जाय। इस प्रकार घ्राधसेर चूर्ण खप जाने पर भरम को गाढ़े कपड़े में छानकर शीशी में भर ले। जो कुछ भरम का मोटा घंश कपड़े में बच जाय तो उसको भी कूट कर कपरछन करके कूँड़े में डालकर भट्टी पर रखकर तपावे छौर थोड़ा थोड़ा खेत गुल्जा का चूर्ण डालता जाय और नीम के डएडे से या मन्दार के डण्डे से चलाता जाय स्वाङ्गशीतल होने पर इसको भी कपरछन करके रखले इस रीति से बनी हुई नाग की भरम भूरे वर्ण की बहुत उत्तम बनेगी।। ५।।

वर्तं च शुक्तं प्रवलं करोति
शुक्रस्थदोषांश्च निहन्ति नागः।
नेत्रस्थकासाग्निमृदुत्वशूलक्रामिक्षयादीःकफवातरोगान्॥६॥

इस भस्म की एक रत्ती से दो रत्ती तक मात्रा मधु श्रादि के साथ देने से शरीर में बहुत बल बढ़ता है, शुक्र पुष्ट होता है श्रीर इसके श्राटांचे नेत्र रोग, खाँसी, मन्दाग्नि, शूल, कृमि (पेट के की है), क्षय, चवासीर, फफरोग, बातरोग, शुक्र के रोग नष्ट हो जाते हैं।। ६॥

### नागभस्मनो द्वितीयो विधिः—

मृत्नान्दिकायां भुजगं विद्युद्धं तीव्राग्नितसं परिघर्षयेत । अर्कस्य दण्डेन कुमारिकायाः भस्मीभवन्तं पटगावितं च ॥१॥

सीसाभस्म की दूसरी विधि—

कपरमट्टी किये हुए मट्टी के कूड़े में शोधे हुए सीसे को डालकर श्राग्न पर चढ़ावे। जब टिघल कर सीसा खूब तप्त होजाय तब मन्दार की जड़ के डएडे से श्रयबा घीकुआर की जड़ के डण्डे से उस दुत सीसे को चलावा जाय श्रीर तीब्राग्नि जारी रखे। ऐसा करने से पाव भर सीसे की दो पहर में भरम हो जायगी। जब स्वाइशीवल हो जाय तब कपड़े में छानले और जो कपड़े के ऊपर मोटा भाग सीसे का निकले उसको भी पूर्व की वरह भरम करले यह भरम कुछ हरे वर्षा की और पीले वर्ण की वनती है इसको भी योगों में वैद्य लोग डाला करते हैं।। १।।

> नागेन्द्रफेनेन तद्द्विकेन सम्मर्थ मन्दारपयोभिरेतत्। पुटेद्वराहेण पुटेन पोढा डेघा त्रिघा चाऽखिलकम्महेतोः॥२॥

यदि सीसे की भरम को और भी उत्तम बनाना हो तो पांच तोले पूर्व विधि के अनुसार सिद्ध की हुई सीसे की भरम ले, और अडाई तोले अफीम इन दोनों को मन्दार के दूध के साथ घोट कर (मन्दार का दूध नई। मिले तो मन्दार के पत्तों के स्वरस से भी काम चल सकता है) टिकिया बनाकर घूप में सुखाले। इन टिकियाओं को सरावसम्पुट में रखकर बराहपुट में फूँक दे। इस प्रकार छ: पुट, तीन पुट, दो पुट, जहां तक हो सकें तहां तक दे। इस भरम को रोग के अनुपान के साथ प्रयोग करें तो तरकाल फलीमृत हो।। र ।।

## नागभस्मनो तृतीयो विधिः—

मन्दारदण्डेन मृतं भुजङ्गं मनिरदालाहिङ्गुलचूणेतुल्यम् । निम्बृकनीरेण विमद्येत दिनत्रयं सर्वसमंच गन्यम् ॥१॥

सीसाभस्म की तीसरी विधि—

द्वितीय विधि के अनुसार मन्दार के डण्डे से सीसे की भस्म बनाकर, यदि भस्म पावभर हो तो आधपाव शुद्ध मैंनशिल; और आधपाव शुद्ध हिङ्कुल इन तीनों को नींचू के रस के साथ तीन दिन तक घोटे और तीनों के बराबर शुद्ध गन्धक डालकर तीन दिन तक नींचू के रस के साथ फिर घोटे।। १।।

> निवानियुक्ते डमरौ प्रशुष्कां चर्की निधाय प्रद्दीत बहिम् । दिनद्वयं शीतलयन्त्रतस्तद् भस्माऽपि सिन्दूरमुपाददीत ॥२॥

सब की एक टिकिया बनाकर सुखाले उस टिकिया को निष्ठका-हमरुयन्त्र में रखकर दो दिन तक अग्नि दे। जब खाङ्गशीतल होजाय तम हमरुयन्त्र की निष्ठी के चारों तरफ लगे हुए शिलाखिन्दूर को निकाल ले और तलभाग से सीसे की परमोत्तम भरम को भी जुदी निकाल कर कपरछन करके रखले।। २।।

## नागभस्मनश्चतुर्थो विधिः—

अश्वन्थाचिश्चाशुकतुण्डकाऽक्षक्षारं क्षिपन्नल्पकमल्पकंच । द्रुते सुजङ्गे परिघद्येत लोहस्य दर्ग्या त्रितयं दिनानाम् ॥१॥

#### नागभसम की चौथी विधि-

पीपल की छाल (वक्त ) का चार, इमली की छाल का छार, घनार के पश्चाद्ग का छार, वहेंदे का छार, इन चारों को ज़िरे ज़रे बना कर रख ले। (छार बनाने की विधि परिभाषा प्रकरण में लिख चुका हूँ इसिटिये उसकी टुहराने की आवश्यकता नहीं है) जो मनुष्य चार नहीं बना सके तो वह उपरोक्त वस्तु घों की भस्म से भी काम चला सकता है। पूर्वोक्त विधि से शुद्ध किये हुए सीछे को कपरमट्टी किये हुए मट्टी के कृड़े में या लोहे की कड़ाही में गलाकर थोड़ा थोड़ा चार डालवा जाय, और लोहे की कलछी से चलावा जाय, इस प्रकार वीन दिन तक प्रचएडाऽमि लगाने से सीसे की लाल भरम हो जावी है।।१॥

जातं तु रक्तं खलु नागभसम जलेऽचपात्यंच विलोडनीयम् । स्थिरंऽम्भसि चारमपाकरोतु ततस्ततःशुष्कामिदं पटेन ॥२॥

चस लाल भस्म को जल में टालकर एक लकड़ी के टण्टे से चलादे, जिसमें सम्पूर्ण भस्म पानी में घुल लाय। इस प्रकार रात भर रखे रहने से सीसे की भस्म पात्र के पेंद्रे में जम जायगी और चारों प्रकार के छार पानी में घुल लायेंगे। तब घीरे घीरे चस खारे पानी को किसी दूसरी मट्टी की नांद्र में गिरादे जिसमें नागभस्म खारे पानी के साथ न वह सके, इसके बाद भस्म को सुखाकर कपड़े से छान ले।।२॥

> प्रगाल्य स्तेन्डमनःशिलोत्थां मसिं तद्घी विनिपात्य मर्देत्। मन्दारदुग्वैकन निम्बुनीरैगोलं

प्रशुष्कंच पचेत यन्त्रे ॥३॥

वाद जितनी भस्म तौल में ठहरे उससे भाषी पारद और मैंनशिल की फजलो & मिलाकर मंदार के दूष के साथ एक दिन घोटे। मंदार

<sup>ँ</sup> कञ्चली करने के लिये शुद्ध पारद और शुद्ध मैंनशिल समन्सम माग लिये

का दूध नहीं मिले तो नींचू के रस के साथ ही घोटे। बाद सब का गोला बनाकर निलकाडमरूयनत्र में पकावे ॥३॥

मन्दाग्निनातत् ज्ञितयं दिनानां वारत्रयेणेत्थमिदं निरुत्थम् । भवेद् भुजङ्गस्य रसायनं तत् भस्म स्वयं योगबलोपकारि ॥४॥

इस प्रकार निलकाडमरूयंत्र में तीन दिन तक खाँच देकर तल , भाग से सीसे की भरम को निकाल ले खीर ऊर्ध्वभाग से मैंनशिल मिश्रित पारद को भी निकाल ले। बाद भस्म से आधी मैंनशिल पारद को कजाली मिलाकर श्रौर मन्दार के दूध के साथ घोटकर पूर्वोक्त विधि से तीन दिन तक धाँच दे। इस प्रकार तीन बार में नौ दिन तक ऑच देने से सीसे की निरुत्थ भरम हो जाती है, जो मित्रपञ्चक ( शहत, सुहागा, घी, गूगल, चिरमिठी ) से नहीं जी सकती। परन्तु मित्रपञ्चक के साथ भस्म को बारबार घोट घोट कर कुक्कुटपुट में जिला जिला कर मारण करें तो श्रीर भी श्रच्छा। यह भरम स्वयं भी रसायन है और योगों के साथ में देने से इस योग को प्रवल बना देती है। क्योंकि "खर्परे निहितं नागं रिवमूलेन घर्षयेत् त्रियाम जायते भस्म हरिद्वर्णमदूषणम्" श्रर्थात् शुद्ध श्राध सेर सीसे को मट्टी के खपड़े (कूड़े) में डाल कर भट्टी पर तेज श्रिघ दे, श्रौर मन्दार की जड़ के डएडे से तीन पहर तक चलाता जाय तो हरे वर्ण की सीसे की निर्दोष भस्म हो जाती है जिसको किसी योग में निःशङ्क डाळ सकते हैं। जब यह व्यवस्था शास्त्रकारों ने लिख दी है और इस भरम का फल भी अच्छा देखते हैं, तब मेरी लिखी हुई सीसे की भस्म विधि क्यों नहीं परमोत्तम होगी ॥४॥

जाते हैं, और पूर्वोक्त क्षार भी जितना सीसा हो उसके तुख्य लिये जाते हैं। अर्थात् -यदि एक सेर सीसे की भस्म बनानी हो तो वारों क्षार पाव पाव भर लेने चाहिये। शीरो की भस्म तालादिमस्मकरी आष्ट्री पर रखकर बनानी चाहिये।

#### नागरसायनम्---

पत्नो भुजङ्गश्च तद्द्वेमाक्षिकं सौवर्णमर्द्धेच ततोऽपि शुल्वकम्। भरमीभवत्तद्विमलं च कान्तकं

वियन्मणिस्सुस्फटिकश्च सप्तकम् ॥१॥ वराकषायेण विमर्च सर्वकं

न्त्रिंशत्पुटान्धेच ददीत त्रिंशता।

वनोपलैस्तत् परिपिष्य वस्त्रके घने प्रगाल्याऽपि रजः समानकम् ॥२॥

व्योषं च खत्वे परिकुट्य वस्त्रे

प्रगाल्य सम्मेलयतां सुरक्षेत्। यथावलं नागरसायनं तत्

प्रदीयमानं निखिलाः असिंहन्तः ॥३॥

वातं धनुर्वातकफार्तिमूत्र-

रोगाँश्च कासं क्ष्यपाण्डुरोगौ । श्वासं च शीतज्वरमामरोगं

ग्रहण्युद्व्याधिमपाकरोति ॥४॥

मन्दाग्निशोथौच निरस्य तत्तचो-

ग्याऽनुपानेन सुखीकरोति।

प्रयुज्यते चेत्परिशोध्य कोष्टं

वान्त्या विरेकेण च वैद्यवर्धैः ॥ ५ ॥

#### नागरसायन विधि—

सीसे की भरम चार तोले, सुवर्णमाक्षिक की भरम दो तोले, त्रभरम एक वोला, रजतमाचिक भरम एक तोला, कान्त लोहे की म एक वोला, शतपुटी अभ्रकभरम एक तोला, स्फटिक मणि की भस्म एक तोला, इन सातों भस्मों को त्रिफला के काढे के साथ घोटकर टिकिया बनाकर सुखाले। बाद शराव सम्पुट में रखकर तीस बीनवाँ कण्डाओं की आँच दे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब पूर्व की तरह फिर त्रिफला के काढे में घोटकर तीस जङ्गली उपलाओं की भाँच दे इस प्रकार तीस बार पुट दे। बाद सोंठ, मिरच, पीपल, इन तीनों को कूट कर कपरछन कर ले इस चूर्ण में से भी ग्यारह तोला ले, और बायविड्झ को भी कूट कपरछन कर ले इस चूर्ण में से भी ग्यारह तोला ले। इस प्रकार कुल तेतीस तोले चूर्ण को खरल मे घोटकर शीशी में भरकर रख छोड़े। इसको नागरसायन कहते हैं। इसकी मात्रा दो रत्ती से चार रत्ती तक घी शहत के साथ दी जाती है। इसके, तत्तद् रोगों के खनुपानों के साथ सेवन करने से सभी रोग नष्ट होते हैं। परन्तु मुख्यतया इन रोगो को यह रसायन श्रन्छा है। सर्व प्रकार की वातन्याधि, विशेष कर धनुर्वात ( जिसमें शरीर धनुष की तरह नव जाता है ), कफरोग, बहुमूत्र रोग, खाँसी, क्षयरोग, पागडुरोग, श्वास, शीतव्वर, श्रामरोग, सङ्मह्णी, जल विकार, (परदेश घूमने वाले पुरुषों के शरीर में अनेक जल के विकार हो जाते हैं जिससे पेट फूल जाय, दस्त साफ नही होय, अन्न नहीं पचे इत्यादि ) मन्दाप्ति, शोथ, इन रोगों को अनुकूल अनुपान के साथ नष्ट करके यह रसायन मनुष्य को सुखी कर देता है। परन्तु वमन पिरेचन द्वारा कोष्ठ की शुद्धि करके इसका सेवन करना चाहिये॥ ४॥ ५॥

#### नागभस्म गुणाः—

वातश्रेष्मविकारगुल्मगुद्जाञ्छूलप्रमेहक्षयान् कासश्वासकृमिभ्रमान् ग्रहणिकां मन्दाग्निपाण्ड्वामयान् ॥ विधिना निर्मितनागभस्म सततं संसेवनाद् निर्जयेत् नोचेत्तत्प्रतियोगिकारि कुरुते कुष्टादिकाँश्चामयान् ॥१॥

### नागभस्म के गुण-

विधिपूर्वक वनाई हुई नागभस्म के सेवन से वातन्याधि, कफ-च्याधि, गुल्मरोग, ववासीर ज्ञूल, प्रमेह, चयरोग, खाँसी, श्वास, कृमि, भ्रम, सह्महणी, मन्दाग्नि, पाण्डुरोग, नष्ट हो जाते हैं। यदि विधिपूर्वक नहीं वनी हो, अर्थान् शोधन मारण में कसर रह गई हो तो उस नागभस्म के सेवन करने से वे हो रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ, भगन्दर आदि अनेक रोग और भी उत्पन्न हो जाते हैं।।।।।

### नाग दोषशान्तिः—

स्वर्णभस्मसितायुक्तां सेवेत त्रिदिनं शिवाम् । नागदोषानपाकृत्य जायते सुखितो नरः ॥१॥ सीसाभस्म के विकारों की शान्ति—

एक रत्ती सुवर्णभरम, एक तोला मिश्री, एक तोला वड़ी हरड़े तीनों को मिलाकर दोनों सन्ध्या खाया करे। इस प्रकार तीन दिन खाने से सीसे की दूपित भरम के विकारों की शान्ति होती है।। १।।

## नागभस्म शुद्धीकारणम्—

हस्तिम्त्रैविभाव्यार्कपयोभिः सप्तसप्तधा । नागभस्म कृतं शुद्धं नो विकाराय कल्पते ॥१॥

### दूषित नागभस्म की शुद्धि—

हाथी का पेशाव श्रीर मन्दार का दूघ, इन दोनों की सात २ भावना देकर वराहपुट में फूँक देने से शीशे की भस्म शुद्ध हो जाती है। उसके सेवन करने से कोई विकार तो उत्पन्न नहीं होता। परन्तु तैलादि वर्ग में शोधे विना गुण तो अवश्य कम होता है।। १।।

॥ इति नागभस्म विधिः॥

~ 0:----

#### याह्य जसदम्---

भाराऽऽहंग श्वेतवर्णे यत् भेषज्यं जसदं जगुः। भक्षणायाञ्जनायाऽपि दृष्टिप्रेयं च दन्तुरम् ॥१॥

#### द्वा के योग्य जस्ता—

जो जस्ता भारी श्रीर श्वेत वर्ण वाला तथा नेत्र को आह्वादकर (चमचमाहट करने वाला) श्रीर दाँतों के समान जिसमें मोटे मोटे रवा हों, वही खाने के काम में और अध्वन के काम में लिया जाता है।। १।।

## जसद शुद्धिः—

जसदं विहना तसं गोदुग्धे परिवापितम् । एकविंदातिवारेण विदिाष्टां शुद्धिसृच्छति ॥१॥

### जस्ते की शुद्धि—

तैलादि वर्ग में जस्ते को सात सात बार बुमाने से; श्रौर घातुश्रों के समान सामान्य शुद्धि प्रथम करले बाद गौ के दूध में इकीस बार बुमाने से जस्ते की विशिष्ट शुद्धि होती है।। १।।

#### जसद मारणम्—

सेटोन्मितं तद् जसदं कटाह्यां
तीवाशितसं पिचुमद्जेन,।
रसेन साकं यदि लोहद्व्यां
सञ्चालयेदुत्थितधूमकेतु ॥१॥
पुनः पुनर्निम्बरसं ददीत
तन्मानमानोन्मितमस्य भरम,।
प्रजायते शीतमथो प्रगालय
घनेन वस्त्रेण ततः सुरक्षेत् ॥२॥

#### जस्ते का मारण--

एक सेर शुद्ध किए हुए जस्ते को लोहे की कड़ाही में डालकर तालादिमस्मकरी आष्ट्री के ऊपर तील्लाग्न से तपावे और लोहे की कलक्षी से चलाता जाय। जब उसमें से अग्नि की ज्वाला उठने लगे तब उसमें नीम के पत्तों का स्वरस डालता जाय। जब एक सेर स्वरस उसमें खप जाय तब रस डालना वन्द करे, और आग्नि लगाय जाय। जब जस्ते की बिलकुल भस्म हो जाय तब स्वाङ्गशीतल करके कपड़े में छान ले। यदि बाकी बचा हुआ मोटा अश जस्ते का रह जाय तो उसको भी कड़ाही में डालकर नीम के रस के साथ पकावे सौर लोहे की कलछी से खूव घोटता रहे। ऐसा करने से सब जस्ते की भस्म उत्तमीत्तम बन जायगी। उसको शीशी में भरकर रख छोड़े। कोई २ वैद्य इस भस्म को घृतकुमारी के रस के साथ घोट कर टिकिया बना कर गजपुट में फूँक कर टिकिया के ही आकार में रख छोड़ते हैं ऐसा करना भी अच्छा है॥ १॥ २॥

### भस्मेदमक्ष्णोर्हितमञ्जनेन शीतं भवचापि कफान्तकारि। श्वासं च कासं समपाकरोति करोति नेत्र्यं प्रवस्तं च योगम् ॥३॥

इस भरम का अलान नेत्रों के लिये परम हितकारक है। यह भरम शीतल है तो भी कफ को नष्ट करती है और खास कास को भी दूर करती है। तथा आयुर्वेद में जितने नेत्र के हितकारक योग हैं उनमें भी इसको डालने से वे प्रयोग शीव फायदा करते हैं॥ ३॥

# जसद मारणस्य द्वितीयो विधिः— पादांशगन्धं जसदस्य चूर्णे

विनीय पञ्चाङ्गुलतैलयोगैः,।

# पचेत छोहस्य कटाहिकायां तीव्राग्निना शीतमनूद्धरेत ॥१॥

### जस्ताभस्म की दूसरी विधि—

एक सेर शुद्ध जस्ते के चूर्ण में पाव भर शुद्ध गन्धक मिला कर कड़ाही में डाल दे छीर उसमें रेंड़ी (अंडोली) का तेल भी इतना छोड़ दे जिसमें वह चूर्ण दूब जाय। वाद उस कड़ाही को तालादि- भस्मकरी भट्टी पर रखकर तील्ल छान दे छीर चूर्ण को लोहे की कलछी से चलाता जाय। जब गन्धक छीर तेल बिलकुल जल जांय छीर जस्ते की भी भस्म हो जाय तब स्वाङ्गशीतल करके भस्म को कूटकर कपरछन करले।। १॥

कुमारिकाद्भिः परिमर्च चक्रीः

शुष्काः पचेद्धस्तिपुदे पुटस्थाः।

श्वीताः स्वयं ताविनियोजयेत

गुञ्जाद्रयोन्मानमिताऽस्य मात्रा ॥२॥

चस भाम को घृतकुमारी के रस के साथ मद्ने करके टिकिया बनाले और टिकियाओं को सुखा कर हाँडों के सम्पुट में बन्द करके गजपुट में फूँक दे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब टिकियाओं को सम्पुट से निकाल ले। इस भरम की मात्रा दो रत्ती की है।। २।।

जसदाऽनुपानम्---

गवां पुराणेन घृतेन नेत्र्यं

ताम्बूलपत्रेण प्रमेहहारि ।

वहेर्निमित्तं ननु पश्चकोलैस्त्रि-

गन्धकैस्त्रीनपि हन्ति दोषान् ॥१॥

जस्ते की भस्म के अनुपान-

जरते की भरम को पुराने (दश वर्ष के) घी के साथ खाने से नेत्र का परम हित होता है, पान के साथ खाने से प्रमेह दूर होता है, एवं पश्चकोल (पीपल, पीपलामृल, चन्य, चित्रक, खेंठ) के साथ मन्दामि को दूर करें, त्रिगन्धक (इलायची, दालचीनी, पत्रज) के साथ सित्रपात को दूर करें 11 १ 11

पित्तज्वरं गोस्तनतण्डुलाऽ
्रेड्रीरक्ताऽतिसारं जसदं चहन्ति ।
शीतज्वरंदीण्ययवानिकाभ्यांसितामिताऽजाजिकयाऽतिसारम् ।
विमं च ह्वहासमपाकरोति
नेत्राऽमयं भीमहिमांशुक्तेन ॥२॥

पित्तक्वर श्रीर रक्ताऽतिसार में छुहारे श्रीर चावल के घोवन के साथ दे, शीतक्वर में लॉग श्रीर अजवायन के साथ दे, तथा अतिसार, वमन, जी मचलाने में मिश्री श्रीर जीरे के साथ दे ॥ २ ॥

### जसद दोषाः—

हीनसंशोधनं मेहाऽजींणें भ्रान्तिं वर्मि चलम् । कुरुते जसदं तेन शोधयेदुक्तरीतितः॥१॥ जस्ते के दोष—

जत्ते की पूर्ण शुद्धि नहीं करके भस्म वना कर सेवन करने से प्रमेह, स्रजीर्ण, स्नान्ति, वमन, वातरोग, क्तपन्न हो जाते हैं। इसलिये पूर्वोक्त विधि से जस्ते की पूर्ण शुद्धि कर लेनी चाहिये॥ १॥

जसद विकारशान्तिः—

शिवां सितायुतां खोदेद् दिवसत्रयमन्वहम् ।

विकारा जसदाज्ञाता निवर्त्तन्तेऽल्पशोधितात्॥१॥ -

#### जस्ते के विकारों की शान्ति—

श्रह्म शुद्धि किये हुए जस्ते की भस्म के खाने से जो पूर्वोक्त विकार हो गये हों तो वह मनुष्य दो तोले मिश्री के साथ दो तोले हरड़े को तीन दिन तक लगातार सेवन किया करे। ऐसा करने से वे विकार शान्त हो जायँगे।

॥ इति जसदभस्म विधिः ॥

مطال کالیک

## याद्य कांस्यम्—

भङ्कारयुक्तं मसृणं च दीसं
श्वेतं गुरु ह्वादि च काञ्जिकायाम्,।
प्रवापितं ताम्रप्रभं यदि स्यात्
तत्कांस्यमाहुर्भिषजः प्रशस्तम् ॥१॥
दवाई के योग्य कांसी—

जिसके वजाने से खूब शब्द हो, श्रौर हाथ फेरने से चिकना माछ्यम हो, तथा जिसमें चमक हो, श्वेत वर्ण हो, भारी हो, नेत्र को आह्वादकारी हो तथा कांजी में बुम्ताने से ताँबे के समान वर्ण वाला हो, वह कांसा दवाई के काम का होता है। इसको (फूछ) कांसी कहते हैं।

## याह्य पित्तलम्—

निष्टप्य वहाँ परिवापिता या काञ्ज्यां यदि स्यान्नतु ताम्रवणी । पीता च गुर्वी घनपातदाक्ता सा राजरीतिर्भिषजां प्रदास्ता ॥१॥

द्वाई के योग्य पीतल-

जिसको अग्नि में तपा कर कांजी में बुभाने से ताम्बे के समान

वर्ण निकले, श्रोर देखने में पीछा, भारी, चोट को सहने वाला हो वह पीतल दवा, के योग्य होता है। इसको संस्कृत में राजरीति कहते हैं। इससे विपरीत गुण वाला पीतल शुक्तुण्डा कहलाता है, यह दवाई के योग्य नहीं है।। १।।

कांस्यरीत्योमीरणम्— संशोधनं मारणमेतयोस्तुं ताम्रेण तुल्यं सक्तलं विधेयम् । यतःस्त एते उपधातुताऽऽद्ये ताम्रस्य बङ्गस्य च खर्प्यरस्य ॥१॥ कांसी, पीतल का शोधन मारण—

कांसी और पीतल का शोधन, मारण, निरुत्योकरण, श्रमृतीकरण, विकार शान्ति श्रादि सम्पूर्ण विधि वाम के समान समम लेनी चाहियें। क्यों कि कांसी, पीतल कोई मिन्न धातु नहीं है किन्तु वाम्र और बङ्ग की कांसी बनवी है, वाताम्र और जस्ते का पीतल बनता है।। १।।

## ंपित्तऌरसायनम्—

, आरक्दमयःकान्तं च्योम भरमीकृतं त्रयम्, । समं तत्समभागं च च्योषं दीप्या यवानिका ॥१॥ जतुष्मं वाकुची विह्य भिल्लाता विधिशोधिताः। कृष्णास्तिलाः समस्तानां चूर्णे तितज्ञालितम् ॥२॥

#### पीतल की रसायन—

पीतल की भरम पाँच तोले, कान्त छोह की भरम पाँच तोले, कृष्णवजाश्रक की भरम पाँच तोले, खौर सोंठ, मिरच, पीपल, खजमोद, अजवायन, बायविदङ्ग, बावची, चित्रक, शुद्ध किये हुए मिलार्ने, काले तिला, ये सब औषधि पाँच २ तोले ले सबको कृटकर चलनी में झान ले॥ १॥ २॥

## नारिकेलभवलेहे लक्षाघातेन घातितम् । याद्यं दिशाणमात्राभिरारक्टरसायनम् ॥३॥

सम्पूर्ण श्रीषधियों को खरल में डाल कर योहा थोड़ा नारियल (गरी) का तेल डाल २ कर कूटे। जब लचाघात हो जाय तब इस पीतल की रसायन में से छ छ मासे रोज शहद के साथ या घी के साथ खाया करे। नारियल के तेल के साथ कूटने का, और काले विलों को डालने का यह अभिप्राय है कि शोधे हुए भिलावें भी किसी पुरुष को माफकत नहीं पड़ने से शरीर में खुजली डठ खड़ी होती है इसलिये डक दोनों चीजों के डालने से भिलावें का दोष नष्ट हो जाता है।।३।।

कुष्ठं जन्तून् विशेषात्तु श्वित्रकुष्ठं विनाशयेत्। दीपनं पाचनं बल्धं पूर्णमायुः प्रवर्त्तयेत्॥ ४॥

इसके सेवन करने से कोढ़ कीड़े, विशेष करके सफेद कोढ़ नष्ट होते हैं। खौर यह जठराग्नि को दीप्त करे, पाचक है, बलकारी है, पूर्ण खायु को दे।। ४॥

कांस्यताम्रयुगस्याऽपि विद्ध्यात्तद्रसायनम् । विधिना तेन किन्त्वेतत् सौम्यं खर्परयोगतः ॥५॥

इसी विधि से कांसी की रसायन, और ताम्बे की रसायन भी बनाले, ये दोनों रसायन उष्ण स्वभाव हैं। परंतु पीतल, ताँ बे छौर जस्ते का बनता है, और जस्ते का स्वभाव शीतल है इसलिये पीतल की रसायन शीतल स्वभाव है।। ५।।

> ।। इति कांस्य पित्तल भरम विधिः ।। •���� €\* ॐ ६\*•

अथ वृतवर्त्तकादीनां शोधनमार्गो— कांस्यायः पित्तलोद्भृतं वृतं स्याद् रीतिकांस्ययोः । यङ्गनागायसां जातो विकारो वर्त्तको मतः ॥ १ ॥ एवं संयोगजातानां घातूनां शुद्धिमाचरेत् । तैले तके गवां मूंत्रे काञ्जिके च कुलत्थके ॥ २ ॥

## भत्ते घातु वगैरह का शोधन मारण-

कांसी, छोहा, पीतळ इन वीनों धातुओं को गला कर ढालने से वृत नामक धातु बन जावा है। और पीतल, कांसी, रांगा, शीशा, छोह इन पांचों धातुओं को गला कर ढाळने से वर्तक (भर्त) नाम का धातु बन जावा है। इत्यादि सयोगजन्य सब धातुओं का शोधन श्रिम में तपा तपा कर वेल, तक, गोमूत्र, कांजी, कुल्थी के काढे में सात सात बार बुमाने से हो जाता है। २॥

मारणं रसगन्धाभ्यां तद्युपादानहेतुवत्।

वीकारः प्रथमो योगाः कल्पनीयाः स्वयुक्तिभिः ॥३॥

श्रीर उनकी भरम भी तांने की भरम की तरह पारद गन्धक की कजाली से हो जाती है। श्रीर उनके प्रयोग, व विकार तथा उनकी शान्ति, उनके कारणभूत धातुश्रों के माफिक श्रपनी युक्ति से करले ॥३॥

॥ इति वृतवरीकादीनां शोधनमारण विधिः ॥

#### 

# लोहचूर्णीकरणम्—

तीक्ष्णन्तथाकान्तमयोऽग्नितसं निर्वापयेत त्रिफलाकषाये । पुनःपुनवीपनतोऽस्य चूर्णे यद्यद्भवेत्तिचनुयाद्विपश्चित् ॥ यद्वाऽपि कार्येत् सुलोहकारैः सामान्यशुद्धे च विशेषशुद्ध्ये१

### लोहे का चूर्ण करने की विधि-

लोहे की भस्म बनाने के लिये फोळाद श्रौर कान्तीसार छोहे को सभी वैद्य प्रहण किया करते हैं। मुमे तो वाजार में फोळाद लोह सन्तोषदायक नहीं मिला था। इसिळिये मैंने श्री १०८ महाराज वहादुर परमक्ठपाळु काशीनरेश श्रीश्रीश्री प्रभुनारायण सिंह जी० सी० श्राई० ई० की सेवा में प्रार्थना की थी तब उन्होंने स्वयं श्रपने समज्ञ वहुत पुरानी १३ तलवार, श्रौर कान्तीसार लोह श्रपने भण्डार से निकलवा कर मुक्तको दियाथा। इसी प्रकार भारतवर्ष के बड़े २ राजा महाराजाशों के भएडारों में फोलाद की बनी हुई वहुत पुरानी हजारों तलवारें पड़ी

हुई हैं। वैद्य लोग एन भएडारों से निकलवा कर भस्म बनावें। अथवा पुराने दुकानदारों के यहाँ से खरीद लें। यदि वहाँ से भी नहीं मिले तो जिनमें चाँदी सोने के तारों को सुनार लोग खींचा करते हैं एन जिन्त्रयों का छोह, अथवा खेड़ी लोहे के बेलन, या रेती का छोह, भी अच्छा होता है। कान्तीसार लोह की कढ़ाई या खरल टूटे फूटे सभी शहरों में सुलभ है। फोलाद या कान्तीसार जिसकी भस्म बनानी हो उस लोह का पहिले चूर्ण करले बाद सामान्य शुद्धि और विशेष शुद्धि करे।

उसके चूर्ण करने की यह रीति है कि तीक्ष्ण लोह (फोलाद) और कान्तीसार छोह को श्रिम में खुन तथा २ कर त्रिफछा के काथ में बारंबार बुमाता जाय जितना २ चूर्ण होता जाय उतने २ को इकट्ठा करता जाय। एक रीति तो चूर्ण करने की यह हुई। दूसरी रीति यह भी है कि कारीगर छहारों से रेती से रितवा २ कर श्राने सामने चूर्ण कराले। चूर्ण कराकर शुद्धि करने का मतलब यह है कि जिसमें छोहे के समस्त परमाणु तैलादि द्रव पदार्थों को श्रात्मसात् करें (खींचें)। यदि पिण्डाकार छोह को तैलादि वर्ग में बुमाया जाता तो छोह के सनदर के परमाणुश्रों में तैलादि पदार्थ नहीं पहुँचते।।१।।

## लोह सामान्यशुद्धिः—

तैलादिषद्के परिवापयेत लोहस्य चूर्णे परिसप्तकृत्वः । शुद्धवर्थकोष्ट्यां परितप्ततप्तं त्रिधा त्रिधा वा प्राणिघाय चेतः १

### लोहे की सामान्य शुद्धि—

तेल, मट्टा, गोमूत्र, काष्ठी, छल्थी का काढ़ा इन पाँच चीजों में कोलाद के चूर्ण को अथवा कान्तिसार के चूर्ण को कळछा में भरकर शोधनार्थ भट्टी में खूब तपाकर सात सात बार अथवा तीन तीन बार खुमाने से सामान्य शुद्धि होती है। यह स्मरण रहे कि तेल आदि वर्ग में शोधन करते समय हाथ बहुत काले पड़ जाते हैं उनको तेल में घो डाले और हाथों से चिकनाई उतारने के लिये गोबर से मल डाले तो हाथ साफ हो जायेंगे। चिकने पात्र भी गोबर के मलने से साफ हो जाते हैं।। १।।

### लोह विशेषशुद्धिः—

वराम्लिकाकाथजले शिमत्वा
रसे तथा मूलभवे कद्ल्याः।
निर्गुण्डिकायास्त्र कषायकेऽपि
लोहस्य चूर्णे परितप्ततप्तम्॥
सप्तेव वारान् परिवापयेत
विशेषशुद्धिं परिकर्तुकामः॥ १॥
लोहे की विशेष शुद्धि—

त्रिफला का काथ, इमली की छाल का काथ (इमछी की छाल नहीं मिले तो पत्तों के काढ़े से भी काम चछ सकता है), केला की जड़ का स्वरस, सम्हाद्ध की छाछ का काढ़ा, इन चार चीजों में छोहे के चूर्ण को सात-सात चार चुमाने से लोहे की सर्वोत्तम विशेष शुद्धि होती है। परन्तु जहाँ तक हो सके चुमाने में नवीन २ रस डालवा जाय, अर्थात् चुमाये हुए में नहीं चुमावे ॥१॥

लोहभरम विधिः—

गोम्त्रतुल्ये च वराकषाये
कषायमात्रेऽण्युत पाचयेत ।
पादांद्वानीतेऽण्युत द्विलोण्ये
संमर्च लोहं परगालितश्च ॥ १ ॥
विधाय चक्रीश्च निधाय सम्यक्
सूर्यस्य तापे च विद्योष्य धीमान् ।
पुटेद् गजाख्ये परिशुद्धभस्म
योगे नियुञ्ज्याद्विकारकारि ॥ २ ॥
लोहभस्म विधि—

एक सेर गोमूत्र और एक सेर त्रिफला का काढ़ा इन दो सेर को

अथवा केवळ दो सेर त्रिफला के काढ़े को पकाते २ चतुर्थीश रखले अथवा और भी पका कर इतना गाढ़ा करले जिसमें कलक्षी में लगने लगे। इसके साथ कपरस्रन किये हुए शुद्ध लोहे के चूर्ण को घोट कर टिकिया बनाले और धूप में रखकर खूब सुखाले, फिर सम्पुट में रख कर गजपुट की एक आँच दे। यह लोहभस्म योगों में डालने के लिये उत्तम हैं। उक्त पदार्थों के काथ और स्वरस में सात २ बार शोधने ही से यद्यपि छोह भस्मीभूत हो चुका है तथापि गुग्विद्ध के लिये एक गजपुट कहे हुए प्रकार से देले।।१।।२।।

# सुश्रुतोक्तविधिना लोहादिसर्वधातुभस्म विधिः—

त्रिवृत्फञ्ज्यग्रिमन्थाश्च वालेयः दांखिनीद्रयम् । तिल्वकस्त्रिफला रक्तपुष्पिद्यायवल्कलाः ॥ १ ॥ एषां काथे वपेताग्नितप्तपत्राणि भूयसा ॥ स्वणीदिसर्वधातुनामेकविंशातिवारकम् ॥ २ ॥

सुश्रुत के कहे हुए प्रकार से सर्व धातुओं की भस्म---

निसोध, विधायरो, सोनापाढ़ा, केवटीमोथा, दोनों प्रकार की शंखिनी, पठानीलोध, त्रिफला, पलाश (ढाँक) की छाल, शीशम की छाल, इन दस चीजों के जुदे-जुदे काथ में सुवर्ण छादि सब धातुओं के पत्रों को शोधनार्थ भट्टी में खूब तपा-तपा कर इक्कीस-इक्कीस बार बुमावे। यहाँ सुश्रुताचार्थ ने खैर की लकड़ियों की छाग में तपाना लिखा है यदि खैर की लकड़ी नहीं मिले तो शीशम पलाश छादि ऊपर लिखी हुई चीजों में से जिस किसी की लकड़ी मिल सकें उसी की आँच शोधनार्थ भट्टी में दे। इस प्रकार सब मिला कर दो सौ दस बार बुमावे। शोधनार्थ भट्टी के प्रताप से २१० बार भी बुमाना छासानी के साथ हो सकता है।। १।। २।।

सान्द्रतान्तवशुद्धान्तु तच्चूर्णात्पश्चकोत्तकः,॥ द्विगुणो द्विगुणं श्लौद्रं वैषम्यं प्राप्तमाज्यकम्॥ ३॥ उक्तकाथावलेहश्च घार्येत स्निग्धभाजने ॥ शुद्धलेहस्य पात्रे वा सिद्धायस्कृतिरिष्यते ॥ ४ ॥ देशकालाग्निसामध्यीऽपेक्षिणीं फलदामिमाम् ॥ क्रष्टादौ दीर्घजीवित्वेऽप्युचे श्रीसुश्चतो सुनिः ॥ ५ ॥

इस प्रकार सस्मीभूत हुए सुवर्ण आदि के पत्नों को कृटकर गाढे कपड़े में झानकर उस सस्स से द्विगुण पश्चकोल (पीपल, पिपलामूल, पत्य, चित्रक, साँठ) का चूर्ण ले श्रीर भरम से दूना ही सहद ले, श्रीर सहद में कम या ज्यादा यी लेना चाहिये। और उक्त दस चीनों के काथ को पकाकर श्ववलेह की भांति गाढ़ा करके सवको वरावर ले। वाद चिक्रने घड़े में श्रथवा शुद्ध किये हुए लोहे के पात्र में भरकर एक महीना तक रख छोड़े। इनको सुश्रुताचार्य श्रयस्कृति कहते हैं। जिस घातु की श्रयस्कृति वनानी हो पूर्वोक्त विधि से बनाले। इस श्रयस्कृति की मात्रा तीन मासे से छ. मासे तक देशकाल, श्रमवल श्रादि देख कर श्रव श्रीर मधु के साथ दे। मात्रा पच जाने पर नोंन खटाई छोड़ कर श्राहार करें। इसके सेवन से श्रमाध्य कुष्ट, प्रमेह, मेदोबुद्धि, मन्दाग्नि, राजयस्मा श्रादि रोग नष्ट हो जाते हैं श्रीर इसका खाने वाला चिरकाल तक जीता है।।३॥४॥४॥

## चरकमतानुसारेण सर्वधातुभस्म विधिः—

त्रिफलाकाथगोम्त्रे लावणाभःसु पश्चसु॥
इङ्गुदीकिंशुकक्षारे लोहपत्राणि वापयेत्॥१॥
यावन्मसिमयानि स्युस्तच्चूर्णे शोधयेत् परे॥
आलोख्य मधुना चैतद्रसेनामलकस्य च॥२॥
यताक्ते भाजने धृत्वा पलाले यवसंभवे।
स्थापयेद्वर्षमात्रश्च मासे मासे तु चालयेत्॥३॥

चरकाचार्य के मत से सर्व धातुओं की भरम— त्रिफटा का काथ, गोमूत्र, पाँचों नोंन का पानी श्रीर हाँगोट की छाल का श्वार, पठाश का श्वार इन पाचों चीजों में लोहे के पत्नों को तपा र कर तबतक बुझावे कि जबतक उनकी भरम हो। फिर उस भरम को गाढ़े कपड़े से छानले खौर भरम से दूना सहद खौर चौगुना धाँवले का स्वरस मिला कर घो के चिकने बरतन में रखकर जो के भूसा में एक वर्ष गाड़ा रखे खौर महीने महीने में उस घड़े को हिलाला जाय। परन्तु यहाँ इतना विशेष सममें कि घड़े के मुख को खोठकर देखले यदि धाँवले का रस सूख गया हो तो धौर छोड़ दे। वर्ष दिन तक तर रहना चाहिये।।१।।२।।३।।

स्वर्णतारादिलोहानामेष एव विधिः स्मृतः । समामेकां प्रयुक्षानश्चेतल्लोहरसायनम् ॥ ४ ॥ जीवेत्समाः दातं भोक्ता व्याधिभिनीभिभूयते । महामेधाविताप्यस्य द्यास्ति कारुणिकः फणी ॥ ५ ॥

इसी प्रकार सोने, चाँदी आदि सभी घातुओं की भस्म बनाने की विधि है। इसको चरकाचार्य ने "लोहरसायन" कहा है। यदि इसको देश काल जठरामि के अनुसार एक वर्ष तक सेवन करें तो पूरी सौ वर्ष की आयु पाने, और रोगों से कभी पीड़ित नहीं हो, तथा अनेक शास्त्रों को घारण करने वाला परम बुद्धिमान् बने ॥४॥५॥

### मत परीक्षणम्—

अयस्कृतीर्वा विद्धीत वैद्यो याः सुश्रुतोक्ता अखिलार्तिहर्यः। लोकोपकाराय महर्षिवर्यैः शेषावतारेश्चरकेऽपि दिष्टाः॥१॥ वाक्भटस्तु विनाशुद्धे लोहस्योक्तविधिं व्यधात्। मन्ये तस्योपयोगेन रोगेणात्रियते जनः॥ २॥

#### आचार्यों के मत की परीक्षा-

सम्पूर्ण रोगों के नाश करने वाली जो सुश्रुत के चिकित्सा स्थान दशमाण्याय में सर्वे धातुओं की अयस्कृति लिखी है तथा लोकोपकारार्थ रोपावतार महर्षि पात जिल ने चरकशास्त्र के चिकित्सास्थान प्रथमाण्याय तृतीयपाद में लिखी है। उनको तो वैद्य लोग खुशी से वनावें। परन्तु अष्टाङ्गहृद्यकार वाक्मटाचार्य ने उत्तर स्थान उनतालिसवें अध्याय में विना ही लोह्युद्धि के लोहे का चूर्ण डालकर जो लोहरसायन लिखी है, मेरी समक्त में उसको कभी नहीं वनाना चाहिये नहीं तो रोग दूर होना तो दूर रहा किन्तु अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो जायेंगे। देखिये! अग्रुद्ध लोह के अवगुण—"पण्डत्वकुष्टामयमृत्युदं भवेद् हृद्रोग्शुली कुरुतेऽस्मरीश्व॥ नानासजाकाश्व तथा प्रकोपं करोति हृद्धास्मग्रुद्धलोहम्" । अर्थात् विना ग्रुद्ध किया हुषा लोह नपुंसकत्व, कुष्ट, हृद्रोग, शूल, पथरी, उवाकी (खाळी रद), आदि अनेक रोगों को पैदा करके मार डालता है। इसलिये ऐसे स्थल में वाग्भट को चाहिये था कि लोह की ग्रुद्धि तथा मस्म विधि का उपदेश करके लोहरसायन वनाते तो बहुत अच्छा था।

धाजकल के विना पढ़े वहुत से वैद्य कहा करते हैं कि चरक, सुश्रुत में घातुओं के भरम करने का उपदेश कहीं नहीं लिखा है। उनसे पूछा जाय यह क्या है ? ।।१।।२।।

वाग्भटस्य प्रमादः—

तीक्णाञ्जनस्रावहते वलासे
दौर्यवचत्त्रतीव भीरः।
उष्णांशुतोऽतोऽञ्जनमत्र रात्रौ
योज्यं फणीत्याह सुशुक्तियुक्तम्।।।।
वारभट की भूल—

अप्टाइहदयकार वाग्मटाचार्घ्य आयुर्वेद के ज्ञाता थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु अपने प्रन्थ की प्रसिद्ध करने के लिये या अपने मज्ञान से चरकादि शास्त्रों का खण्डन भी कर वैठे हैं—जैसा कि चरक स्त्रस्यान के पाँचवें अध्याय में चरकाचार्य्य ने अञ्जन लगाने का समय वतलाया है कि दिन में तीक्ष्णाञ्जन लगाने से अश्रु द्वारा नेत्र का कफ वह जायगा तो नेत्र दुर्वल पड़ जाने से सुर्य्य की तेजी को पाकर

नष्ट हो जायगा। इसलिये तीक्ष्णाञ्जन को रात्रि में लगावे तो नेत्र नाश की शक्का नहीं हो सकती; क्योंकि रात्रि सौम्यकाल है वह अप्रिमय नेत्र को माफकत पड़ता है, श्रीर निद्रा लेने से भी नेत्र की तृप्ति हो, सकती है। इस युक्ति से दिन मे तीक्ष्णाञ्जन का निषेध करके रात्रि में अञ्जन लगाना सिद्ध किया है।।१।।

तामस्पृशन् वाग्भट एव युक्तिं दोषप्रकोपोद्भवसुज्जगार । युक्तिं विना प्रातरथापि सायं

व्यवास्थिताप्यञ्जनमाक्षियोज्यम् ॥२॥

इस चरक मत को वाग्भटाचार्थ ने अष्टाङ्गहृदय सूत्र स्थान २३ वीं अध्याय में "निशि स्वप्ने न मध्याहें" इत्यादि प्रनथ से खएडन किया है, परन्तु चरक में जो युक्ति लिखी है "चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् रलेडमणो भयम् दिवा तत्र प्रयोक्तन्य नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जमम्, विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदित तस्मात् स्नान्यं निशायां तु ध्रुवमञ्जनिष्यते" इस युक्ति का स्पर्श भी न करके रात्रि में अञ्जन लगाने से दोष प्रकोप बतलाया है। और अपने मत में किसी युक्ति को न लिख कर "प्रातः सायं च तच्छान्त्ये व्यभ्रेडकेंडतोडज्जयेत्सदा" इस प्रनथ से सायङ्काल और प्रातःकाल में तीक्ष्णाञ्जन लगाने की व्यवस्था दे हाली है। अब इनसे पूछा जाय कि जब इनको रात्रि में अञ्जन लगाना इष्ट नहीं है तो सायङ्काल में अञ्जन देना किस प्रमाण से सिद्ध हुआ ? और नेत्र को दिवस में सूर्य्य से भय होने पर भी जो प्रातःकाल में अञ्जन लगाना लिखा है उसमें भी क्या युक्ति है ?।। २।।

चारकं हेतुमद्वाक्यं नैव पर्श्यश्च वाग्भटः। दिवसप्रतिषिद्धं तु व्यवतस्थे दिवाञ्जनम् ॥३॥

इसी प्रकार "हेतुमत्सु वाक्येषु हेतुरेव प्रधानम्" इस न्याय से चरकाचार्य्य के "विरेक दुर्वछादृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदृति" इस बचन का यह अभिप्राय है कि जब सूर्य्य का भय हो तब अञ्जन नहीं लगावे। अर्थात् शीतकाल में या कफ-प्रधान नेत्ररोग में दिन में भी अञ्जन लगा सकते हैं क्योंकि ऐसी अवस्था में सूर्य का भय नहीं है। इस युक्ति वाक्य को भी नहीं समम कर "अत्युद्रिक्ते वलासे तु लेखनी-येऽथ वा गदे काममहत्यि नात्युष्णे तीक्ष्णमिक्ष्ण प्रयोजयेत्" चरकोक्त वचन के फिलतार्थ रूप इस वचन को खण्डन रूप में लिखा है। यह खण्डन वाक्य तो तब चिरतार्थ हो सकता था -जब कि चरकाचार्य ने बिना युक्ति के सदा के छिये दिवसाञ्जन का प्रतिषेध किया होता ॥३॥

### शब्दार्थदारिद्वश्वहतोऽपि नैजं यदाःप्रचिख्यासितुमार्षेतुल्यम् । फणीदाधन्वन्तरितोऽपि बोधं

व्याजिज्ञपत्स्वस्य महोग्रमेषः ॥ ४ ॥

वाग्मट के देखने से माछ्म होता है कि प्रायः चरक के ही आतुपूर्वी शब्द और अर्थ उठाकर रखे गये हैं। जैसे "हेतावी क्येंत्फले ने क्येंत्"
इस चरक के प्रयोग को "हेतावी क्येंत्फले नतु" इस रूप में लिखा है।
"अचिन्तनाच कार्याणां ध्रुवं सन्तर्पणेन च। निद्रयाऽतिप्रसङ्गाच बराह
इव पुष्यित" इस चरक वचन के भावार्थ को लिखते हुए वाग्मट ने
"इस वाक्य को क्यों का त्यों लिख डाला है। यद्यपि इसके स्थान में
"अश्वद्गो महिषो भवेत्" द्युण्डाही नो भवेद्यस्ती" अर्थात् विना सींग का
भैसा हो जाता है विना सूँड का हाथी वन जाता है। इत्यादि वाक्य
चरका भिष्ठाय के सूचक हो सकते थे परन्तु यहाँ तो शब्दों का दारिद्य
था दूसरे शब्द कहाँ से लाते ?

और प्रयोग भी अपने ग्रन्थ अष्टाङ्गहृदय में उनही चरक और सुश्रुत के प्रयोगों से छाँट छाँट कर कुछ अदछ वदल कर छिख डाले हैं। और अपने पाण्डित्य को ऋषियों से भी बढ़ कर बतलाने के छिये अन्य के अन्त में महाऽहङ्कार सूचक "एतत्पठन् सङ्ग्रह्बोधशक्तः " अभिनिवेशवशादिभगुज्यते सुभिणतेऽपि न यो दृढमूढकः ...... अभिघात्वशात् कि वा द्रव्यशिकिर्विशिष्यते ? ......ऋषि प्रणीते श्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ भेडाद्या कि न पठ्यन्ते तस्माद् प्राद्यं सुभाषितम्"।

अर्थात् मेरा प्रनथ आर्ष प्रनथों से बढ़कर है आर जो मुक्ते ऋषियों के तहने के तुल्य नहीं माने वह महामूर्ख है। और बड़े महर्षियों के कहने से वस्तु में उत्कर्ष नहीं खाता इत्यादि अभिप्राय वाले छः ऋोक लिखे हैं। यहाँ पर वाग्मट से यह पूछना है कि महर्षियों ने तो तपोबल की दिव्य दृष्टि से सम्पूर्ण आयुर्वेद के विषय का साक्षात् अनुभव कर के चरकादि प्रनथ लिखे हैं परन्तु आपने किस तपोषल से अष्टाङ्गहृद्ध्य लिखा है ? क्योंकि आयुर्वेदीय सर्व पदार्थों का एक जन्म में साक्षात् करना सम्भव नहीं है। और यदि महर्षियों के लिखित प्रन्थों का ही अनुकरण करना है तो फिर उन पर वाग्वज्ञ-प्रहार क्यों किया जाता है ? इत्यादि वाग्मट की बहुत चपलता है। जिनका स्पष्टीकरण खोज खोज कर रसायनसार के अन्य भागों में लिखूँगा।। ४।।

## लोहमारण चतुर्थ विधिः—

भागेकसूतं समगन्धकेन संमर्ध कन्याद्रवमत्र दत्त्वा । मस्यर्द्धलोहस्य रजो विमर्ध मन्दारदुग्धेन करोतु चक्रीम्॥१॥

## लोहमारण की चौथी विधि—

श्राध पाव शुद्ध पारद श्राध पाव शुद्ध गन्धक दोनों की कजाली करके धृतकुमारी के रस की एक भावना दे। बाद उस कजाली में आघ पाव शुद्ध कपरछन किया हुआ लोहे का चूर्ण घोट कर मन्दार के दूध की एक भावना दे और सब की एक टिकिया बनाले।। १॥ घमें सुशुक्काश्च निधाय यन्त्रे नालीयुते तां डमरूद्भवे च। द्दीत विह्नें कमवृद्धमत्र यामाष्टकं स्वाङ्गहिमं विद्द्ध्यात्।२॥

बाद उस टिकिया को खूब धूप में सुखाकर "निलकाडमरूयन्त्र" में 'तालादिमस्मकरी भट्टी' पर रखकर मन्द, मध्यम, तीव्र क्रम के अनुसार आठ पहर तक ऑंच दे, भट्टी में सुलगते हुए कोयलों को निकाले नहीं किन्तु उसी में सुलगते हुए छोड़कर यन्त्र को स्वाझ-शीतल करले।। २।।

एवं त्रिघा लोहविपाचनेन सिन्दूरलाभेन च तत्रतत्र । रोगान् व्रतीं लोहमृतिं भवन्तीं जले तरन्तीश्च नयेत योगम्३

फिर निलकाहमस्यन्त्र की मुद्रा को खोल कर ऊपर की हांडी में से सिन्दूरस निकाल ले और नीचे की हांड़ी से लोहमस्म को निकाल कर पूर्व की तरह आघ र पान पारे गन्धक की कज्ञली में घृतकुमारी की और मदार के दूध की एक मानना दे। मंदार का दूध नहीं मिले तो मंदार के पत्तों के स्वरस से भी काम चल सकता है। जब टिकिया सूख जाय तब फिर निलकाहमस्त्यन्त्र में रखकर बाठ पहर की आँच दे। ऐसे तीन वार करने से जल के ऊपर तिरने वाली परम विशुद्ध लोहमस्म तैथार हो जायगी। यह अनेक रोगों के नाश करने वाली है और लोहरसायन आदि अनेक योगों में हालने से तत्काल फायदा करने वाली है। इस प्रकार आध् पाव मस्म वनाने में हेढ़ पाव पारद खर्च हुआ है इसका भी सिन्दूरस्स मिल जायगा।।३॥

## लोहमारणस्य पश्चम विधिः—-

संमर्ध लोहं नवसाद्रेण त्रिधा पचेतानिलचुल्लिकायाम्। श्वारोप्यपेक्ष्यो यदि नालियन्त्रे खद्वाङ्गसंज्ञे प्रपचेत वैद्यः१

#### लोहमारण की पांचवीं विधि-

कपरछन किया हुआ शुद्ध लोह आध पान, नवसादर एक छटांक दोनों को खूब घोट कर कळ्ळो करले इस कळ्ली को कपरिमट्टी की हुई हाड़ी में रखकर दमचूल्हे में कोयला सुलगा कर उस पर हांड़ी को रखदे। हांड़ी के ऊपर एक सराव रखदे जब हांड़ी से घूआँ निकलना बद हो जाय तब उसको ठंडा होने पर निकाल ले और उस लोह में अ एक छटाँक नवसादर डाल कर घोटे इस प्रकार तीन बार पकाले। परन्तु इस विधि में नवसादर घूम होकर उड़ जायगा। यदि नवसादर चार के बचाने की इच्छा हो तो उस कळाली को निलकाडम क्यन्त्र में भर कर ऑंच दे। स्वाङ्गशीतल होने पर ऊपर की हांड़ी से नवसादर स्वार को निकालता जाय। इस प्रकार तीन बार ऑंच दे॥ १॥

## त्रिगन्धसूतोद्भवकज्ञलेन संमर्च कन्याम्बुयुतेन लोहम् । विधाय चक्रीमथ पूर्वमुक्ते दिनद्वयश्चापि पचेत यन्त्रे ॥२॥

षाद तीनों गन्धक ( शुद्ध आमलासार गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मेंनिशिल ) और तीनों की बराबर शुद्ध पारद चारों को घोट कर कजाली करले और उस कजाली में पूर्वोक्त आध पाव लोह को डाल कर धृतकुमारी के रस के साथ एक दो दिन। तक खूब घोटे। बाद सबकी १ टिकिया बना कर और धूप में सुला कर 'निलकाडमक्यन्त्र' में दो दिन (१६ पहर) तक आँच दे॥ २॥

खाङ्गे च शीते भिसतं सुशुद्धं गृह्वातु चोर्द्धस्थरसं विचित्रम् । सुधेन्दुतत्क्षारजनस्यसुग्रं क्षिणोति मूच्छोश्च शिरोर्तिमाशु३

स्वाङ्गशीतल होने पर परम विद्युद्ध लोहे की भस्म को निकाल ले श्रीर ऊपर की हांड़ी में छगे हुए विचित्र (तालशिलासिन्दूर) रस को भी निकाल ले। श्रौर जो ऊपर की हांड़ी से नवसादर का चार निकाला है उसकी भी बात सुनो । बिना बुफाया हुआ और कपरछन किया हुआ छटांक भर चूना एक शीशी में भरदे तथा हांड़ी से निकाले हुए छटांक भर नवसादर छार को भी उसी शीशी मे भरदे श्रौर छटांक भर कपूर को भी एक छटांक जल में घोट कर उसी शीशी में डाल दे और तत्काल उस शीशी के मुख पर डाट भरदे (लगादे) । उस समय वह शीशी इतनी गरम हो जावेगी कि उसको छू नहीं सकेंगे इसिलये उस शीशी को कपड़े से पकड़ कर खूब हिलादे जिसमे वे चारों चीजें खूब मिल जाँय । जब शीशी ठंडी पड़ जाय तब वह "मूच्छीन्तनस्य" श्रीषध तैयार हो जाती है। जो मनुष्य किसी भी बीमारी से मूर्चिछत पड़ा हो उसकी नासिका के अप्रभाग में शीशी की डाट खोल कर सुँघा देने से तत्काळ मूर्छी जग जायगी। अथवा जिस मनुष्य के शिर में पीड़ा हो (शिर फटा जाता हो ) या जुखाम हो उसको जितना वह सह सके सतना शीशी के मुख को खोलकर दूर से सुँघ। दे। इस दवाई में इतनी भारी तेजी है कि डाट खोलते ही नासिकारन्ध्र को असहा हो जाती है ॥ ३॥

### लोहमारणस्य षष्टः प्रकारः—

धत्त्र्रजम्ब्वर्ककुमारिगुञ्जास्तुही ज्ञुमचोपलेभद्कादौ । पुटेद्यथाशक्ति विशुद्धलोहं शतं सहस्रं यदि कौतुकंस्यात् १।

### लोहभस्म की छठी विधि-

धत्रे का स्वरस, जॉमुन का सिरका, मन्दार का दूध (अथवा मदार के पत्तों का स्वरस), घृतकुमारी का रस, सफेद घूमची (चिर-मिठो) का काथ, थूहर का दूध (अथवा थूहर का स्वरस), ईख का सिरका, पाखाण्मेद लकड़ी का काथ, इनके अलावे और जो तत्तद्रोग नाशक औषधि हैं उनके रस में घोट २ कर सी, हजार जहाँ तक हो सके लोह में पुट दे। यह सब काम औषधि बनाने के शौखीन मनुष्यों का है।। १।।

पुटानि यावन्ति द्दीत लोहे सहस्रसंख्यानि शतानि वापि। शतं तद्धेश्र तद्धेमेव पश्चाऽपि वैकं गुणकारि तावत्॥२॥

हजार, सैकड़े, सौ, पचास, पचीस, पाँच, एक, जितने लोह में पुट दिये जा सकें उतना ही लोह गुराकारी होता है। जैसा कि "गुण- वृद्धिस्तु धातूनां पुटनादेव जायते"।। २।।

### द्त्तेषु दातन्यपुरेषु लोहं कान्तं तथा तीदणमथापि मस्या,। संमर्च यन्त्रे च निधाय चक्रीमूर्द्धस्थहण्ड्या रसमाहरेत॥३॥

जितने पुट देने की इच्छा हो उतने पुट कान्तीसार अथवा कोलाद लोह में देकर छोह से दूनी पारद गन्धक की कज्जलों के साथ उसे घोटकर घृतकुमारी की भावना देकर टिकिया बनाले। उस टिकिया को सुखा कर निलकाडमरूयन्त्र में रख कर जब तक गन्धक जारण हो और धूम निकलना बद न हो तबतक एक या दो दिन तक ऑच देकर स्वाङ्गशीतल करले। नीचे की हांदी में लोहभस्म मिलेगी ऊपर की हांदी में सिन्दूरस्स ॥ ३॥

# शतपुट लोहभस्म (मृतोत्थापनम्) सप्तम विधिः-

शुद्धस्य लोहस्य रजो विमर्च पादांशमञ्ज्ञ सहैव सम्यक्। मर्चेन चक्रीश्च विधाय हरख्याः पुटेत्पुटे कुक्कुटनामधेये॥१॥

शुद्धि क्रमानुसार लोहे के चूर्ण को शुद्ध करके एक पाव ले, भौर उसमें एक छटांक सफेद संखिया-विष डालकर असल नाण्डी मिद्दा के साथ दोपहर तक घोटकर एक टिकिया बना ले, हांड़ी में रखकर सुद्रा कर दे, और कुक्कुटपुट में दो सेर उपला रख कर ऑव दे उस अप्रि के उत्पर हांड़ी को रख दे। परन्तु वह स्मरण रहे कि हांड़ी के उत्पर उपला न रक्खे, नहीं तो लोहमस्म में से संखिया उड़ जायगी, अर्थात—हांड़ी के तलभाग में ही अप्रि लगे।। १।।

एवंशतार्द्धेषु प्रदेषु तत्र जातेषु भ्यो द्रदेषु द्यात्। खद्वाङ्गयन्त्रे द्रद्ञ्च मल्लं निस्सार्येद् दत्तमनाश्च भूयः।२।

द्योःसमानं परिमर्च गन्धं

मल्लाख्यासिन्द्ररसं विद्ध्यात् । लोहंस्य भस्माप्यतितीव्रवीर्यं मृतं समुत्थापयतीति शीव्रम् ॥३॥

वनेच सिन्दूररसोऽपि तीव्रो
मृतं समुत्थापयतीति हेतोः।
रम्भातले भस्म निखातनान्त

जलाक्तधान्येऽपि भवेतसुसौम्यम् ॥४॥

जब रात्रि भर में खाङ्गशीतल हो नाय तब प्रातःकाल टिकिया को निकाल कर और एक छटांक संखिया डालकर छसी मदिरा के साथ घोटे। इस प्रकार दिन में घोटे और रात्रि में कुक्कुटपुट की ऑंच दे, जब दो ढाई सेर बोमा होजाय तब टिकिया को डमरूयन्त्र में रखकर दो पहर की घाँच दे। ऐसा करने से पावभर लोहमसम नीचे की हांदी में रह जायगी और सिखया सव उत्पर की हांदी में आ लगेगी तब किर एक २ छटांक उसी उदी हुई संखिया में से या नवीन दूसरी सिखया में से रोज २ डालकर मिदरा में घोट २ कर फुक्कुटपुट दिया करें। इस प्रकार जब संखिया के ५० पुट हो जायं तब एक २ छटाक रोज हिंगुल डाल २ कर पूर्ववत् पुट देता रहे, और जब अधिक भार हो जाय तब पूर्व की तरह डमरूयन्त्र में रख कर हिंद्धुल को उड़ा लिया करें। इस प्रकार हिंद्धुल के भी पचास पुट पूरे हो जाने पर पावभर लोहभरम की आध सेर या डेढ़पाव भरम जरूर मिलेगी, इस भरम को घृतकुमारों के साथ घोटकर गजपुट देने से हिंगुल के समान लाल भरम तैयार होगी। तथा संखिया और हिंगुल की मिली हुई हीरा के समान चमकती हुई जो डिखर्यें डमरूयन्त्र की अपर की हांड़ी से किकलें उनके समान गन्धक घोटकर फजली कर ले उस कजली को एक शीशी में रखकर वालुकायन्त्र से महसिन्दूर बनाले।

यह लोहभस्म तथा मल्लिन्दूर ऐसे उप वीर्य हैं कि मरते हुए श्रादमी को भी तत्काल प्राण दान देते हैं। जिस श्रादमी को सर्प काटले खौर मुख में माग थाने लगें मूर्चिंद्रत होकर गिर गया हो उसको एक रत्ती पान के रस के साथ या आदी के रस के साथ देने से मूर्च्छी खुळ जायगी और श्रादमी वच जायगा। इस लोहमस्म को पञ्चामृतपर्पटी आदि में डालने से चन्द्रोद्य के समान चमःकार दिखाई पड़ता है और यह महसिन्दूर भी सन्निपात छादि क्वर में तथा हैजा में कभी पीछे पाँव नहीं डालता। यदि इससे प्राण नहीं बचे तो दूसरी दवा भी काम नहीं कर सकती। वैद्य लोग इस छोह के तैयार करने के लिये गजपुट की अथवा वराहपुट की आंच दिया करते हैं उन लोगों का लोह तो अच्छा बन जाता है परन्तु संखिया हिंगुल का कुछ भी भाग हाथ नहीं पढ़ता। ये दोनों रस श्रधिक गरम हैं इसिछिये यदि इनको ठडा करना हो तो एक महीने तक (कांच की शीशी में भरकर इहा लगाकर) केला की जड़ में गाइ दे, अथवा एक घड़े में दो सेर धनियां भरकर पानी डाल दे, उस वितयां के बीच में छोद्दभरस की शीशी को एक महीना तक

गाड़ दे तो यह रस ठंडा हो जाता है इसी प्रकार जिस रस को ठंडा करना हो इसी विधि से करले ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

## **लेहिरसायनम्**—

भागैकसूतो द्विगुणश्च गन्धो
द्वयोस्समानं मृदुलोहभसम ।
कन्याऽम्बुमर्थे त्रिदिनं ततोऽस्य
निम्मीय गोलं खर्घमशुष्कम् ॥१॥
एरण्डपत्रैः परिवेष्ट्य पात्रे
ताम्रस्य धृत्वा निखनेच राशौ ।
धान्यस्य मासं समुपेक्ष्यमाणं
ततो रसैभीवयताममीषाम् ॥२॥
लोह की रसायन—

एक छटांक शुद्ध पारा, दो छटांक शुद्ध गन्धक, तीन छटांक छोह की कोमछ भरम, इन तीनों चीजों को घृतकुमारी के साथ तीन दिन घोटकर गोला बना कर सुखा ले। इस गोला को रेंडी के पत्तों से लपेट कर ताम्बे के पात्र में रखकर इस पात्र को एक महीना तक धान की राशि में गाइ दे (धान की राशि नहीं मिले तो गेहूँ, जो की राशि के बीच में रखदे) एक महीने के बाद ताम्र पात्र में से गोले को निकाल कर इतनी चीजों के रसों की तीन तीन भावना देकर सुखाले।। १।। २।।

निर्गुण्डिवासाकद्लीगुहूची-शुकेष्टनीलीकदुकत्रयाणि । श्रातावरीनिम्बुबलाद्धयाऽऽद्य-वर्त्रीरिकागोक्षुरबीजसाराः ॥३॥ पलाशसुण्ड्यग्निसुवर्णदुग्धा इति प्रजातैः परिभावयेत ।

### त्रिधा चित्रपशुष्कशुष्क-मेवं वनेज्ञोहरसायनं तु ॥४॥

मीडड़ी (संभाळ्), घरह्सा, केळा की जड़, गुरुच, धनारदाने, नील के पत्ता, इतनी चीजों का खरस व विकुटा, (सोंठ, मिरच, पीपल) शतावर, इनका क्वाध, नींचू का रस, खिरैटी, कंघई, वमूर की फली, (पातरा) गोखरू, विजैसार, ढाक की छाल, गोरखमुण्डी, चित्रक, पीधावासा, (कटसरैया) इन घौषियों में जो गीळी मिळें उनका स्वरस, भौर जो सूखी मिळें उनका क्वाध लेकर तीन तीन मावना दे। इसको लोहरसायन कहते हैं।। ३।। ४।।

> मध्वाज्यसेव्यं नवतिं दिनानां स्वस्थेन पुष्ट्ये स्थविराऽवलस्यि। रोगग्रहग्रासविम्रिक्षेहेतु-योग्यानुपानैरतिकममुक्तवा ॥५॥

इस रसायन को निरोग पुरुष पुष्टि के लिये तीन महीने तक शहत और घी के साथ खाया करे, और वृद्ध पुरुष वृद्धावस्था के दूर करने के लिये सेवन किया करे। अनुकूछ अनुपान के साथ इसका सेवन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसकी पूर्ण मात्रा एक मासे की है।।।।।

> मन्दाग्निकासौ कफवायुपाण्डु-श्वासान् निरस्पेन्मधुपिष्पछीतः । ग्रहणीं च मूत्रोत्थविकार्वात-रक्ताण्डवृद्धीमधुयष्टिकातः ॥६॥

मधु पीपल के साथ खाने से मन्दागि, कफरोग, खांसी, वातव्याधि, पाएडुरोग, श्वास दूर हो जाते हैं खीर शहद मुलहटी के साथ खाने से सड्महणी, मूत्रविकार, त्रातरक्त रोग, खण्डवृद्धि, दूर हो जाते हैं।। ६।।

बलं च वर्ण परिवर्ष्ध्येत
बृष्यं सदायुष्यमिदं नराणाम् ।
कूष्माण्डतैलाऽम्लकमाषवस्तुमद्यानि हेयानि रसायनेऽत्र ॥७॥

इसके सेवन करने से वल और कान्ति बढ़ती है यह रसायन पौष्टिक है, आयु को हितकारी है। इसके सेवन करने वाले मनुष्य को चाहिये कि काशीफल, तेल, खटाई, हुई के पदार्थ, मिदरा न सेवन करें और ब्रह्मचर्य्य पाले ॥ ७॥

लोहभस्म गुणाः—

द्दाति लोहं बलवीर्यमायु-स्त्रिदोषकोपोत्धितरोगसङ्घान्। अपाकरोत्याशु करोति कामं प्रकामवृद्धं चिरशीलितश्चेत्।।१॥ लोहभसम के गुण—

लोहभस्म के सेवन करने से बल, वीर्थ, छायु बढ़ते हैं छौर बात पित्त कफ जन्य छनेक रोग नष्ट होते हैं यदि इसका चिरकाल तक सेवन किया जाय तो कामदेव की बृद्धि हो ॥ १॥

रक्प्रागभावानवति प्रभूतं
क्र्याच्छरीराल्पवलं नराणाम् ।
योग्यानुपानेन समस्तरोगान्
निरशेषभावं नयति प्रसद्य ॥२॥

लोहभस्म सेवन करने वाले पुरुष के पास कोई रोग नहीं छाते छौर यह मनुष्यों को बहुत ताकत देने वाली चीज है, छाधिक क्या कहें तत्तद्रोगनाशक छानुपान के वश से यह सभी रोगों को जड़ से चखाड़ देने वाली वस्तु है।। २।। लोह विकारशान्तिः—

विडङ्गचूर्णे मुनिभावितञ्चे-

ब्लिह्यात्तद्यिन रसेन रोगी।

अपानुनुतसुर्नेनु लोहजातान्

विकारसंघान् द्वतमातपस्थः ॥१॥

लोह के विकारों की शान्ति—

यदि कोई श्रशुद्ध छोहभरम खाकर तक्जन्य रोगों से पीड़ित हो तो बायिब हो के चूर्ण में अगस्तिया के रस की भावना देकर उसी रस के साथ उस चूर्ण को गते से उतार कर घूप में बैठ जाय पसीना के साथ हो साथ सब विकार दूर हो जायेंगे।। १।।

।। इति लोहभस्म विधिः ।।

### **──%**──

# अथ सप्तोपधातवः—

स्वर्णस्य ताप्यं विमलं शुभस्य ताम्रस्य तुस्थं मलमायसं च । बङ्गस्य कङ्कुष्ठमुरङ्गमस्य सिन्दूरकं स्याजसदस्य नेत्र्यम् ॥१॥

सात उपघातुओं के नाम—

संसार में देखा जाता है कि मुख्य के नीचे हसके अभाव में काम करने वाला उससे अल्प गुणी गौण भी हुआ करता है। जैसे वहसीलदार की गैर हाजिरी में काम करने वाले नायव वहसीलदार, समापित की जगह उपसभापित, मन्त्री के स्थान में उपमन्त्री, आदि। इसी नियम के अनुसार धातुओं के स्थान में उपधातुओं की भरम डालकर औषध प्रयोग को पूर्ण किया जाता है। परन्तु अनेक धाचाय्यों के मत से उपधातु कई प्रकार से मानी है। जैसे सुवर्ण की उपधातु स्वर्णमाक्षिक, चाँदी की उपधातु क्पामक्खी, ताम्बे की उपधातु त्विया, बद्ध की उपधातु मुरदाशंख, शीशे की उपधातु सिन्दुर (जिसको

हनुमान् जी की मूर्त्ति पर चढ़ाते हैं), जस्ते की उपधातु खपरिया, और सातवीं उपधातु लोह का मल (मण्ड्र)।। १।।

स्वर्णे च तारं खलु माक्षिकाद्यं सिन्दूरकांस्ये जतु तुत्थरीती । सप्तोपधातुत्वमुषन्ति कोचि-देषां तु धातोरूपकारमान्द्यात् ॥२॥

किसी आचार्य के मत से सोनामक्सी, रूपामक्सी, सिन्दूर, कांसी, शिलाजीत, तूतिया, पीतळ, ये सात उपधात है क्योंकि जो उपकार सात धातुओं से होता है उनसे न्यून इनसे भी होता है ॥२॥

> अन्ये तु नीलाञ्जनमाक्षिके च तुत्थं शिलाऽऽले रसकं च षष्टम् । चद्नि चाऽभ्रं खलु सप्तमं च धातोरनुत्वादुपधातुतैषाम् ॥३॥

किसी आचार्घ्य के मत से काला सुरमा, स्वर्णमाचिक, तूतिया, मैंनिशिल हरिताल, खपरिया, अश्रक, से सात उपघात हैं क्योंकि घातुत्रों के अभाव में इनकी भी भरम दी जाती है।। ३॥

> सुवणरजतकांस्यमाक्षिकाणां शुद्धिः— ताप्यं तदर्द्धे पद्घ तत्समानौ पश्चाङ्गुलस्नेहवराकषायौ । रम्भारसं लोहकटाहिकायां भृत्वा ददीत क्रमशोऽग्निमुग्रम् ॥१॥

# सोंना, रूपा, कांसा, मिक्खयों की शाद्धि—

एक सेर सोंनामक्खी और आध सेर संधानोन, डेढ़ सेर रेंडी का तेल तीनों को कड़ाही में डाल कर तीज़ाग्नि लगाने (इस कड़ाही को तालादि भस्म-करी भट्ठी पर रखकर अग्नि देनी चाहिये) और लोहे की कलछी से चलाता जाय। जब एरएड का तेल विलक्कत जल जाय तब त्रिफला का कादा डेढ़ सेर डाल कर पूर्व की तरह अग्नि दे और कलझी से चलाता भी जाय इसके बाद केले की जड़ का डेढ़ सेर रस डालकर अग्नि दे ॥१॥

> स्नेहेऽम्बुनोस्तत्र गतेषु शोषं निम्बूकनीरं च ददीत तत्र । तस्मिँश्च जातेऽपि पुनः प्रशोषं प्रचण्डमग्निं प्रददीत यामम् ॥२॥

इस रीति से रेंडी का तेल, त्रिफला का काढ़ा श्रीर केला का रस इन तीनों के जलने पर नींचू का रस डेढ़ सेर डालकर श्रीन लगाने । जब यह भी सूख जाय तब एक पहर तक तीत्राग्नि श्रीर दे ॥ २ ॥

> शीतं समुत्तार्थं नयेत नीरं ताप्यं विमर्देत् करयुग्मकेन । स्थिरे जले स्नावयताश्च भूयो नयेजलं ज्ञारनिवृत्तिहतोः ॥३॥

स्वाह्मशीवल होने पर शुद्ध स्वर्णमाक्षिक को कड़ाही से निकाल कर पानी के कुंड़े में डालकर दोनों हाथों से मल डाले जिसमें सम्पूर्ण लवण पानी में मिल जाय। जब पानी निवर जाय और स्वर्णमानिक पेंदे में बैठ जाय तब धीरे धीरे इस खारे पानी को पृथ्वी में गिरा दे श्रीर दूसरा पानी भर दे जिसमे सेंघानोंन पानी के द्वारा निकल जाय।। ३।।

> क्षारेऽपनीते तु प्रशोष्य ताप्यं पञ्जद्य वस्त्रेण प्रगालयेत । संशुध्यतीत्थं विमलं च रीत्या कांस्योत्त्थमाचीकमि प्रशुध्येत् ॥४॥

फिर पानी को चीखकर देखले जहा तक खारापानी माछ्म हो वहां तक दूसरा पानी ढाल २ कर सब चार को निकाल दे। बाद स्वर्णमाचिक को सुखाकर और लोहे के खरछ में क्रूटकर कपरछन करले। वस ऐसा करने से सोंनामक्खी शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार रूपामक्खी भी शुद्ध होती है। बाजार में तीन प्रकार की माक्षिक मिलती है जिसमें सुवर्ण की सी मलक हो और वजन में भारी हो उसको सोंनामक्खी कहते हैं। और जिसमें चांदी के समान कान्ति हो उसको रूपामक्खी कहते हैं। परन्तु इन दोनों के अलावे कांसी के समान कान्ति वाली भी मिलती है उसको बैद्य छोग कांस्यमाक्षिक कहते हैं। इसकी शुद्धि भी स्वर्णमान्तिक के समान जान लेनी चाहिये।। ४।।

# माक्षिकाणां मारणम्—

स्तमाचिकगन्धानां कज्जलीं निम्बुभाविताम्। कूप्यां यन्त्रेऽथवा पक्तवा सिद्धिं समधिगच्छति॥१॥

सोंना, चांदी, कांसी, मक्खियों की भस्म विधि-

स्वर्णमाक्षिक, रजतमाचिक, कांस्यमाचिक, इन तीनों में से कोई भी पाव भर, धौर पाव भर शुद्ध गन्धक तथा पाव भर हिङ्कुल का पारद तीनों की कज्जली करके छौर नींचू के रस की एक दो भावना देकर शीशों में छथवा निलकाडमरुयन्त्र में पकाने से तलभाग में भस्म मिलेगी और ऊपर के भाग में सिन्दूरस मिलेगा ॥ १ ॥

भ्यस्तद्भस्म संमर्च निम्बुनीरेण त्रिःपुटेत् । पुटे गजे भवेद्भस्म विशुद्धं रक्तवर्णकम् ॥२॥

फिर स्वाझशीतल होनेपर उस भस्म को नीं बू के रस में घोट घोट कर तीन बार सुखा ले। बाद उसकी टिकिया बनाकर गजपुट में तीन पुट देने से तीनों माचिकों की उत्तम लाल भस्म हो जाती है।। २।।

# माक्षिकत्रयस्य द्वितीयो भस्म विधिः—

अथवा केवलेनाऽपि निम्बुनीरेण भावितम् । सप्तधा पुरनात्ताप्यं म्रियते रक्तवर्णवत् ॥१॥

# तीनों माक्षिकों की दूसरी भस्म विधि-

स्वर्णमाचिक, रूप्यमाचिक, कांस्यमाचिक, इन वीनों के कपरछन किये हुए शुद्ध चूर्ण को नींयू के रस में घोट घोट कर टिकिया वना वना कर सुखाता जाय और सम्पुट में रखकर राजपुट में फ़्रंकता जाय, इस प्रकार सात पुट देने से तीनों माक्षिकों की छाछ भस्म हो जाती है ॥ १॥

# स्वर्णमाक्षिक गुणाः—

पाण्डुकुष्ठाऽर्शसां मेहपामाक्षयविषोदरान् । शोधवान्तित्रिदोषांश्च नाशयेत्स्वर्णमाक्षिकम् ॥१॥

# स्वर्णमाक्षिक के गुण-

स्वर्णमाचिक की मस्म के सेवन करने से पाण्डुरोग, कोढ़, ववासीर, प्रमेह, खुजली, च्यरोग, विष के रोग, चर्ररोग, शोध, वमन, त्रिदोष, इनका नाश हो ॥ १ ॥

नेत्र्यं कण्ट्यं तथा वृष्यं भ्तवाधां निरस्यति । दीपयद्ग्रिमेतच स्वादुस्वादं कटु स्मृतम् ॥२॥ नेत्र का हितकारी, कण्ठ का हितकारी, और पौष्टिक है। तथा

श्रमि को दीप्त करें थीर इसमें मधुर कटु गुण हैं ॥ २ ॥

# स्वर्णमाक्षिक दोषशान्तिः—

माक्षिकं चिन्द्रकाऽऽकान्तं पोषयेद् विविधा रजः। कुलत्थदाडिमकाथौ शीलयेत्ता व्यपोहितुम्॥१॥

### स्वर्णमाचिक के दोषों की शान्ति—

स्वर्णमाक्षिक की भरम को घूप में ले जा कर देखले जो चमक नहीं हो तो शुद्ध भरम सममें। यदि चमक नहीं गई हो, घौर इस भरम को सेवन करें तो शरीर में बहुत व्याधियाँ इत्पन्न हो जाती हैं। इनके दूर करने के लिये कुलयी का काढा अथवा अनार के छिलके का काढ़ा पीने से सुखी हो।। १।।

# रौप्यमाक्षिक गुणाः—

तारजं माचिकं मेहकुष्ठपाण्डुप्रमेहनुत्। अपस्मराऽश्मरीकीटान् नाश्चयेद् भक्षणाद् ध्रुवम् ॥१॥ रजतमाक्षिक के गुण—

चांदी की चपघातु रजसमाक्षिक प्रमेह, क्रष्ट, पाएडु, मधुमेह को दूर करे तथा मिरगी, पथरी, क्रमि रोग, इनको भी सेवन करने से दूर करे।। १।।

## कांस्यमाक्षिक ग्रणाः—

वराव्योमाऽन्वितं कांस्यमाक्षिकं नवनीतयुत्। जरामेहाऽस्वीः पाण्डुग्रहणीशोथशोषजित्॥१॥

कांस्यमाक्षिक के गुण-

कांस्यमाचिक के सेवन करने से वृद्धाऽवस्था, प्रमेह, श्रक्ति, पाण्डुरोग सङ्ग्रहणी, शोथ, चयरोग, नष्ट होते हैं ॥१॥

### विकारशान्तिः-

मेषश्रङ्गी सितायुक्ता सेविता दिवसत्रयम् । कांस्यतारभवान् रोगान् मूलतोऽप्यपक्रषेति ॥१॥

रजत कांस्य माक्षिक के विकारों की शान्ति— मिश्री के साथ मैंढासींगी को तीन दिन सेवन करने से रजत-मानिक श्रीर कांस्यमानिक के रोग दूर हो जाते हैं ॥१॥

# खनिजतुत्थशुद्धिः—

गोमूत्रे महिषीमूत्रेऽप्यजामूत्रे च तुत्थकम् । यामे यामे क्षथेत्तेन खनिजं शुद्धिमृच्छति ॥ १ ॥

खान के तृतिया की शुद्धि—

गों के मूत्र, भैंस के मूत्र, श्रोर बकरी के मूत्र में एक एक प्रहर काथ करने से खाँन का तूतिया शुद्ध हो जाता है ॥१॥

# क्रत्रिमतुत्थ शुद्धिः---

कृत्रिमं तु जले पात्यं क्षारं तस्याऽपनोद्येत्। घम्मशुष्कं विशुद्धं तत् योगयोजनकम्मकृत्॥१॥

# वनावटी तृतिया की शुद्धि—

वनावटी तृतिया को मट्टी के पात्र में पानी में घोलकर रखदे जब पानी स्थिर हो जाय और तृतिया वलभाग में बैठ जाय तव नीं वू नौसाद्र के खारी पानी को घीरे घीरे निकाल दे। वाद घूप में सुखाकर काम में ले।।१।।

#### तुत्थ मारणम्-

म्तगन्धककञ्जल्या समं तुत्थं विमर्येत्। मूतार्धे टङ्कणं दत्त्वा भावयेल्लकुचद्रवैः॥१॥

#### तृतिया का मारण-

पाव भर शुद्ध पारद, पाव भर शुद्ध गन्यक दोनों की कज्ञली करके उसमें आय सेर तृतिया डालकर घोटे। वाद आय पाव शुद्ध सुद्दाना डालकर वड्हर के काय की भावना देकर सुखाले ॥१॥

भृत्वा क्र्पां पचेद् वहाँ तीव्र सूतं समुद्रेत्। गले सिन्दूरनामा स्यात् तुत्यभस्माऽप्यघस्तले॥२॥

इस ऋवज्ञ को शीशी में भरकर प्रथम से ही वीत्राग्ति दे। दो दिन के बाद श्राग्ति लगाना वन्द करे। स्वाङ्गशीतल होने पर शीशी के गले पर सिन्दूररस मिलेगा तलभाग में तृतिया की मस्म मिलेगी इसके गुण वास्रभस्म के तुल्य हैं ॥२॥

# कङ्कुष्ट शुद्धिः—

कड्ऊष्टं कुद्दितं खल्वे गालिनं घनचीवरे । श्वद्गवेररसंस्रेवा भावितं परिशुध्यति ॥ १ ॥

### मुरदाशंख की शुद्धि—

बङ्ग की उपधातु मुरदाशंख, को लोह के खरल में कूटकर गाढ़े कपड़ा में छान ले उसमें आदी के रस की तीन भावना देने से मुरदा-शंख शुद्ध हो जाता है ॥१॥

### कङ्कुष्ठ मारणम्—

कन्याद्रवेण कुर्वीत चक्रीमेल्लकसम्पुटे । कुक्कुटे पुरनाद् भक्ष्यं जायते परगालितम् ॥ १॥

### मुरदाशंख की भस्म-

घृतकुमारी के रस में मुरदाशङ्ख के चूर्ण को घोटकर टिकिया बनाले। बाद उनको सुखाकर शराब सम्पुट में रखकर कुक्कुटपुट में फूकने से तथा गाढ़े कपड़े में छानने से मुरदाशंख खाने योग्य हो जाता है।। १।।

# कङ्कुष्ठ ग्रुणाः---

कङ्कुष्ठं रेचकं चोष्णं शूलोदावर्तगुल्मनुत् । स्रदीःश्लीहाऽऽमवातार्त्तिव्रणरोगान् विनादायेत् ॥१॥

### मुरदाशंख के गुण-

सुरदाशंख दस्तावर है, गरम है, और शूल, चदावर्त, गुल्मरोग, बवासीर बरवट, श्रामवात, त्रण, इनको नष्ट करता है ॥१॥

# सिन्दूरोपधातु शुद्धिः—

स्निग्धं रक्तं गुरु ग्राद्यं सिन्दूरं परिशुद्धवति,। काञ्जीनिम्ब्वम्बुगोदुग्धेः प्रत्येकं भावनात् त्रिधा ॥१॥

### सिन्द्र की शुद्धि—

शीशे की उपघातु सिन्दूर, चिकना और लाल तथा भारी दवा के काम का है। इसको कांजी, नींबू का रस, गौ का दूध इन तीनों में तीन तीन बार भावना देने से शुद्ध हो जाता है।। १।।

# ्सिन्दूर गुणाः--

धातोधस्योपधातुर्यो गुणास्तस्याऽपि ते मताः। संयोगजनिताश्चाऽन्ये सिन्दूरे नागजे यथा॥१॥

### सिन्दूर के गुण-

जिस धातु के जो उपधातु हैं उनके गुण भी अपनी २ धातु के समान हैं, परन्तु खाँन के संयोग से उपधातुओं में और भी गुण होते हैं। जैसे सिन्दूर शीशे की उपधातु है इस लिये सिन्दूर के गुण शीशे के समान तो हैं ही परन्तु खाँन के सम्बन्ध से शीशे से उसमें (सिन्दूर) अधिक गुण हैं॥ १॥

#### मण्डूर ग्राह्यता—

वर्षाभिरुन्दं क्षमया स्ववाष्पैः संस्वेदितं तीव्रगभस्तितसम् । नक्षत्रताराधिपगोप्रसिक्तं र शीतादिवातैरुपवीाजितं च ॥१॥

# ग्रहण करने योग्य लोह का मैल ( मंडूर )—

जहाँ पर लोहे के कारखाने हुआ करते हैं वहाँ पर छोहे का मैल वहुत सा निष्प्रयोजन पड़ा रहता है उसीको लोहकीट या मण्हर शब्द से कहा करते हैं। परन्तु जो दो, चार, पांच वर्ष का पुराना होता है वह औषघ के काम का नहीं है। िकन्तु जो पचास, सौ वर्ष का पुराना जमीन के अन्दर या जमीन के अपर पड़ा हुआ मिळता है वही मण्हर औषघ के काम का होता है। उसके श्रेष्ठ होने में यह युक्ति है कि पचासों वर्ष से वह बरसात में भीगा है, और वर्षा के प्रारम्भ में जो पृथ्वी से ऊष्मा निकळती है उससे वह स्वेदित हुआ है और गरिमयों में तीव सूर्य्य के ताप से तप्त भी होता रहा है, तथा नश्चन्न चन्द्रमा की

किरणों से सींचा भी गया है, श्रौर शीत ऊष्ण श्रादि वायुश्रों से संस्कृत होता रहा है। तथा ॥ १॥

> दीर्घेण कालेन निग्रहितं चेद्-भूमौ निरुच्छ्वासतयेव तसम् । शीतीकृतं चापि सुधेव जातं मण्डूरकं ग्राह्यसुशन्ति वैद्याः॥२॥

बहुत काल पर्यन्त पड़ा रहने से पृथ्वी में अपने भाप कितने ही हाथ गहरा दब जाने से पृथ्वी की गरमी में तप्त और सरदी में ठण्डा होता रहा है, इस लिये अमृत के तुल्य उसमें गुण उत्पन्न हो गए हैं। इसी लिये उस मण्डूर को वैद्य लोग पसन्द करते हैं।। २।।

> नदीरयैरुच्छालितं च तीवै रान्दोलितं कोटरहीनतातः। जातं शिलापुत्रकवत्स्वरूपं सगौरवं चेष्यति लोहधातुम् ॥३॥

कुछ समयानन्तर निदयों के तीज बेग से मट्टी के वह जाने के कारण वह पृथ्वी के ऊपर दीख पड़ता है। और नदी के बेग में परस्पर धाघात लगने से उसके गढ़े नष्ट हो जाने के कारण लोढ़ा के समान हो जाता है तथा लोह के समान भारी भी होता है। ऐसे ऐसे मण्डूर के दुकड़ों को वैद्यलोग ढूंढ़ २ कर संप्रहीत किया करते हैं। जहां पर वह मिलता है तो सैकड़ों मन मिल जाता है।। ३।।

# मगडूर शोधनम्-

महाखजेऽयोमलिण्डमग्नौ धृत्वा च तप्त्वाऽध्यनुकूलकोष्ठि । गोमृत्रके वापनतञ्च'सप्तः कृत्वो विद्युद्ध्येच वराकषाये ॥१॥

#### मण्डूर का शोधन--

कलले में मगदूर के पिगड को रखकर उसके योग्य भट्टी (शोध-नार्थ) में तपा कर गोमूत्र, और त्रिफला के काढ़े में सात सात वार बुमाने से मण्डूर शुद्ध हो जाता है ॥ १ ॥

> परन्तु तापं समवाप्य किर्दं लोहस्य चद्चड्घ्वनिमावितन्वत् । डत्प्जुत्य कोष्ट्यां पततीति द्विं पिधाय तापेन सुतापयेत ॥२॥

परन्तु जब कलछे में रखकर मगहूर को शोधनार्थ मही में तपाते हैं तब मण्हूर "चट् चट्" शब्द करता हुआ चछळ २ कर मही में बहुत कुछ गिर जाता है, इसलिये जिस कलछे में मगहूर भरा है उसके ऊपर एक तवा ढक कर मण्हूर को तपावे, जिसमें मण्हूर छीजे नहीं ॥ २॥

> शास्तीह शास्त्रं किन्निक्षकाष्ठं सन्तापहेतोर्यदि तस्य बाभः। न स्यात्तदा तत्फलसंयुतेन वर्न्नेरकाष्ठेन प्रदीपयेत ॥ ३॥

मगहूर के तपाने के विषय में शास्त्र की तो यह आज्ञा है कि मगहूर को बहेड़े की लकड़ी की आँच से तपाना चाहिये। यदि उतनी लकड़ी नहीं मिल सके तो बमूर की लकड़ी की जब तेज आंच हो जाय तब उसी आंच के ऊपर बहेड़े के फल बीस पच्चीस सेर डाळ दे, जब खूब लपट उठने लगे तब मण्हूर के भरे हुए कळळे को तम करे। ऐसा करने से भी शास्त्र विधि का कुळ पालन हो जाता है।।३।।

लोहिकट मारणम्—

सङ्कुद्दच किंद्र पटगालितं च वराकषाये द्विगुणे घने च।

# सम्मेर्व संमर्च करोतु चकीः सर्वार्थकोष्ठचां प्रपुटेद् गजे वा ॥१॥ मण्डूरभस्म विधि—

चक्त प्रकार से शोधे हुए मण्डूर को लोह के हिमामदस्ते में कूट कर कपड़े में छान ले। यदि मण्डूर का चूर्ण एक सेर हो तो त्रिफला के गाड़े काथ में (दस सेर त्रिफला में एक मन पानी डालकर चतुर्थीश रहने पर ठंडा करले यदि क्वाथ पतला निकले तो उसको कपरछन करके कड़ाही में मन्दाग्त से पका कर गाड़ा कर ले) मिलाकर और उसको घोटकर टिकिया बनाले। उन टिकियाओं को सुखा कर सम्पुट में रख कर गजपुट में फूंक दे, छथवा सर्वार्थकरी भट्टी पर यदि कोई काम जारी हो तो भट्टो के निचले भाग में मण्डूर के सम्पुट को जमादे। इस प्रकार भी दो तीन दिन तक छांच लगाने से गजपुट का काम निकल जाता है। स्वाङ्गशीतल होने पर मण्डूरभस्म को सम्पुट से निकाल ले।। १।।

स्पर्शे मृदु प्रेक्षणमोदकरि

वर्णेऽरुणं लोहमतं विशुद्धम् ।

वृद्ध्यै गुणानां त्रिफलाकुमारी-

स्तुगर्कदुर्ग्धेषु पुरेत् त्रिधा तत् ॥२॥

यह भस्म स्पर्श करने में मृदु, देखने में सुन्दर, लाल वर्ण वाली, परम विशुद्ध बन जाती है। यदि इसमें और भी गुण वृद्धि करनी हो तो उसी गाढ़े त्रिफला के क्वाथ में तीन तीन पुट दे तम बहुत उत्तमोत्तम भस्म तैयार हो जाती है।। २।।

> हंसमण्डूर विधिः— वराकषायेण सुमर्च पूर्वे मण्डूरभस्माऽष्टगुणेन तस्मात्। गोमूत्रकेणाऽनुपचेत वहाँ चूर्णे च तस्मित्रिद्मौषधीनाम्॥१॥

### हंसमण्डूर की विधि-

मग्हूरभस्म को पहले त्रिफला के काढे के साथ खूत्र घोटले वाद मण्डूरभस्म से अठगुने गोमृत्र के साथ मन्दाप्ति में पकावे और साथ ही साथ इन तेरह श्रीपिधयों के कपरल्जन किये हुए चूर्ण को मी ढाल है।। १।।

> वरा कटूनांत्रयमुस्तचव्य-विडङ्गदावीग्नेसुरद्रुमाश्च । मृरुं कणायाश्च समं प्रमाणं त्रयोद्शानामपि मन्द्मन्द्म् ॥२॥

हरड़, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोया, चन्य, नायिवड़ड़, दारुहरड़ी, चित्रक, देवदारु, और पीपरामृल, ये वेरहों चीज समान समान भाग ले, और इस चूर्ण के समान भाग मण्डूर रहे सर्थीन् ये वेरह चीज वेरह तोले हों तो वेरह तोले ही मण्डूर- भस्म ले।। २।।

चेदंसमण्ह्रिमदं भजेत कर्षे च तक्षं सित जीणमात्रे । पाण्डुं हरीमं गुद्जांश्च शोषं स्तम्भं निरस्येत्रनु कामलाश्च ॥३॥

इसे हंसमग्रहर कहते हैं इसकी पूर्ण मात्रा एक तोले की है नलाऽनल देखकर मात्रा को कमती भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा को राहद के साथ या महा के साथ सेवन किया करे। जब श्रीषघ की मात्रा पच जाय तब जितना पी सके तृप्ति पूर्वक इसके ऊपर महा पीवे तो ये रोग नष्टहों—पाग्डुराग, हलीमकरोग, घवाधीर, शरीर का सूजना, कहस्तम्भ श्रीर कामला॥ ३॥

> जरापिशाचीपरिखेदितानां रक्तस्य दुष्ट्याऽण्युदृषितानाम् ।

# मन्दाग्निपीडाऽधिकपीडितानां

स्याद्धंसमण्डूरामिदं सुखाय ॥४॥

शौर इस हंसमण्हर के सेवन करने से बृद्धाऽवस्था, रक्तविकार, सन्दाग्नि, नष्ट हो जाते हैं ॥ ४॥

# मण्हरभस्मनो द्वितीयो विधिः—

वंशाङ्करोत्पन्नरसेन द्यात्
पुटानि मण्डूररसे वातं चेत्।
लोहस्यभस्माऽप्यधरीकरोति
लोहे तु तान्येव विलक्षणानि ॥१॥
मण्डूरभस्म की द्सरी विधि—

जो बांस के अड्कुर (कहा) निकलते हैं उनका कूट कर रस निकाल ले। (एक हाथ लम्बे कहा से एक धेर रस निकलता है) उस रस में घोट घोट कर टिकिया बना सुखा कर यदि सौ पुट दिये जाँय तो वह मण्ड्रभस्म लोहभस्म से भी अधिक गुण वाली बने। परन्तु उसी रस के लोहभस्म में सौ पुट दिये जांय तो लोहभस्म के गुगा विलचण ही होते हैं।। १।।

# मण्डूर वटी---

मण्डूरभस्माद्रेरसेन मर्देन्
निम्बूकनीरेण च यावदुत्थम्,।
खल्वस्य पश्चात्मककोलमञ्च
निपात्य मानेन समं विमर्देत् ॥१॥
सर्वस्य तुल्यं मरिचस्य चूर्णे
शुकेष्टनीरेण विमर्दनीयम्।
वटी विधेया चणकप्रमाणा
वुसुक्षयन्ती ज्वरकासहन्त्री ॥२॥

#### मण्डूर की गोली--

पांच तोले मरहूरभरम को आदी के रस के साथ पत्थर के खरल में वहां तक घोटे कि जहाँ तक खरल मारे चिकनाई के जमीन से उठ जाय। बाद नींचू का रस डाल कर भी खरल के उठने पर्व्यन्त घोटे। बाद पश्चकोल (पीपल, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, सोंठ) को पांच पांच तोले लेकर और कूट कपरछन करके मण्हर में डाल दे और तीस तोले कालीमिरच भी कपरछन करके डालदे। इस साठ तोले औषघ को अनारदाने के रस के साथ दो तीन दिन तक घोटकर चने की वरावर गोलियां बनाले। इन गोलियों का सायकाल प्रातःकाल सेवन करने से खूब मूख लगती है और ज्वरकासादि रोग नष्ट होते हैं॥ १॥ २॥

।। इति मण्डूर विधि ॥

ѥť#**#**• &• —

### अथाञ्जन भेदाः—

अञ्जनानि त्रिधेदानीं लभ्यन्ते नामवर्णतः । नीलपुष्परसै नीलक्ष्वेतपीतप्रकाक्षनैः॥ १॥

#### सुरमा के भेद-

मुक्तको अञ्जन तीन प्रकार का प्राप्त हुन्या है, एक नीलाञ्जन (काळा सुरमा) दूसरा पुष्पाञ्जन (सफेर सुरमा) तीसरा रसाञ्जन (रसौत)॥१॥

### अञ्जनशुद्धिरुत्पत्तिश्च —

आद्ये निम्व्वम्बुमर्देन शुध्यतो घम्मैशोषणात्। तृतीयं त्रिफलाक्वाथे गालनात् परिशुध्यति॥१॥

अञ्जन की शुद्धि और उत्पत्ति—

नीलाखन और पुष्पाखन को गाढ़े कपड़े में। कपरछन करके नींयू के रस के साथ नहां तक चिकना हो वहां तक घोट कर घूप में सुखा देने से विशुद्ध हो जाते हैं। श्रीर तीसरे श्रश्जन रसीत को त्रिफला के काढ़े में घोट कर कपड़े में छान कर धूप में सुखा देने से शुद्ध हो जाता है।। १।।

्धातुवद्गुरुणी आद्ये खनिसञ्जातजन्मनी । अन्यदारुहरिद्रोत्थं सर्वे नेत्राहितं परम् ॥२॥

काला सुरमा श्रीर सफेद सुरमा घातु की तरह भारी होते हैं, श्रीर खाँन से निकलते हैं। श्रीर रसाखन दारुहलदी के क्वाथ को जला कर गाड़ा करने से बन जाता है। ये तीनों श्रखन नेत्र के परम हितकारी हैं॥ २॥

सौवीरस्रोतसोः स्थाने नीलपुष्ये मते बुधाम् । दुष्प्रापयोस्तयोयोंगे तत्समानगुणस्वतः ॥३॥

शास्त्रों में सौवीराञ्चन घौर स्रोतोञ्जन का बहुत जगह लेख मिलवा है उनके स्रभाव में स्रौपिध के काम में नीळाञ्जन स्रौर पुष्पाञ्जन लिये जाते हैं क्यों कि इनका भी लगभग समान गुण है ॥ ३ ॥

### हिताञ्जनम्---

नीलपुष्पाञ्जनांशो हो समी मर्देंद् रसाञ्जने। वराक्वाथद्रुते चर्की शोषितां पलमानिताम् ॥१॥ षण्मासान् निम्बमूलान्तमीसं रम्भातरी च्रपेत्। भीमकप्रेरकस्तूय्योंयीगादान्ध्यं रुणद्धि सा ॥२॥

#### हितकारी सुरमा-

रसौत को त्रिफला के काथ में घोल कर काले सुरमा और सफेद सुरमा को समान समान भाग लेकर उसमें खूब घोट ले बाद उसकी टिकिया बनाकर घूप में सुखा ले। वह टिकिया चार तोले से अधिक नहीं होनी चाहिये॥ १॥

इस टिकिया को किसी कपड़े में बांधकर नीम की जड़ में एक बिलांद गहरा गड़ा खोद कर रख दे, श्रीर जो खोदा हुश्रा नीम की चूर्य (बुरादा) निकले उसी से उस गह्हें को भरकर, गोवर से लहें सदें। फिर उस जह को मट्टी से दाव दें। इस प्रकार छः महीने तक नीम के रस को वह टिकिया पीती रहेगी। छः महीने के वाद उस टिकिया को निकाल कर केला की जह के लम्भे में गड्ढा करके रख दें। एक महीने के वाद इस टिकिया को निकाल कर तथा छाया में सुखाकर खरल में खूब ऐसी घोटे कि आंख में करके (गढ़े) नहीं। वाद एक तोला सुरमा में तीन मासे भीमसेनी कपूर, और चार रत्ती या एक मासे कस्तूरी घोट कर शीशी में बन्द करके रख छोड़े। इस अज्जन को रोज लगाने से मनुष्य कभी अन्धा नहीं हो सकता और जितने नेत्र के विकार हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अज्जन जिस सलाई से लगाया जायगा उसके बनाने की विधि भी लिख़ंगा।। २।।

### वज्रकासीस शुद्धिः—

भावितं निम्बुनीरेण शोषितं च खरातपे। त्रिविधं वज्रकासीसं द्युद्धिं यातीव हिङ्गुलम् ॥१॥ हीराकसीस की भ्राद्धि—

काला, पीला, सफेद, तीनों वर्ण का हीराकसीस नींचू के रस में घोटने से और तेज धूप में सुखाने से हिरूगुल की तरह शुद्ध हो जाता है।। १।।

### वज्रकासीस मारणम्—

स्तगन्धककज्जल्या कासीसं म्रियते ध्रुवम् । केवलेनाऽपि गन्धेन मृतिं यायात् त्रिभिःपुटैः ॥१॥

#### हीराकसीस का मारण-

श्राचपाव पारद, आघपाव गन्धक, श्राघपाव ग्रद्ध हीराकसीस, इन वीनों की कज्जली को शीशी में चढ़ाकर श्रीर वालुकायन्त्र में रखकर पका लेने से सिन्दूरस शीशी के गले पर मिलेगा और हीराकसीस की भस्म शीशी के तलभाग में मिलेगी। अथवा हीराकसीस के समान केवल गन्धक के साथ घोट घोट कर तीन बार पुट देने से भी उसकी भस्म हो जाती है।। १॥

### कासीस गुणाः—

कासीसं हन्ति दोषांस्त्रीन् श्वित्वणविषाऽपहम् । नेत्र्यं चोष्णकषायाऽम्लं केशानां चोपरञ्जनम् । मुत्रकृच्छं च कण्डूतिमपस्मारं विनादायेत् ॥१॥

3

# कसीस के गुण--

कसीस त्रिदोष, सफेरकोढ़, घाव, विष को नाश करती है, नेत्र को हितकारक है, और इसमें डणता कषाय अम्ल गुण हैं और केश को रंगने वाली है। तथा मूत्रकुच्छ, खुजली, मिगी का नाश करती है।।१।।

#### अथाभ्रक गाह्यता---

अग्रौ च तसं न विकारमेति
स्फ्रटेन्न शब्दश्च करोति नाऽपि ।
वज्ञाभ्रकं तन्निगद्नि वैद्यास्तदेव
शंसन्ति च मारणाय ॥१॥

#### भस्म करने घोग्य अभ्रक-

नाग, पिनाक, दर्दुर, वज्र, इन चार भेदों से अअक चार प्रकार का होता है जिसके तपाने से सर्प के फुफकार का तरह शब्द हो उसको नागाभ्रक कहते हैं, जिसके तपाने से पत्र फूल फूल कर जुदे र निकल आवें उसको पिनाकाभ्रक कहते हैं और जो तपाने पर मैंडक की तरह शब्द करें उसको दर्दुराभ्रक कहते हैं। ये तीनों अभ्रक भरम के योग्य नहीं हैं। किन्तु अभ्रक की भरम करने के लिये वज्राभ्रक ही लिया जाता है उसकी पहचान यह है कि श्राप्त में तपाने से रङ्गत नहीं बदले, और फटे फुले भी नहीं व कोई प्रकार का शब्द भी नहीं

करे उसको वजाञ्रक कहते हैं। यह वजाञ्रक हमारे प्रान्त में कहीं नहीं मिला था इसलिये मैं रंगून से लाया था। परन्तु अब सुना गवा है कि अजमेर के पहाड़ में वजाञ्रक निकला है और बहुत वैद्य वहाँ से ले भी आये हैं।। १।।

### अभ्रक शुद्धिः—

श्यामाभ्रकं द्वितले निद्ध्या-च्छुध्यर्थकोष्ट्यां परितापयेत। त्रिधा त्रिधा वापि च सप्तकृत्त्वो निर्वापयेत्षद्स्ववधानचेताः॥१॥

#### अभूक शोधन-

श्याम वजाञ्चक को लोहे के कछछे में रखकर "शोधनार्थ भट्टी" में रखकर तीन तीन बार या सात सात बार आगे कही हुई छः चीजों में बहुत होशियारी के साथ बुकाने ॥ १॥

गोदुग्धकाञ्जीत्रिफलाकषाय-

गोसूत्रकोलीसुरसाजलेषु ।

एतेषु निर्वापणकाल एव

सुवर्णकान्ति भजतेऽभ्रमेनत् ॥२॥

गौ का दूध, कांजी, त्रिफला का काढ़ा, गोमूत्र, वेर व निर्गुण्डी (सम्हाल्र्-मेवड़ी) का काढ़ा। वज्राश्रक की एक ध्यौर यह भी पहिचान है कि—उक्त छः चीजों में बुमाते समय अश्रक का वर्ण सुवर्ण का सा हो जाता है जिसके देखने से यही माल्रम होगा कि सुवर्ण के पत्र हैं॥ २॥

निर्वापय**न्नावृ**णुयाच

द्वीं मुड्डीयमानाभ्रनिरोधकेन । जलाद्रवस्त्रेण शणोद्भवेन

द्वितीयदर्वी परितापयेत ॥३॥

जिस समय गोदुग्ध श्रादि द्रव पदार्थ में निष्ठप्त श्रम्भक को बुमाते हैं तब अभ्रक के परमाणु इतने इलके हो जाते हैं कि श्राकाश में व्याप्त होकर पड़ोसियों के घर तक पहुँचते हैं। इस नुकसान को बचाने के लिये यह उपाय करें कि जिस समय श्राप्त से तप्त कलछा के श्रम्भक को दुग्ध आदि में डाले उसी समय उस कलछे को पानी से भींगे हुए सन के वस्त (टाट बोरी वगैरह) से ढाँक दे, जिसमें श्रम्भक उदकर बाहर नहीं जाय किन्तु बोरी के श्रम्दर ही रहे। हमने उस बोरी को सुखा कर धाध २ सेर पक्की श्रम्भक उससे निकालों है। अभ्रक के बुमाने श्रीर कपड़े में छानने तथा किर उसी कलछे में भरने में प्राय: १५-२० मिनट निकल जाते हैं, इतने काल तक मट्टी जलती रहेगी इस वास्ते जब तपे हुए कलछा को भट्टी से पितंशले उसी समय दूसरा कलछा तपाने के लिये और रखदे।। ३।।

प्रगाल्य च व्योम पटेन द्व्यी यावन्निद्ध्याद्परा च तावत्,। संजायते विह्नमयी ततस्तां निस्सार्थ चैनां निद्धीत वहाँ॥४॥

उस अश्रक को कपड़े से छान ले उसके छानने की विधि यह है कि एक नांद के ऊपर दो उड़े रख कर उन डंडों पर एक दौरी ( छब रिया, पलरा ) रखदे, उसमें कपड़ा निछा दे, उस कपड़े के ऊपर अश्रक को डाल दे जिसमें दुग्ध आदि पदार्थ तो कपड़े से छनकर नांद में गिर जायेंगे और अश्रक कपड़े के ऊपर दौरी में रह जायगी। उस कपड़े के अश्रक को निकाल कर कल छे में भरले, इतनी देर में दूसरा कल छा भी तपा हुआ तैयार मिलेगा। उसको निकाल कर पूर्व की तरह बुझाता रहे और दूसरे कट छे को शोधनार्थ मही मे रखकर अही का दरवाजा बंद करदे।। ४।।

द्रवे पदार्थेऽण्यवतिष्ठतेऽभूं चिनोतु तचापि चितं समस्तम्।

# शुद्धेः समाप्तौ गगनस्य रूपं रक्तप्रकाशं प्रतिभाति सम्यक् ॥५॥

परन्तु यह वात स्मरण रहे कि जो द्रव पदार्थ दुग्य आदि कपहें से छनकर नांद में गिरे हैं उनके साथ ही साथ वहुत वारीक अअक-भी नांद में निकल जाती है और वह नीचे नांद के पेंदी में जम जाती है सो उसे भी निकाल कर रखता जाय। वाद सब को मंदार के दूध में या घृतकुमारी के रस में घोटकर फूँक दे। जो इसमें चिन्द्रका रहेगी, उसके मिटाने का प्रकार अगाड़ी लिखता हूँ। अअक की शुद्धि समाप्त हो जाने के वाद सुवर्ण मलक कम पहते २ शुद्ध अअक का स्वरूप लाल वर्ण हो जायगा।। ५।।

### अभ्रक निश्चन्द्रीकरणम्—

सुवर्चिकाम।निमतं गुडं च तयोः समानं गगनं प्रगृह्य। संमेल्य हण्ड्याञ्च निधाय सर्वे सर्वार्थेकर्यो प्रद्दीत वहिम्॥१॥

#### अभ्रक निश्चन्द्रीकरण—

वैद्य लोग अभ्रक में सौ सौ पुट देते हैं परन्तु तो भी अभ्रक की चिन्द्रका (चमक) नहीं मिटती, और अभ्रक में चमक रह जाने से रोगी की आंतें कट जाती हैं। (जैसे कॉंब की भरम में चमक रह जाने से) इसकी चमक के एक ही पुट में दूर करने का उपाय लिखता हूँ—पाव भर कलमीसोरे का चूर्ण और पाव भर गुड़ होनों में थोड़ा पानी डालकर मर्दन करले, इसमें आध सेर शुद्ध अभ्रक मिलाकर एक हाड़ी में भरदे और हांड़ी की सुद्रा करके सर्वार्थकरी भट्ठी की छोहजाली पर अथवा कषायकरी भट्ठी की लोहजाली पर पाँच सेर पत्थर के कोयले रखकर हांड़ी को रखदे, और नीचे लकड़ी की आँच जला कर कोयलों को सुलगा ले।। १।।

तीव्राग्नितापेन सशब्दवहिनिर्याति चेद्भ्रकहण्डिकातः।
भीतिर्विधेया न तदा कदापि
सुवर्चिका निःसरतीति मत्त्वा ॥२॥

तेज श्रमि के कारण जो हांड़ी से श्रावाज करती हुई श्रमिः निकले तो कुछ भय की बात नहीं है क्योंकि तेज श्रमि छगने से सोरा उड़कर जा रहा है। कभी र हांड़ी श्रमि को सह जाती है तो सोरा नहीं भी उड़ता है।। २।।

> पुटैकमात्रेण समुज्ङ्य चान्द्रीं निश्चन्द्रभावं भजतेऽभ्रमेवम् । सुवर्चिकाऽपायनिबन्धचान्द्री निर्भाति चेदन्यपुटं प्रदेयम् ॥३॥

इस रीति से एक ही बार में बहुत आसानी और कम खर्च के साथ अभ्रक निम्चन्द्र हो जाती है। कदाचित् सोरा के उद जाने से हांड़ी के उत्पर के भाग की अभ्रक में कुछ २ चमक दीख पड़े तो उतने भाग को निकाछ कर पूर्व की तरह गुड़, सोरा में रखकर एक पुट और दे, छुट्टी ? ॥ ३॥

ततोऽभ्रकं यामयुगं सताक्ष्यें जले निधायाथ करेण मर्देत् । स्थितं जलं चाष्यचपातनीयं दानैर्पथाऽभ्रं न परिस्रुतं स्यात् ॥ स्राव्याणि ताबद्धि पयांसि यावत् स्वादोऽन्रभासेत सुवर्चिकायाः॥४॥

इस निश्चन्द्र अभ्रक में सोरा मिला हुआ है इसिलये इसको कूट कर दो पहर तक जल में भिगो दे बाद हाथ से खूब मल डाले। जब पानी स्थिर हो जाय और अभ्रक पात्र के पेंदे में जम जाय तब धीरे २ होशियारी के साथ पानी को गिराने जिसमें अश्रक भी न बह जाय। फिर पानी भर के छोड़ दे। इसी तरह बराबर पानी गिराता जाय जन तक जिह्वा पर वह खारी लगे॥ ४॥

#### अभ्रक मारणम्---

मन्दारदुरघेन तदीयपत्रजाताम्बुना वा परिमर्देयेत । .निख्यन्द्रमभ्रं प्रहरद्वयश्च विधाय चक्रीरथ घमेशुष्काः ॥१॥ अभ्रकभस्म विधि—

निश्चन्द्र अभ्रक को मन्दार के दूध के साथ अथवा दूध नहीं मिलने पर मंदार के पत्तों के स्वरस के साथ दो पहर घोटे, वाद हिकियाँ बना कर धूप में सुखाले ॥ १॥

सर्वार्थकर्या गजनामके वा पुटे पुटेत्सम्पुटमभ्रकस्य । सिन्दूरकर्षं भसितं तदस्य सर्वेषु योगेषु बहुपकारि॥२॥

जब खूद सूख जाय तब सम्पुट में रखकर मुद्रा देकर सर्वार्थकरी भट्टी में अथवा गजपुट में फूँक दे। स्वाङ्गशीतल होने पर निकाले। यह अश्रकभस्म खिन्दूर के समान लाछ बनेगी। इसको जिस योग में दिया जाय वह योग बहुत उपकार करेगा। शास्त्र सिद्धान्त ऐसा है कि जब तक अश्रक की चमक न मिटे तब तक ५०० सौ पुट का अश्रक क्यों न हो। अवश्य अनर्थकारी होगा। और जिस अश्रक की चमक दूर हो गई हो तो वह एक पुट का भी अवश्य उपकारी होगा, और अपकार की शङ्का स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। इसलिये नैद्यों को चाहिये कि पहिले अश्रक को मेरी कही हुई विधि के अनुसार निश्चन्द्र करलें फिर घोटना शुरू करें।। २।।

वृद्धिर्भुणानान्तु पुटैभेवन्ती दृष्टाऽभ्रके लोहसुखे च धातौ । अतो यथाशक्ति द्दीत तानि - सहस्रसंख्यानि द्यातं पुटानि ॥३॥ अभ्रक में श्रीर लोह श्रादि घातुओं में जितने पुट दिये जाँय उतने ही श्रिवक गुणकारी होते हैं। इसिछये श्रपना सुभीता देख कर हजार पुट या सौ पुट भादि जितने वन पहें दे ॥ ३॥

# पुटाहेंषिधयः—

श्रभ्रकस्य पुटाहीणि भेषज्ञानि भिषग्वरैः । दिष्टान्येवोपदिञ्चन्ते यथालाभं पुटेच तैः ॥१॥

पुट देने के योग्य औषधियां—

अभ्रक के पुट देने योग्य श्रौषियाँ जो पूर्वाचार्यों ने कहीं हैं, चनको मैं लिखता हूँ। ये समी श्रौषियाँ श्राज कल मिलती है तथापि जिस वैद्य को जितनी श्रौषियाँ मिल सकें उनमें अभ्रक के पुट दे ॥१॥

मन्दारदुग्धपानीये स्त्रहीदुग्धं तदुद्भवम्,।

जलं वा तद्भावे स्याद् गोसूत्रं चापि पश्चमम् ॥२॥
मदार (श्राक) का दूध, दूध न मिलने पर मंदार के पत्तों का
स्वरस, शूहर का दूध, उसके श्रभाव में शूहर का स्वरस, पाँचवाँ
गोमूत्र ॥ २ ॥

अश्वत्थोत्थजटैरण्डमूलं च कहुरोहिणी ॥ विजया गोज्जरश्चापि कलशी घावनी तथा ॥३॥ बर की जटा, रेंडी की जड़, कुटकी, भांग, गोलक, शालपर्णी, ( सरिवन ), पृक्षिपर्णी।( पिठवन ) ॥ ३॥

अग्रिमन्थाग्निबिक्वाश्च तिन्दुकस्त्रिफलापि च । मुदाली चाश्वगन्धा च लोघो देवद्वमस्तथा ॥४॥

भरणी, चित्रक, बेल की छाल, तेंदू, त्रिफला, मूसछी, (कार्छी व सफेद दोनों मूसली ले सकते हैं) असगन्ध, लोध, देवदारू ॥४॥

कासमर्दोषणे भाङ्गी कपित्थः किंशुको जटा । वरी ज्वरान्तकश्चान्यत् तलकूष्माण्डमेव च ॥५॥. रसायनसार ।

कसोंदी, कालीमिरच, भारगी, कैथ की छाल, ढाक की छाछ, जटामांसी, शतावरी, श्रमलतास की फली, पताल कुम्हड़ा ॥ ५ ॥

पञ्जर्बिद्यातिसंख्यानां काथो ग्राह्यः एथक् एथक् । रसो येषामुपादेयस्तेषां नामानि वच्म्यहम् ॥६॥

इन पन्नीस भौषधियों का जुदा जुदा काथ लेना । श्रौर जिन जिन श्रौषधियों का स्वरस लिया जायगा उनके नाम लिखता हूँ ॥ ६ ॥

वृहती कारवेञ्जञ्चाऽमृता वासा च पाटला । इयामा वृन्दा मुनिगुञ्जा भृङ्गराजश्च माद्कः ॥७॥

वड़ी कटेली (वनभंटा), करेला, गुरुच, (गिलोय), अहुसा, पाढल, श्यामा तुळसी, सफेद तुलसी, धगरितया, चिरमिठी (घूंमची), भगरेया (भांगरा), धतूरे के पत्ते ॥ ७॥

दूर्वीयुग्मञ्च ताम्बूलं शङ्खपुष्पी यवासकः। मालती काकमाची च ब्राह्मिका दाडिमी वलाः॥८॥

सफेर व काली दोनों दूब, नागरपान, शखाहुली, जवासा, चमेछी, यकोय, ब्राह्मी श्रनारदाना, वला (खिरेटी), महाबला (सहदेई), श्रतिवला (कंघई), नागवला (गंगरन)॥८॥

कोषातक्यौ पलाण्डुश्च लह्युनाऽऽकाशचित्वके । इन्द्रवारुणिकेत्यन्तः षड्विंदात्यौषधीगणः॥६॥

कड़वी ष मीठी दोनों तरोई, पियाज, आकाशवेल, इन्द्रायन (इनारू), छहसुन, इन छन्त्रीस भौषधियों का स्वरस लिया जाता है। जिन श्रौषधियों में रस कम निकलता है उनसे स्वरस निकालने की विधि परिभाषा प्रकरण में कह चुका हूँ। परन्तु इतना श्रौर यहाँ / विशेष जान लेना चाहिये कि जो श्रौषधी गीछी नहीं मिल सकें उनका काथ कर ले। ९।।

काथा वा स्वरसा वापि तत्तद्रोगहरौषषै:। अन्यैश्राञ्जपुटार्थाय गृद्यन्तां बुधसत्तमै:॥१०॥ इन श्रीषियों के श्रलावे श्रीर तत्तद्रोगनाशक श्रीषियों के काथ या स्वरस की भावना देकर श्रश्नक में पुट दे। यदि कोई भी श्रीषिध श्रीताने का सुभीता नहीं हो तो मंदार के दूध में या मंदार के पत्ताश्रों के स्वरस में श्रीर गोमूत्र में ही पुट दे॥ १०॥

पुटदाने वृद्धानां मतम्—

शतानि देयानि पुटानि चाभ्रे गजेपुटे शोधनशोधितेऽस्मिन् ।

दित्सुः सहस्रं तु पुटानि तत्र विमयं घर्मे परिशोषयेत ॥१॥

पुटेष्वतीतेषु द्शात्मकेषु ततो गजाख्ये परिशोधयेत ।

इत्थं शतैकं प्रपटेद्गजाख्ये शिष्टानि घर्मे त्वितिवृद्धवाक्यम् ॥२॥

अभ्रक के पुट देने में चृद्धों की सम्माति—

पूर्वाचार्य वृद्धों का ऐसा मत है कि अभ्रक में सौ तक पुट देने की यदि इच्छा हो तब तो ऊपर छिखी हुई यथा लाम औषियों में घोट २ कर टिकिया बना कर धूप में सुखा ले बाद शराब सम्पुट में रख कर राजपुट में फूंक दिया करें। यदि सहस्र पुट देने की इच्छा हो तो उक्त प्यौषियों में घोट २ कर बारंबार धूप में दस बार सुखा ले। बाद राजपुट में फूंक दे तो ये दस पुट सममें जाते हैं। इसी प्रकार सौ बार गजपुट में फूंक देने से ही सहस्र पुटी अभ्रक कहलाती है। परन्तु यदि हजार बार भी गजपुट ही दे तो कहना ही क्या है।। १।। २।।

अभ्रकस्य नित्योपयोगि भरम—

पूर्वोक्तरीत्योज्झितचन्द्रिकाभ्रं मन्दारपत्रोद्भववारिणापि। पुटत्रयेणापि पिपर्ति योगान् विभर्ति कायं खलु केवलश्च॥१॥

### हमेशा कार्य में आनेवाली अभ्रक की भस्म—

प्रथम कही हुई रीति से अभ्रक को निश्चन्द्र करके मदार के पत्तों के स्वरस में घोटकर टिकिया वना ले। जब टिकिया खूव सूख जाय तक गजपुट में अथवा सर्वार्थकरी भट्ठी के तलभाग में सम्पुट को रखकर फूंक दे। ऐसे तीन पुट देने से लालवर्ण की अभ्रकमस्म बनेगी, इस मस्म को जिस रोग के योग में डालेंगे उसका गुण पूर्ण होगा। और इसकेवल अभ्रकमस्म को मधु के साथ या पान में रखकर खाने से श्वासकास, ज्वरादि अनेक रोग दूर हो जायंगे। और यदि अच्छा आदमी खायगा तो ताकत बढेगी और अनेक रोगों से बचता रहेगा।। १।।

# मृतोत्थापनाभ्रकभस्म---

कृष्णेन महोन च हिङ्गुलेन समानमानेन चतुर्थभागम् । निश्चन्द्रमभ्रं परिमद्येत

दत्त्वाऽऽसवं संपुरके च रुद्ध्वा ॥१॥ मृतोत्थापन अभ्रकभस्म विधि—

पावभर निश्चन्द्र अञ्चक ( उक्त प्रकार से निश्चन्द्र किया हुआ ) आधी छटाक काली सिखया ( काली सिखया के न होने पर लाट पीली भी ले सकते हैं ), आधी छटांक हिंगुल इन तीनों चीजों को छुमार्यासन आदि के साथ दो पहर घोटकर छुगदी को सुम्पुट में रख कर सुद्रा बन्द कर दे ॥ १ ॥

वनोपलाङ्गारधृतं पचेत तथा यथोङ्गच्छति नेह मल्लः।

पुनर्विमद्यीपि पुनः पचेत

द्त्त्वा च द्त्त्वा पुनरासवं तम् ॥२॥

वाद कुक्कुटपुट में दो सेर बन के उपला सुलगा दे जब निर्धूम श्रिङ्गार हो जाय तब उनके ऊपर सम्पुट को रखदे। परन्तु यह स्मरण रहे कि सम्पुट को अंगारों के बीच में न रक्खे नहीं तो संखिया व हिंगुल उड़ जायंगे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब पूर्व की तरह फिर **उतना ही हिंगुल, संखिया डालकर आसव के साथ मर्दन करे।। २।।** 

> एवश्र कुर्यादुविंशवारा-नुत्थापयेचानु विशुद्धयुग्मम् । पुनर्यथापूर्वमिदं विमर्य

पचेत यावच्छतवारपाकाः ॥३॥

जब इस प्रकार लगभग बीस पुट के हो जाय तब उस लुगदी को डमरूयन्त्र में रखकर चार पहर की श्रग्नि देकर संखिया हिंगुल को खड़ाले । स्वाङ्गशीतल होने पर डमरूयन्त्र को खोल डाले, ऊपर की हाँड़ी में लगे हुए हीरा के समान चमकते हुए हिगुल संखिया के सार को खुर्च कर निकाल ले, श्रीर नीचे की हाँड़ी में जो श्रध्नकभस्म मिले उसको फिर पूर्व की तरह आधी २ छटाँक हिगुल संखिया डाल कर घ्यासन के साथ मर्दन करें। फिर लगभग बीस पुट के हो जाने पर डमरूयन्त्र द्वारा सिखया हिंगुल के सार को पूर्व की तरह निकाल ले। यदि कोई वैद्य संखिया हिंगुल व्यादा खर्च करना नहीं चाहें तो डमरूयन्त्र से निकले हुए हिंगुल सिखया के सार को ही आधी श्राधी छटांक डालकर पूर्वोक्त किया करे। इस प्रकार श्रभ्रक में सौ पट दे ॥ ३ ॥

कन्याद्रवेणानु विमर्च सम्यक् -विघाय चक्रीश्च पुरेद्गजाल्ये। मृतं समुत्थापयतीद्मभ्रं मध्वादिलीढं बलकरप्यमात्रम् ॥४॥

सौ पुट के बाद उस छुगदी को डमरूयन्त्र में रखकर चार पहर की खूब तीत्र लकिंदयों की छांच दें। स्वाङ्गशीतल होने पर ऊपर की हाँड़ी में लगे हुए हिंगुल संखिया के सार को जुदा निकाल ले और अभ्रकभस्म को घृतकुमारी के रस में घोटकर टिकिया बनाले। जब टिकिरप सूल जाय तब उनको सम्पुट में रखकर गजपुट में फूंक दे। इसका नाम मृतोत्थापन अश्रकभस्म है। अर्थात् सिल्रपात, हैजा (विस्चिका), सर्प-दशन छादि किसी कारण से मनुष्य के प्राण जाते हों तो उस आसन्न मृत्यु रोगी को आधी रत्ती से दो रत्ती तक बलावल देखकर मधु आदि किसी अनुपान के साथ देने से रोगी अवश्य वच जायगा। यदि इसके देने पर भी रोगी के आसार की दीखें तो "इयं शतन्नी यदि कुण्ठिता स्यानितान्तमन्तं कुरुते छतान्तः" इस वद्दयमाण वचन का यहाँ भी अनुसन्धान कर ले। और जो डमह्दयंत्र की ऊपर की हांड़ी में दिंगुल सिख्या का सारमाग निकलता है उसका भी मृतोत्थापन लोह विधि में कहे हुए मल्लिधन्दूर के विधान से महिसंदूर बनाले जिससे यह भी मृतोत्थापन और पीष्टिक वने॥ ४॥

#### अभ्रकभस्म ग्रुणाः—

निश्चन्द्रमभ्रं पुटितश्च वाराञ्-शतं वयस्थापि करोति वीर्यम् । पराकरोति त्रिमलोत्थरोगान् पित्तप्रकोपं च कफप्रकोपम् ॥१॥

#### अभ्रकभरम के गुण-

एक विधि से अन्नक को निखन्द्र करके यथालाभ पूर्वोक्त श्रोप-धियों में सो पुट दे। यह अन्नकमस्म वय को स्थापन करती है अर्थात् अल्पायु को रोकती है। इस वात को सभी भावुक लोग जानते हैं कि जितने टिकोरा गिरते हैं छतने बड़ेश्राम नहीं गिरते, क्योंकि टिकोरों का मूलभूत वृन्त (इंठल) बहुत कमजोर होता है। इसी प्रकार जिन बच्चों के रस रक्तादि धातु परिपक्व नहीं हुए हैं ऐसे दस वर्ष से नीचे २ के बच्चे जितने मरते हैं छतने तरुग पुरुप नहीं मरते। श्रयवा जिनके माता पिता के शोणित शुक्र कमजोर हैं या जिनको श्रधिक काम करना पड़ता है वे लोग भी अल्पायुष्क होते हैं। ऐसे पुरुप यदि इस अन्नक को सेवन करते रहे तो वे लोग पूर्णीयु हों। श्रीर यह भस्म बीर्य को बढ़ाती है। वात, पित्त, कफ त्रिदोष-जन्य रोगों को दूर करती है। पित्तप्रकोप तथा कफप्रकोप को नष्ट करती है।।१।।

शुक्रक्षयं विस्मरणं च मेई

वायुत्थरोगांश्च निराकरोति ।

जरार्जितानामवलम्बयष्टि-

र्विष्कम्भको जीर्णगृहेषु यद्वत् ॥२॥

इसी तरह शुक्रक्षय, विस्मृति, प्रमेह वायुजन्य रोगों को दूर करे है। श्रीर श्रति वृद्धावस्थापत्र मनुष्यों को अवलम्बन देने वाली यह मानो लकड़ी है जैसे गिरते हुए मकान को थूँनी ॥२॥

गौरीरजः पोषयतीशशुक्तं कामं न बधात्यपि जीर्यमाणम् । पुष्णाति बधाति च स्त्तराजं

गन्धादतोऽभ्रं सुमतं सुनीनाम् ॥३॥

अश्रक को मुनियों ने गन्धक से भी अधिक माना है क्योंिक पारद में कितना ही गन्धक जीर्ण किया जाय तो भी पारद बळवान् तो श्रवश्य हो जावेगा परन्तु बद्ध कदािष नहीं होगा। और श्रश्नक तो पारद को बलवान् भी बनाती है और बद्ध भी करती है। (पारद बन्धन की किया में श्रभी तक श्रनुभूत नहीं कर सका हूँ जब साक्षात्कार कर छूँगा तब रसायनसार के श्रन्य भागों में लिखूँगा) गन्धक से श्रिधक गुणशाली श्रश्नक को क्यों माना है इसमें यह युक्ति है कि गन्धक को तो पार्वती जी का रज माना है श्रीर श्रश्नक को हनका श्रुक्त माना है बस इसी से निर्णय हो गया क्योंिक रज तो शरीर का विकार है श्रीर श्रुक्त शरीर का सार है।। ३।।

विभर्ति कस्यापि कदापि कस्या-मभ्रं द्शायां न विरुद्धभावम् । वीर्येण शीतं नहि बालवृद्धाऽ-ङ्गनासु नीतं तु विकारमेति ॥४॥ अभ्रक की भस्म किसी पुरुप को किसी काल में किसी अवस्था में विरुद्ध नहीं पड़ती। और यह सौन्य होने के कारण वाल, बृद्ध, स्की किसी को दी जाय तो भी अवगुण नहीं करती॥ ४॥

अभ्रकविषये विवादाः—

गृह्णन्त केचित् खलु वैद्यराजाः
स्वीयानुभृत्या भिसतार्थमभ्रम् ।
चतुर्विषं चापि समर्थयन्ति
दोपाभिषायीनि वचांसि तेऽत्र ॥१॥
वज्राभ्रकं सुप्रसवं प्रस्ते
इत्येव हेतोर्भुनिपुद्गवास्तत् ।
भृशं प्रशंसन्ति न कार्यवाहीन्यन्यानि नो नैतद्भिप्रयन्ति ॥२॥

अभ्रक के विषय में वैद्यों के विचार—

वहुत से वैद्य छोग अपने अनुभन से कहते हैं कि अअकभस्म निधि में चारों प्रकार की अअक लेनी चाहिये। यद्यपि वजाअक को छोड़कर वाकी वीन अअकों (नागाअक, पिनाकाअक दर्दुराअक) में शालकारों ने दोप वतलाये हैं, परन्तु उनका यह अभिप्राय है कि जैसा वजाअक उत्तम फल देती है वैसा वाकी वे तीन नहीं देती हैं। न कि एक प्रजाअक ही प्राद्य है शेप वीन नहीं। क्योंकि यह लौकिक न्याय प्रसिद्ध है कि "नहि निन्दा निन्दां निन्दियतुं प्रश्नता किन्तु निधि स्तोतुम्" जैसे किसी ने मिठाई की दूकान से अधिक छाम उठाया है वो वह उसी की प्रशंसा करता है, अन्य दूकानों को ज्यर्थ करता है। परन्तु उसके कहने से अन्य दूकानों का वैयर्थ सिद्ध नहीं होता।। १।। २।।

शास्त्रोक्तदोषा यदि सन्ति तत्र संशोधनैश्चापि पुटैः शतेन ।

### मन्यामहे स्थातुमशक्तुवन्त एवापक्रवीन्ति न सर्वयोगे ॥३॥

यदि वास्तव में पूर्वोक्त तीनों छाश्रकों में दोष हों तो भी पूर्वोक्त संशोधन से छौर सौ पुट देने से छावश्य नष्ट हो जाते हैं। छान्यथा उनकी भस्म योगों में हालने से क्यों नहीं छापकार करती ? छौर गुण क्यो करती है ? ॥३॥

> संशोधने चापि पुटेषु कुर्घी-द्भिषक्छ्रवो योऽलस्वृत्तिमेव। स एव दोषोत्थकलानि भोक्तुं क्षमेत युक्तयेति विमृष्यमेतत्॥४॥

चन दोषों के फलों को वेही छाज्ञ वैद्य भोग सकते हैं जो अश्रक के शोधन करने में छौर पुट देने में आलस्य करते हैं। वैद्यों की इस युक्ति में क्या सारासार है सो विद्वान् लोग विचार लें।। ४।।

#### स्वमतम्---

मृतोत्थितौ त्वभ्रचतुष्टयंतच्शुभ्रश्च गृह्णाम्यहमप्यशुभ्रम् ।
महाविषज्वालिकयाऽत्र दोषाः
स्वशेषतायै प्रभवन्ति नेति ॥९॥
युक्तया फलेनापि विदाङ्करोतु
विद्यत्समाजोऽत्र विनिर्णयश्च ।

#### अपना सिद्धान्त—

अभ्रकभरम विधि में में वक्ताभ्रक ही लेट हैं परन्तु मुचोद्यास अभ्रकभरम विधि में में भी चारों प्रकार की रवासाभ्रक और हरेंग अभ्रक (भुड़क्ल) को उक्त विधि से शोषन व निक्षन्द्र करने हेना हैं भेरा अभिप्राय यह है कि संखिया क्या भारी सहाविष हैं। वह क्या के समस्त दोवों को चाट जाता है इसीलिए हैजा, सिन्नपात श्रादि महान्याधियों में तत्काल फायदा करता है। विद्वत्समाज भी इस युक्ति को समझ कर श्रीर फल देखकर निर्णय कर ले कि मेरे कहने में कहाँ तक सारासार है।। १।।

#### धान्याऽभ्रकम्---

तुषास्त्रधान्येन समं विद्युद्धं
च्योमोणवस्त्रे शिथिलश्च वद्ध्वा ।
जले निपात्याथ दिनानि पश्चोपेक्ष्यं ततो गाइतरं विमर्देत् ॥१॥
व्योम्नः कणा वस्त्रविनिस्तास्स्युस्ते संगृहीताः परमं विद्युद्धाः ।
धान्याश्रकं तिज्ञगद्दित वैद्या
भूदां प्रशंसन्ति च भस्महेतोः ॥२॥
धान्याश्रक विधि—

एक सेर घान ( सिहत तुषों के चावल ), एक सेर शुद्ध किया हुआ अभ्रक दोनों को मिलाकर ऊन की कम्चल में ढीली गाँठ वाँघ दे, इस अभ्रक दोनों को मिलाकर ऊन की कम्चल में ढीली गाँठ वाँघ दे, इस गाँठ को पांच दिन तक जल में भिगो दे, अन्न के सम्बन्ध से पानी खट्टा पड़ जायगा। कोई वैद्य पानी की जगह कांजी का जल भी डालते हैं। पांच दिन के वाद इस गाँठ को निकाल कर बड़ी पराव में रखकर खूव मर्दन करे और इसी कांजी के पानी में गाँठ को भिगोता जाय। ऐसा करने से अभ्रक के कण ( रवा ) कम्चल से निकल कर पराव में आ जायँगे। इन कणों को इकट्ठे करले। इसको धान्याभ्रक कहते हैं इसकी मस्म अच्छी होती है। जिस अभ्रक में बहुत मैल नहीं हो इस अभ्रक की घान्याभ्रक बनाने की आवश्यकता भी नहीं है जैसा कि शास्त्रकारों ने लिखा है कि "अथवा वदरीकाथ ध्मातमभ्र विनित्तिपेत्।। पाणिना मिंदीते शुष्कं घान्याभ्रादितिर च्यते।।" अर्थात अभ्रक को तपान्याणिना मिंदीते शुष्कं घान्याभ्रादितिर च्यते।।" अर्थात अभ्रक को तपान्याणिना मिंदीते शुष्कं घान्याभ्रादितिर च्यते।।" अर्थात अभ्रक को तपान्याणिना मिंदीते शुष्कं घान्याभ्रादितिर च्यते।।"

कर वेर की छाल के काढ़े में बुक्ता दे जब पानी सूख जाय तब हाथ मल डाले तो घान्याभ्रक से भी बढ़कर हो ॥ १॥ २॥

#### सत्त्रधानमभ्रकभरम---

सेटोन्मितं व्योम तद्धमानं सुरङ्कणं तद्वयमावपेत। हण्ड्यां तलच्छिद्रयुजि प्रगाइं मल्लं पिधायात्र विधाय मुद्राम् ॥१॥ कषायकयीमथ कोष्टिकायां दृष्ट्वाभ्रहण्डीमिव संहसन्त्याम्। निधाय हण्डीमथ कोष्ठयधस्तात्-काचाभसत्त्वं पततीत्थमभ्रात् ॥२॥ नामापि नास्मिन्नतु चन्द्रिकानां सत्त्वप्रधानं बहुसत्त्वयोगात्। मन्दारदुग्धेन दिनद्रयश्चेद् विमर्च सम्यक् च विधाय चक्रीः॥ घर्मेण शुष्काः प्रपुटेत् गजाख्ये वारेण चैकेन भवेत्सुभस्म ॥३॥

٧ -

### अभ्रक की सत्त्वप्रधान भरम—

एक सेर शुद्ध अभ्रक, आध सेर चौकियासुहागा दोनों को िं कर जिसके तलभाग में सत्त्व गिरने के लिये छिद्र किया है ऐसी। में खूब भर दे उसके मुख पर शराब रखकर मुद्रा कर दे। परन्तु स्मरण रहे कि हएडी पर तीन कपरिमट्टी करके सुखाले। बाद का करी भट्टी में पत्थर के कोयले भरकर नीचे से लकड़ी की आँच दे कोयले खूब दहकने लगें तब छोहे के छड़ से कुछ कोयछों को हट बीच में स हाँड़ी को रखकर दहकते हुए कोयलों को उस हाँड़ ऊपर से भी ढाँक दे। भट्टी के नीचे से सब आँच को निकाल कर हाँही के ठीक नीचे भाग में एक लोहे का तसला रखदे। एक घण्टे के वाद हाँ ही के श्राभ्रक का सम्पूर्ण सत्व वह २ कर तसले में गिर जायगा। इसका वर्ण काँच के समान काला होगा जिसको देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि यह अभ्रक है। इसमें अभ्रक का भी अंश मिला हुआ है इसिछिये यह खाळी सत्त्व नहीं है इसमें चिनद्रकाओं का नाम निशान भी नहीं है हमने इस सत्व को निकाल कर बहुत वैद्यों को दिखाया है जिसने देखा उसीने प्रशसा की है। जैसे गृह श्रीर सोदा के योग से एक बार में ही अभ्रक निश्चन्द्र हो जाती है उसी प्रकार इस विधि से केवल सहागे के योग से अभ्रक निश्चन्द्र हो जाती है और अभ्रक का सत्त्वांश अधिक रहता है इस्र तिये इसका नाम सत्त्वप्रधान श्रभ्रकभरम रक्खा है। इस सत्त्व की भरम करने की यह विधि है कि इस अभ्रक सत्त्व को दो दिन तक मदार के दूव में खूब घोटे बाद टिकिया बनाकर घूप में सुखा ले खौर गजपुट में फूँक दे, छुट्टी १ परन्तु इस सत्त्व को कूट कर कपरछन करले बाद मंदार के द्ध में घोटे ॥ १॥२॥३ ॥

#### अभ्रकरसायनम्---

स्तगन्धाभ्रकव्योषभृष्टरङ्कणकाः समे ।
स्तगन्धककज्ञक्यां जातायां परगालितान् ॥ १ ॥
सन्नीय मईपेत्सर्वान् भावयेदेभिरौषधैः ।
भृङ्कराजाग्निनिगुण्डी विजया ग्रीष्मजा जया ॥२॥
ब्राह्मी इवेता समस्तानां मिरचं समचूर्णकम् ।
इल्ल्णमिद्तिकल्कस्य विदक्षा रेणुकोन्मिता ॥ ३ ॥

#### अभ्रकरसायन-

पाँच तोला शुद्ध पारद, पाँच तोला शुद्ध गन्धक, पाँच ताला निश्चन्द्र शतपुट श्रभ्नक, पाँच तोला स्रोंठ, पाँच तोला कालीमिरच, पाँच तोला पीपल, पाँच तोला चीकिया सुहागे की खील इन चीजों में से पहिले गन्धक पारे की कज्जली करले बाद अश्रक को भी उस कज्जली में डालकर खूच घोटले फिर सींठ आदि सब चीजों को कूटकर कपरल्लन करले। तब सब चीजों को मिलाकर मईन करे, और इन चीजों के खरस की भावना दे। भँगरेया, चित्रक, सम्हालु, भाँग, मोगरा, घरणि, न्नाही, श्वेतापराजिता (कोयल ) इनमें जो सूखी चीज मिलें तो उनका काथ करले और हरी पत्ती मिलें तो उनका स्वरस निकाल ले। जब सब चीजों की पृथक् पृथक् भावना समाप्त हो जाय तब उस चूर्ण की बराबर कालोमिरच का चूर्ण लेकर डालदे। उक्त स्वरसों की एक एक भावना और देकर मटर के समान गोलियाँ बनाले इनको छाया मे सुखाकर रख छोड़े, इसको अश्रकरसायन कहते हैं।। २।। ३।।

समीक्ष्याग्निं बत्तं व्याघिं योजयेदनुपानतः । इवासकासक्षयइलेष्मवातिकव्याधिसम्भवम् ॥४॥ निहन्याज्जनयेचाशु शुक्तं विह्तं बर्तं प्रभाम् । अतीसारे उवर सुतौ पूज्यं चाऽभ्ररसायनम् ॥५॥

मनुष्य की जठरामि खीर ताकत तथा व्याधि को देखकर योग्य श्रानुपान के साथ दे तो श्रास, कास, चय, कफ-जन्य व्याधि वात-व्याधियों को यह श्राभ्रकरसायन दूर करे श्रीर शुक्र, जठरामि, ताकत भीर कान्ति को बढ़ावे तथा श्रातीसार, ज्वर, सूतिकारोग में भच्छा काम करे।। ४।। ५।।

आचारे भोजने पाने यन्त्रणा नापि विद्यते । दिध संसेव्यते चात्र मैशुनं च विवर्ज्जयेत् ॥६॥

इस रसायन के सेवन करने में भोजन पान आचार कुछ पालन करना नहीं पढ़ता केवल मैथुन को त्याग देना चाहिये। और दही रोज सेवन करना चाहिये॥ ६॥

# अशुद्धाभ्रक सेवनदोषाः—

चिन्द्रकासहितं व्योमभस्म संसेव्यते यदि । मरणं जायते तस्य कश्चित्कालसुपेत्त्णात् ॥ १ ॥ उद्रस्थं यथा रोम सिंहस्य जनयेद्गदान् । तथा सचन्द्रकं व्योम क्रय्योदेव गदान् वहून् ॥२॥

#### अद्युद्ध अभ्रक सेवन के दोप--

जव तक ध्रश्नकभरम में चिन्द्रका (चमक) रहे तब तक उसको कभी सेवन न करें नहीं तो वह चमकदार भरम जरूर प्राण हर लेगी।। १॥

जैसे सिंह का वाल (रोम) यदि कोई प्रकार से उदर में चला जाय तो वह जैसे अनेक रोग पैदा कर देता है तैसे ही अभ्रक की चमकदार भरम अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है।। २॥

#### अभ्रक विकारशान्तिः—

दुष्टाभ्रसेवाजनितांस्तु रोगानपानुनुत्सुर्यदि सेवते ना । डमाफलं वारिणि संविमर्च दिनत्रयं तेन लभेत दामी ॥१॥।

#### अभ्रक विकार की शान्ति—

चमकदार अभ्रक सेवन करने से शरीर में छत्पन्न हुए रोगों को दूर करने के लिये उमाफल (तीसी) को जल में घोट घोट कर तीन दिन तक पीवे॥ १॥

॥ इति अभ्रकभस्म विधिः॥



# हरिताल ग्राह्यता---

सञ्चितं स्वर्णवत् पत्रैग्रेणवत्तालकं मतम् । पिण्डाऽऽकारं परित्याज्यमल्पीयोग्रणवत्त्वतः ॥१॥

# ग्रहण करने योग्य हरिताल-

जिस हरिताल में सुवर्ण के ऐसे पत्र हों वह हरिताल श्रीषि के योग्य गुण वाली समकी जाती है श्रीर जो ढेला के आकार में पीले वर्ण की हरिताल मिलती है उसमें बहुत थोड़े गुण हैं इसलिये त्याज्य है।। १।।

गोदन्तं हरितालं तु गोदन्ताऽऽकृति शुभ्रभम् । नीलपीताऽऽभरेखाऽऽस्यं ग्रास्यं स्निग्धं च यद् गुरु ॥२॥

जो गो के दाँत के समान लम्बे चौड़े आकार में मिलती हो, व सफेद वर्ण की हो, और जिसमें नील वर्ण की या पीत वर्ण की रेखा भी हों, तथा बहुत चिकनी छोर भारी हो, वह गोदन्ती हरिताल उत्तम होती है। यद्यपि इस प्रकार की गोदन्ती हरिताल बाजार में नहीं मिलती है तो भी सफेद वर्ण के लम्बे २ टुकड़े जैसे मिलते हैं उसके भी शोधन मारण से कुछ तो गुण प्रतीत होते ही हैं।। २।।

# हरिताल शुद्धिः—

कटाद्यां स्थापिते श्वेते क्ष्माण्डन्नितये घृतम् । तारुं मध्याऽग्निना स्विन्नं द्युद्धिं याति समासतः ॥१॥

# हरिताल की शुद्धि-

रवेत कृष्माण्ड (पेठा-भतुष्ठा) के मध्य में छटाँक से पाव भर तक तबिकया हरिताल को रखकर छौर छसी पेठे के दुकड़े से छिद्र को बन्द करके 'छस पेठे को लोह की कड़ाही में रखकर भट्टी पर कड़ाही को चढ़ा दे छौर मध्याग्नि (न मन्दी न तेज माफिक की छाग्नि) दे। जब पेठा जलते जलते हरिताल के समीप तक कड़ाही का पेंदा आ लगे तब इस कड़ाही को जमीन पर उतार दे इस प्रकार तीन पेठे में स्वेदन करने से तबिकया हरिताल शुद्ध हो जाती है। परन्तु यह समरण रहे कि पेठे के जिस छिद्र द्वारा हरिताल को घुसा-कर रखा है इस छिद्र को कड़ाही के पेंदे की तरफ न रखे किन्तु ऊपर आकाश की तरफ रखे नहीं तो इसी छिद्र द्वारा सम्पूर्ण पेठे का पानी कड़ाही में गिर जायगा तो हरिताल का ठीक स्वेदन नहीं होगा। यह संचेप से हरिताल की पहिली शुद्धि हुई।। १।।

सुधापानीयमध्ये वा दोलायन्त्रेऽवलम्बितम् । ' प्रहरहितयं पाक्यं तालं तेन विशुध्यति ॥२॥

अथवा एक सेर पत्थर के बिना बुमाए हुए चूने में चार सेर पानी डालकर दोलायन्त्र विधि से हरिताल की पोटरी को लटका कर एक एक पहर तक मन्दाग्नि से तीन वार स्वेदन करने से भी तबिकया हरिताल की शुद्धि हो जाती है।। २।।

तैले तके गवां मूत्रे काञ्जिके च कुलत्थजे । यामे यामे पचेत्तेन शुद्धिं याति विशेषतः ॥ ३ ॥

श्रथवा तेल, मठा, गोमूत्र, कांजी, कुल्थी का काढ़ा इन पाँचों चीजों में दोलायन्त्र विधि से एक एक पहर पकाने से तबिकया इरिताल की उत्तम ग्रुद्धि होती है।। ३।।

# हरितालभसम विधिः—

संमर्चे तालं प्रतिसारणीये

कन्याद्रवे यामचतुष्टयं च ।
विधाय चक्षीं परिशोषयेत

स्वराकतापे दिवसाँश्च सप्त ॥१॥

#### तबिकया हरिताल का मारण-

परिभाषा प्रकरण में कहे हुए प्रतिसारणीय ज्ञार के साथ हरिताल के चूर्ण को चार पहर घोटे और चार पहर ही घृतकुमारी के रस के

साथ घोटकर पूड़ी के समान चौड़ी टिकिया वनाकर सात दिन तक जेठ वैशाख की तेज घूप में सुखावे ॥ १ ॥

पचेत तां खल्वसुधाख्यन्त्रे
च्योमान्तरस्थां च कषायकोष्ट्याम् ।
रात्रिन्दिवं पश्च दिनानि शुष्कैर्वेन्न्ररकाष्टेर्धवकाष्ठकैर्वा ॥२॥

उस टिकिया को अभ्रक के दो पत्तों के बीच में रखकर खल्वसुधा-यनत्र के मध्य में रख दे। खल्वसुधायन्त्र की सम्पूर्ण विधि परिभाषा-प्रकरण में लिख चुका हूँ। उस यन्त्र को कषायकरी भट्टी की लोह-जाली पर रखकर या तालादिभस्मकरी भट्टी पर रखकर पाँच दिन तक अहोरात्र श्रावण्डाग्नि दे। आँच देने के लिये लकड़ी बहुत सूखी हुई वमूर की हों या धव (धोक) की हों।।२।।

> श्वेतं वनेद् भस्म कदापि वहे-रल्पत्वहेतोर्थिद् कालिमा स्थात्। चक्रचन्तरे पूर्ववदेव यामा-नष्टौ द्दीताऽग्निममन्दमत्र॥३॥

पाँच दिन के बाद यन्त्र के स्वाङ्गशीतल होने पर धीरे-धीरे चूने को यन्त्र से निकाल कर दोनों अञ्चक के पत्रों के बीच से टिकिया को निकाल ले। यह सफेद भस्म होगी। परन्तु टिकिया को बीच से लोड़ कर देखले यदि अग्नि के कम लगने से टिकिया के बीच में कुछ हिरतालभस्म काली निकले तो फिर जैसी की तैसी टिकिया को खर्व-सुधायन्त्र में रखकर चर पहर ऑच दे तो सम्पूर्ण सफेद भस्म हो जायगी। परस्तु यह स्मरण रहे कि जैसा जेठ वैशाख में पत्थर का चूना गरम रहता है वैसी तेजी अन्य ऋतु मे नहीं रहती और टिकिया के सूखने का सुभीता भी जेठ वैशाख में अच्छा रहता है। इसलिये हिरतालभस्म तथा वह्यमाण संखिषा और मैंनशिल की भस्म वैशाख जेठ में ही बनावे।।३।।

# तालर्भसमनो द्वितीयः प्रकारः—

अरवत्थिचिश्चाऽरुणपुष्पकाणां जीणीस्त्वचोऽग्नौ परिद्द्य क्रयीत्। भरमानु कन्याद्रवभावितं तत् पुटेत् ज्ञिरस्यार्थमनल्पवहाँ ॥१॥

## - हरितालभस्म की दूसरी विधि—

पीपल, इसली, पलाश, इन तीनों में से फिसी की गली सड़ी
मुरदार छाल (बक्क ) वृच से उतार २ कर सड़मह करले। फिर
चनको खूब सुखाकर श्रानि में जलाकर भस्म करले इस भस्म में
घृतकुमारी के रस की भावना देकर तीन चार गजपुट में फूँककर इस
अस्म के बीच में हरिवाल की टिकिया को रखकर पाँच दिन भिन्न
देने से भस्म हो जाती है।।१॥

# हरितालभस्मनस्तृतीयो विधिः—

स्तुद्यर्भदुग्धेन विमर्थ तालं दिनानि चत्वारि करोतु चक्रीम्। खरातपे शुष्कतमां पृथिव्यां मासं खनेद् यन्त्रधृतां पचैनाम्॥१॥ हरितालभसम की तीसरी विधि—

सेंहुड़ ( शृहड़ ) श्रोर मन्दार ( आक ) के दूध में हरिताल को चार दिन तक घोटकर टिकिया बनाले (यदि दोनों नहीं मिळ छकें तो जो मिले सो ठीक) उस टिकिया को एक महीने तक पृथ्वी में गाड़ दे। बाद उस टिकिया को खूब सुखाकर चूने भरे हुए खल्वसुधायन्त्र में श्रथवा पीपल श्रादि की भरम जिसमें भरी हुई है उस खल्वसुधायन्त्र में रखकर पृट्वे की तरह पाँच दिन श्रान्त देने से हरिताल की भरम हो जाती है।।।।

# शिला महा मारणम्—

मनःशिलामल्लमृतौ च यतं करोतु पूर्वेण समं परन्तु । निम्ब्वम्बुमर्देन दिनं च मल्लः-शुद्ध्येच्छिलाऽऽद्रीम्बुनि तृपविंशान्॥१॥

मैंनशिल और संखिया का मारण—

तीन प्रकार से हरिताल की भस्म प्रथम कही गई है उसी प्रकार मैंनिशिल और संखिया की भस्म भी हो जाती है परन्तु इन दोनों के शोधने की यह विधि है कि संखिया को नींबू के रस में चार पहर घोटने से और मैंनिशिल को आदी के रस में इक्षीस बार घोटने से इनकी शुद्धि हाती है।। १।।

# गोदन्त हरिताल शोधनमारणे—

गोदन्तं शोधयेन्मुत्रे गवां यामद्रयं तथा । कुमार्थ्या पुरनात्तस्य भसितं सकुदुत्तमम्॥१॥

गोदन्ती हरिताल का शोधन मारण-

गोदन्ती हरिताल को गोमूत्र में दोपहर तक पकाने से इसकी शुद्धि होती है बाद घृतकुमारी के गूदे के बीच में रखकर गजपुट मे फूँक देने से एक ही बार में उत्तम सफेद भरम हो जाती है ॥१॥

गन्धक मल्ल मनश्शिला हरिताल तैल विधिः—

निशां निशां गव्यपयस्सु नीत्वा दिवा दिवाकृत्प्रभया प्रशोष्य । सप्तस्वतीतासु च भावनासु विधाय खण्डानि पुनः प्रशोष्य ॥१॥

गौरीरजोमल्लिशलाकानां यस्यापि - कस्यापि पलं प्रमाणम् । खण्डानि नैशानि पलद्रयानि भृत्वा द्वयं मृत्पटकाचकूष्याम् ॥२॥ पातालयन्त्रे खलु वालुकाङ्के निधाय कूपीश्च वनोपलानाम् । ंद्दीत वह्रि पिद्धीत यन्त्रं यामत्रयेण द्रवतीह तैलम् ॥३॥ नैवात्र भीतिः स्फुटनाच कूप्याः कदापि कार्या नच कापि शङ्का। तैलं स्रवेद् वापि नवेति चेति घूमः प्रवाधेत मदिन्द्रियाणि ॥४॥ गन्धक, संखियां, मैनशिल, हरिताल से तेल निकालने की विधि-

एक सेर हलदी की गाँठों को दो सेर गो के दूध में रात्मर भिंगों दे, प्रातःकाल गाँठों को निकाल कर दिन मर धूप में सुखान, जो दूध वचे उसे खाने के काम में ला सकते हैं। इस प्रकार सात दिन तक रात्रि भर हलदी को दूध में भिगोना, और दिन में सुखाना चाहिये। इन सात भावनाओं के वाद हलदी की गाँठों के चाकू से चार २ पाँच २ टुकड़े कर ले। फिर उन टुकड़ों को धूप में खूब सुखा ले। इस शुद्ध हलदी में से आठ तोला ले और गन्धक, संखिया, मैंनशिल, हरिताल इन चारों में से जिसका तेल निकालना हो चार तोले लेकर चूर्ण कर ले। इन वारह तोले दोनों चीजों को एक काच की बोतल में भरकर वालुकागर्भपातालयन्त्र की नाद के मध्य में जो छिद्र किया हुआ है उस छिद्र में वोतल का मुख श्रोंधाकर घुसा दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि लोहे के तारों को हाथ से मलकर गोली सी (डाट) बनाकर बोतल के

मुख में घुसा दे, जिसमें सिखया का चूर्ण और हलदी के टुकड़े गिर नहीं सकें, और तेल चूने (टपकने) में प्रतिबन्ध नहीं हो। फिर उस बोतल को लोहे के नलके से ढांक कर उस नलके के अन्दर बाल्ड भर दे, जिसमें बोतल बालू के अन्दर ढकी रहे। फिर नलिका के चारों तरफ जो नांदी (नांद) का अवकाश है उसमें उपला भरकर आग लगा दे। भाग लगाने के बाद जब अग्नि निधूम हो जाने तब जितने उपला नांद में घट सकें उतने और भर दे। जब वे भी निर्धू मशायः हो जावें तब जिसके तलभाग में धूम निकालने को या वायु के सञ्चार के लिये छिद्र किया गया है उस छोहे की नांद को छोंधी करके ढक दे। इस यन्त्र के बनाने की विधि यन्त्रप्रकरण में विस्तार पूर्वक में लिख चुका हूँ। इस प्रकार यन्त्र को सजाकर छोड़ दे। यन्त्र के नीचे बोतल के मुख के ठीक सामने काँच, पत्थर, चीनी आदि का प्याला रख दे। तीन घटे के बाद तेल चूने छगेगा। वह पांच छः घंटे में सब निकछ [टपक] छावेगा। इन चारों चीजों के तेल निकालने में वैद्यराज को ऐसा भय नहीं करना चाहिये कि बोतल फूट जायगी तो तेल कैसे निकलेगा ? छौर यह भी शङ्का कदापि न करें कि जाने देल निकले या न निकले ? और इस विधि से तेल निकालने में विषैले धूम के स्पर्श की तो संभावना ही नहीं हो सकती जिससे नेत्र भादि इन्द्रियां में पीड़ा पहुंचे, क्योंकि इस यन्त्र के पास बैठने की आवश्यकता ही नहीं होती ॥ १॥२॥३॥४॥

# गन्धकादिचतुर्णां द्वितीय तैल निःसारण विधिः—

उक्तप्रकारेण च भावियत्वा धत्त्र्रबीजानि प्रशोष्य चापि। गौरीरजोमहमनःशिलाला-न्याकुट्य बीजेषु विनीय यन्त्रे॥ १ भरेत वहिश्व द्दीत धीमान् पिघाय यन्त्रं समुपेक्ष्य तिष्ठेत्।

### यामत्रयं काचशराविकायां परिस्रुतं तैलमुपाददीत ॥ २ ॥

# गन्धक आदि चारों पदार्थों से तैल निकालने की दूसरी विधि—

जिस प्रकार हल्दी में गों के दूध की सात भावना दी हैं उसी प्रकार घतूरे के बीजों में भी सात भावना दे, श्रार्थात् एक सेर धतूर के बीजों को (काले धतूर के बीज मिलें तो श्रीर भी श्राच्छे) दों सेर गों के दूध में रात भर भिगों दे। प्रातःकाल दूध से बीजों को निकाल कर धूप में सुखा दे। परन्तु इस दूध को खाने के काम में नहीं ले नहीं तो मनुष्य पागल हो जायगा किन्तु फेंक दे, या जमाकर घी निकाल ले श्रथवा इसका तैल पका ले उसको बातन्याधि में शरीर के मालिश करने में लावे। इस प्रकार सात भावना देकर खूव सुखा-कर रख छोड़े। बाद गन्धक संखिया मैंनिशल हरिताल इन चारों में से जिसका तेल निकालना हो उसको चार तोले छूटकर श्राठ तोले धत्रे के बीजों में मिलाकर बोतल में भरकर उक्त विधि से बालुकागर्भ-पातालयन्त्र के द्वारा तेल टपका ले।। १।। २।।

अन्यस्य कस्यापि च तैल्यमात्र-

स्यापेच्यते तैलिमिमं प्रकारम्,।

क्जर्वीत निःशङ्कमितः प्रवोद्धा

तैलसुतिः स्याच्छपथो ऽत्रविष्णोः ॥ ३ ॥

हरिताल, मैंनशिल और गन्धंक के तेल को हम रक्तविकार [ दाद-खाज आदि कुछ विकारों ] के खाने के लिये पान में चुपड कर दिया करते हैं, और सिखया के तेल को ताकत बढाने को खिलाते हैं, और गिलतकुछ में इन चारों तेलों के लेप से उपकार होता है। परन्तु केवल लेप के काम में लेना हो तो हरिताल आदि चारों वस्तुओं के शोधन की आवश्यकता नहीं है। और जिन २ योगों में हरिताल मैंन-शिल गन्धक का डोलना लिखा है उन योगों में इस तेल के डालने से

जरुरी फायदा होता है, क्योंकि जितना जरुरी स्निग्ध पदार्थ शरीर में व्याप्त होता है, उतना जरुरी घन पदार्थ व्याप्त नहीं होता।

यह 'बालुकागर्भपातालयन्त्र'' जगदीश्वर की कृपा से ऐसा अच्छा निकला है कि इसके द्वारा किसी भी तैल्य [तेल प्रधान चिकनी वस्तु, उक्त भावना भावित घतूरे के बीज या इल्दी आदि सभी ] पदार्थों से अनायास तेल टपक आता है। इस विधि से तेल निकालने में कोई सन्देह नहीं है, यह सब किया मैंने अनुभूत करके लिखी है।।३।।

# हारेतालादिचतुर्णां तृतीय तैल विधिः—

तालं पलं पाद्युतश्च गञ्चाबीजानि तन्मानिमतानि युग्मम् ।
संमधे संमैद्य करोतु चूर्णे
ताभ्यां समं रोहितिपित्तमत्र ॥ १ ॥
दत्त्वा च दत्त्वा च पुनः पुनस्तत्
करोतु सुरलक्ष्णतमं च कल्कम् ।
कलायमाना वाटिका विधेया
छायाविद्युष्काश्च करोतु सर्वाः ॥ २ ॥

# हरिताल आदि चारों से तैल निकालने की तीसरी विधि—

पाँच तोले हरिताल, पाँच तोले गांजे (जिसको चिलम में रखकर नशेवाज पिया करते हैं) के बीज इन दोनों को खूब घोट २ कर चूर्ण कर ले। और इन दोनों की बराबर (आधपाव) रोहू मळ्ली का पित्त थोड़ा २ दे देकर बार बार घोटकर खूब चिकनी छुगदी कर ले। बाद मटर के समान गोलियाँ वनाकर छाया में सुखा ले।।१।।२।।

> भृत्त्वाऽथ ता मृत्पटकाचक्र्प्यां पातालयन्त्रे खलु वालुकाङ्के, ।

निधाय तैलं परिपातयेत कुष्ठादिलेपेषु वहूपकारि।

मनःशिला गन्यकमस्तैलं

चानेन मार्गेण परिस्नुतं स्यात् ॥ ३ ॥

जब गोलियाँ ऐसी सूख जाय कि धरती में डालने से "करू" २ शब्द करने छगें तब उन गोलियों को कपरिमट्टी की हुई वोतल में भरकर वालुकागर्भपातालयन्त्र के द्वारा तेल निकाल ले। यह तेल भी कुछ आदि में लेप करने से वहुत उपकारी है इसी प्रकार मैंनसिल गन्धक सिखया का तेल भी निकल आता है। शायद पाठक लोगों को यह शङ्का होगी कि इन तीनों प्रकार से तेल निकालने में स्निग्ध पदार्थों का सम्बन्ध हुआ है इसलिये हरिताल गन्धक आदि का तेल ठीक नहीं। इसका उत्तर यह है कि जो गन्धक आदि के तेल की प्रशंसा सुनी जाती है कि तम ताँ वे पर डाल देने से सोना बन जाता है सो वो बात तो इन किसी तेल में नहीं है परन्तु औषधियों में उपयोगी अवश्य है।। ३।।

मह्नतेलम्—

संशोधितायाः खलु सर्जिकायाः

पतं सुसंपेषितमञ्जन्येगम्।

पलद्वयं लोहकटोरिकायां

निधाय ताभ्यां सह षट्पतानि, ॥१॥

जलस्य मन्दाग्नियुजा पर्चेत यदास्ति किंचिज्जलमत्र शिष्टम् ।

तद्।ऽवतार्येत शराविका सा

तैलं भरेताऽथ च काचक्र्प्याम्॥२॥

संखिया का तेल-

साफ की हुई सज्जी (सोडा) चार तोले श्रीर संखिया का चूर्ण श्राठ तोले दोनों को लोहे की कटोरी में धरकर चौबीस तोले जल भी भर दे, और सन्द सन्द आँच लगावे। जब तोला दो तोला पानी रह जाय तब कटोरी को ऑंच से उतार कर जमीन पर रख ले। जब पानी सूख जाय तेल को शीशी में भर ले। पाँच तोला कड़वे तेल में एक तोला सिखया का तेल डालकर जिस अङ्ग में दर्द होता हो वहाँ पर मल दे, गरम करके उपर अंडोले (रेंडी) के पत्ते बाँघ देने से दर्द मिट जायगा, अथवा खिटया के ऊपर अंडोले के पत्ते बिछाकर इस तेल को कमर में मलकर उन पत्तों पर सो जाय और खिटया के नीचे कोयले सुलगा दे तो भी कमर का दर्द दूर हो जाता है। जिस आदमी को ऐसा श्वास कास हो कि मारे खाँसी के रात भर बैठा रहता है और कक से कएड घरा रहता है उसको पान के ऊपर थोड़ा सा लगाकर खिला देने से सी वमन से कम न होगी। जब वमन होने से रोगी घबड़ा जाय तो मिश्री डालकर दूघ पिलाने से तुरन्त बमन बन्द हो जायगी, गले पर जो कफ रकता था उसका नाम निशान तक न रहेगा। जिस मनुष्य को सर्व काट खाय उस दंश पर लगाने से विष का जोर नष्ट हो जायगा॥ १॥२॥

मल्लतेल द्वितीय विधिः-

सुवर्चिकापाद्मितश्च मल्लं सञ्चूण्यं लोहस्य कटाहिकायाम्,। घुत्त्वोपरिष्टाद्पि तार्ध्यमञ्च प्रपूर्व तैलेन कटाहिकां ताम्॥१॥ सुवर्चिकामज्जनमानतोऽथ निधाय चुल्ल्यां प्रद्दीत वाहिम्। दूरे च तिष्ठेदवलोकमानो यथाग्निष्ट्मौ न च बाधनेशौ॥२॥

संखिया के तेल की दूसरी विधि—

पाव भर संखिया को कूट कर लोहे की कड़ाही में रख दे उसको कूटे हुए एक सेर कलमीसोरा से डक दे उसके ऊपर कड़वा तेल या तिल्ली का तेल उतना भर दे कि जिसमें सोरा द्वा जाय। परन्तु यह स्मरण रहे कि तेल के ऊपर भी कढ़ाई का हिंस्सा दो चार अगुरु निकसा रहे क्यों कि चिद् छोटी कड़ाही के कारण किनारे तक तेल आ जायगा तो छित्र लगने पर तथा कड़ाही से ज्वाला उठने पर तेल कड़ाही से वाहर गिर जायगा। उस कड़ाही को चूरहे पर चढ़ाकर अधिन दे, छौर छाप दूर वैठकर उसको देखता रहे जिससे छग्नि छौर धूम छपने को नहीं लगे।।१।।२।।

ेज्वाला पुरा पञ्चषहस्तमानो-त्तिष्ठेत्ततो मन्द्रया ज्वलन्ती । तैलाल्पभावे शमनोत्सुका स्याद्-यदापि तैलस्य सशेषता स्यात् ॥३॥

कटाहिकामाइववतारयेत

चुल्ल्यास्ततः पङ्कामिवाधिपात्रि । निःसार्य चन्द्राभिमरीचि दृध्यात्-पात्री यथा चन्द्रगतिश्रमन्तीम् ॥४॥

जव छानि से तेल खूब तप्त हो जायगा तब प्रथम तो तेल से पांच छः हाय ऊँची ब्वाला रहेगी बाद थोड़ी २ जलती रहेगी। जब सम्पूर्ण तेल जलने पर छावे, और छानि की लपट शान्त होने लगे, और तेल की कुछ तराई कड़ाही में रहे, उसी समय चूल्हे से कड़ाही को शीघ उतार कर जमीन पर रख दे। कड़ाही के उतारने की यह रीति है कि कड़ाही के दोनों कुन्दों में एक बाँस पोकर (डालकर) दो छादमी बाँस के दोनों सिरों को पकड़ कर उतार ले नहीं तो छान्न की लपट हाथ को जला देगी। जब कड़ाही ठली हो जाय तब कड़ाही में जमी हुई जो सोरा और सिखया की कीचड़ सी है उसको चीनी की पात्री (थाली) में निकाल कर चन्द्रमा की चांदनी के सामने थाली को कुछ टेढ़ी करके रस दे जिसमें चन्द्रमा की चाँदनी कीचड़ पर पड़ती रहे छौर तेल वह वहकर थाली के एक किनारे पर जमा होता रहे। और उमें उमों चन्द्रमा घूमता जाय त्यों त्यों थाली को भी चन्द्रमा की चांदनी की तरफ घुमाता जाय ॥३॥४॥

> स्रुतं ततस्तैलमुपाददीत दिने तमोराशितते प्रदेशे। शीते सुरच्चेत्खलु पङ्कपात्रीं दिनानि क्यादिति पश्चषाणि॥५॥

जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो उससे पहिले ही मुरगा बोलने के समय थालो के किनारे पर बहकर इकट्ठे हुए सिखया के तेल को शीशी में रख ले, और उस कीचड़ की थाली को ऐसे मकान में रख दे कि जहाँ पर अन्यकार हो और जल की तराई से ठंढ हो। अर्थात हवा, धूप, सूर्य का प्रकाश थाली को बिलकुल नहीं लगने दे, नहीं तो कीच कड़ा होकर सूख जायगा और तेल नहीं निकलेगा। और जब रात्रि में चन्द्रमा निकले तब पूर्व की तरह चन्द्रमा की चांदनो की तरफ थाली को टेढ़ी करके किर रख दे और प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में निकले हुए तेल को शीशी में भर ले। इस प्रकार पांच छः दिन करने से सब तेल निकल आवेगा। परन्तु इस विधि को शुक्ठपक्ष त्रयोदशी से कृष्णपच्च की तृतीया तक करना अच्छा होगा क्योंकि इन छः दिनों में चांदनी अधिक रहती है।। ५।।

गङ्गाम्बुतुल्यं विमल्ज्ञ तैलं परिस्रवेन्मञ्जिमिन्दुयोगात् । युञ्जन्ति चेदं ध्वजभङ्गदोषे शोषे कफस्यापि च वायुमोषे ॥६॥

यह तेल गङ्गाजल के समान बहुत निर्मल और सफेर निकलता है। इस तेल को सुपारी और सीमन को बचाकर लिङ्ग पर लेप करके ऊपर से नागरपान बांध देने से हस्तकीड़ादि दोषजन्य छीवत्व दूर हो जाता है। और पान पर चुपड़ कर खिलाने से कफ को वमन द्वारा निकाल कर अवशिष्ट अंश को सुखा देता है। और वातव्याधि मे भी मलने से बहुत उपयोगी है।। ६।।

# हरितालादि विकारशान्तिः—

दिनानि सप्त सेवेत पड्गुणगन्धरितम्।
स्तं तालादिजातानां शान्तिकामो रजां नरः॥१॥

हरितालादि के विकारों की शान्ति—

पङ्गुणगन्धक जारित सिन्दूररस को सात दिन तक दो दो रत्ती मधु और सितोपलादि चूर्ण आदि अनुपान के साथ सेवन करे तो हरिताल संखिया मैंनशिल के सेवन करने से स्त्यन्त हुए विकारों की शान्ति होती है।। १।।

।। इति वाळादि विधिः ॥



# शङ्खशुक्तथादीनां याद्यता—

तारवद्ववले शह्वशुक्ती ग्राह्ये कपर्दिका । ग्रान्थिला पृष्ठतः पीता सार्द्धनिष्का च वर्त्तुला ॥ १ ॥ दन्तैबीदशभिग्रीह्या वराटी चापराऽवरा । शम्बूकः शह्ववद्ग्राह्यो रक्तवर्णस्तु विद्यमः ॥ २ ॥

#### ग्रहण योग्य शङ्घादिक—

चॉदों के समान सफेद, वजन में भारी शहू और मोती की सीप दवा के लिये प्रह्म किये जाते हैं। छौर कौड़ी जो पीले वर्ण की हो, और जिसकी पीठ पर गाँठ हो, और गोल तथा जिसके नीचे ऊपर वारह २ दाँत हों, वजन में छ: मासे हो वह दवा के लिये उत्तम होती है। इसको लिह्या शब्द से कहा करते हैं। जिसमें ये लग्न्मण नहीं घटें वह कौड़ी अल्प गुणकारी होती है। और सुकला (घोघा) भी शहू के समान सफेद वर्ण का अच्छा होता है। और मूँगा जिनना लाल होता है उतना ही अच्छा होता है उसके अमाव में मूँगा की शाखा (उकड़ी) भी ली जाती है। १। २।।

# शङ्खादीनां भस्म विधिः—

शिक्षशम्बूकशुक्तीनां कपर्धा विद्वमस्य च। कन्यायां पुरनात् भस्म जायते सकृदुक्तमम्॥१॥ श्रंाख आदि का शोधन मारण—

शंख, सुकला (घोंघा), सीप, कौड़ी, मूँगा, इनको कपरमट्टी की हुई हांड़ी में रखकर और इनके नीचे ऊपर घृतकुमारी का गूदा रखकर सर्वार्थकरी भट्टी में अथवा गजपुट में फूंक देने से एक ही बार में उत्तम सफेद भरम हो जाती है।। १।।

शोधनं चापि सर्वेषां गोस्त्रपहुनिम्बुभिः । खराऽग्नौ पाचनाद् यामौ जायते क्षालनाजलैः ॥ २ ॥

और इनका पृथक २ शोधन भी गोमूत्र, नोन और नींचू का रस इन तीनों के साथ दो पहर तक इनको तेज अग्नि में डबालने के बाद जल में घो डालने से हो जाता है। पांच सेर गोमूत्र में एक सेर सेंघानोंन और आध्याव नींचू का रस डाला जाता है। परन्तु इतनी तेज अग्नि भी नहीं देनी चाहिये कि गोमूत्र डफन जाय। पांच सेर गोमूत्र में शंखादिकों में से जिसका शोधन करना हो डसको एक सेर तक डाले॥ २॥

## शङ्ख गुणाः—

द्रांखो लेखी सरः शीतः पौष्टिको बलकृत् कटुः। ग्रहणीगुरुमशूलाऽचिपुष्पाऽजीर्णविषार्त्तिहृत्॥१॥

## शंख के गुण-

शंखभस्म, लेखी (दोषों को खुरच कर निकालने वाली) दस्त साफ करने वाली, ठढी पुष्टिकारक, बलकारक, और कटु रस वाला होती है। तथा संख्यहणी, गुरुम, शूल, नेत्र का फूला अजीण रोग, विष दोषों को नष्ट करती है।। १।। दक्षिणाऽऽवर्त्तकस्त्वेषः पुण्यसङ्घैरवाऽऽप्यते । यद्ध्वनेः प्रेतदैन्यानि पलायन्तेऽतिदूरतः ॥ २ ॥

परन्तु द्त्रिणावर्ते शंख वहे पुण्यों से मिलता है जिसकी ध्वनि से प्रेतवाधा और दारिट्याऽवस्था हर कर दूर भाग जाती है ॥ २ ॥

#### शम्बूक गुणाः—

विस्फोटान् नेत्ररोगाँश्च शीतज्वरमरोचकम्। द्याम्बुका व्यन्ति ते तीक्ष्णा ग्राहिदीपनपाचनाः॥१॥

#### घोंघा के गुण-

घों चा ( सुकला ) की भस्म के खाने से तथा लगाने से फोड़ा घोर नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैं तथा शीतज्वर, भोजन में छाठचि, भी नष्ट हो जाते हैं। घोर घों घा तीक्ष्ण, दस्त को गाढ़ा करने वाले, जठराग्नि को दीपन तथा छान्न के पकाने वाले होते हैं।। १।।

## मुक्ताशुक्ति गुणाः—

मुक्ताशुक्तिः कदुः स्वादुः शूल्डवासनिवर्हिणी । रुच्या प्रदीपनी स्निग्धा भवेद् हृद्रोगनाशिनी ॥ १ ॥ स्नायुरोगाञ् ज्वरान् कासान् व्रणानेषा नियच्छति । भेदिनी शिशिरा रक्तपित्तपीडां व्यपोहति ॥ २ ॥

#### मोती की सीप के गुण-

मोवी की सीप कड़वी, मधुर, चिकनी, शूल, श्वासों के नाश करने वाली, रुचिकारक जठराग्नि को दीप्त करने वाली, तथा हृदय रोग की नाशक होती है।। १।।

स्तायु के रोग, ज्वर, खांसी, व्रण (घाव) को नष्ट करने वाली, तथा दस्तावर, ठढी तथा रक्तिवित्तरोग की नाशक है।। २॥

# जलशुक्ति गुणाः—

जलशुक्तिस्तु पूर्वस्था अवराऽवरगुणप्रदा । वल्या नेत्र्या कटुश्चेषा नदीतीरेषु लभ्यते ॥ १॥ जलसीप के गुण—

जल की सीप मोती की सीप से न्यून गुण वाली है इसी लिये पूर्व की अपेचा अल्प गुण करती है। बलकारक, नेत्र हितकारक (खाने से और अजन में डालने से) होती है। यह निदयों के किनारों पर बहुत मिलती है। परन्तु मोती की सीप तो समुद्र में ही मिलती है। १॥

# कपदी गुणाः—

कपर्दी शीतला नेज्या स्फोटक्षयविनाशिनी । कर्णस्रावाऽस्रपित्तन्नी वृष्या दीपनपाचनी ॥ १ ॥ गुल्मशूलत्रणान् हन्ति वातं च ग्रहणीं कफम् । श्रेष्ठा पीताऽतिनिष्काऽऽख्या ग्रन्थिला रसकर्मणि ॥ २ ॥

## कौड़ी के गुण-

कौड़ी ठढी, नेत्रहितंकारक, श्रीर शरीर के फटने, चयरोग, कर्णस्राव, रक्तपित्त की नाशक होती है। श्रीर पौष्टिक, श्राग्न को दीस करने वाली, तथा पाचक है।। १।।

गुल्म रोग, शूल, व्रण, का नाश करती है। तथा वातन्याधि, सङ्ग्रह्णी, श्रौर कफरोग को दूर करती है। श्रौर जो कौड़ी पीले वर्ण की, तौल में छः मासे की, तथा गाँठ वाली होती है वह रसिक्रया में उत्तम होती है।। २।।

# विद्रम गुणाः—

स्तिग्धःस्थूलोऽत्रणो रक्तो विद्रमो गुणवक्तमः ।, सुपुष्टौ वीर्यवृद्धौ च कान्तौ माङ्गलिकौ धृतौ ॥ १ ॥

## मूंगा के गुण-

जो मूंगा चिकना, सोटा, विना गड्ढे का, सिन्दूर के समान लाछ चर्ण होता है वह पुष्टि में, वलवृद्धि में और शरीर की कान्ति में बहुत प्रभावशाली होता है। श्रीर इसकी माला वनाकर पिहरने से मझल-कारी है। इससे विपरीत गुण वाला त्याच्य है।। १॥

अम्लस्वादुरसो हन्ति रवासं कासं च्यं ज्वरम्। पाण्डुं मेदोबलासोत्थान् रक्तिपत्तं विषं गदान्॥ २॥

इसका स्वाद खट्टा और मधुर होता है। इसकी भरम के सेवन करने से श्वास, कास, चय, व्वर, पाएडुरोग, मेदोरोग, कफरोग, रक्त-पित्त खोर विपदोप नष्ट होते हैं॥ २॥

दीपनः पाचनश्चैष दीर्घकालनिषेचितः। शुक्रस्तम्भं वलस्तम्भं वयःस्तम्भं करोति च ॥ ३॥

तथा श्रमि को दीप्त करने वाला और पाचक है। यदि इसंका वर्ष दो वर्ष सेवन किया जाय नो शुक्रस्तम्भ, वल की स्थिरता, आयु की स्थिरता हो ॥ ३ ॥

शोधने मारणे चाऽस्य नैव क्षेशोऽपि न काचित्,। दौर्लभ्यं पथ्यवाहुल्यं व्ययाधिक्यं च नो भवेत्॥ ४॥

इसके शोधन मारण में भी कोई छेश नहीं है। और यह ऐसी दुर्लभ चीज भी नहीं है जिसका कोई सङ्ग्रह न कर सके, क्योंकि गाँव गाँव शहर शहर में इसकी शाखाएँ मिळ सकती हैं। और इसमें छुछ विशेष पथ्य पालना भी नहीं पड़ता। केवल तेल, खटाई, मैथुन मात्र के त्याग से ही पथ्य की पूर्णता हो जाती है। तथा इसमें बहुत खर्ची भी नहीं पड़ता। ४॥

॥ इति शह्लशुक्तयादीनां विधिः॥

#### रसायनसार सारः--

यदा किं वहु वाग्जालैः सर्व्वे धातूपधातवः । ज्ञाता वाञ्ज्ञातरूपा वा यद्विधिनीपि विश्रुतः ॥१॥ कल्पनास्वामिनां हस्ते त्वागता भिषजामिमे । भस्मीभूयाऽवतिष्ठन्ते सृतगन्धकयोगतः ॥ २ ॥

#### रसायनसार पुस्तक का सार—

भथवा बहुत लिखने से क्या फायदा है सम्पूर्ण रसायनसार पुस्तक का सार ही लिखें देता हैं। सम्पूर्ण धातु खौर उपधातु अथवा इनके भलाने जो ज्ञात धातु हैं, अथवा जो कृत्रिम (बनावटी) धातु हैं, और उनके मारण की विधि कहीं भी देखी सुनी नहीं गई, ने धातु और उपधातु किसी गुणी नैद्य के हाथ में पड़ जाँय तो पारद गन्धक के योग से सभी की भस्म हो जाती है। अर्थात् शुद्ध की हुई धातु उपधातुभों को पारद गन्धक की कज्जलों के साथ निक्रकाडमरुयन्त्र में या शीशों में पकाने से उनकी भस्म हो जाती है। और काथ रस आदि की भावना देना, या द्विगुण चतुर्गुण घड्गुण आदि गन्धक जारण करना यह सब बुद्धि के हाथ है।। १।। २।।

# दोषांश्चाऽमुत्र तैलादेः पञ्चकं नाऽवशेषयेत् सूतः काये यथा रोगाञ्छतगन्धेन रिक्षतः ॥ ३ ॥

और उनकी शुद्धि भी किसी शास्त्र से या किसी वैद्य से नहीं सुनने में आई हो तो "तेले तके गवांमूत्रे काष्टिके च कुलत्थके" इत्यादि न्याय से तेल, तक, गोमूत्र, कांजी, और कुलत्थी का काढ़ा, इन पाँच चीजों में जगत् भर की धातु उपधातु शुद्ध हो जाती है। यद्यपि ताम्र, पीतल आदि धातु उक्त पाँच चीजों में सात सात बार सुमाने पर भी पूर्ण शुद्ध नहीं होते हैं; इस्र लिये उनकी विशेष शुद्धि करने की शास्त्रकार महर्षियों ने व्यवस्था दी है। तथापि सात सात बार की जगह इक्षीस बार बुमाने से विशेष शुद्धि करने की भी आवश्यकता

नहीं पढ़ती। श्रीर सम्पूर्ण चिकित्साकाएड का भी यह सार है कि हि कुलोत्थपार में मेरी छिखी हुई विधि के श्रनुसार शतगुण गन्धक जारण करने से शरीर में कोई रोग भात्र नहीं रहता। परन्तु किसी रोगी को वमन विरेचनादि कराकर शतगुण गन्धक जारित पार सेवन कराना होता है, किसी को विना ही कोष्ठ शुद्धि किये सेवन कराया जाता है, किसी को कोई श्रनुपान के साथ में दिया जाता है। ये सब विधि, और इनके वालसिन्दूर श्रादि सैकड़ों भेद प्रभेद करना वैद्य की कल्पना पर निर्भर है। श्रीर शतगुण गन्धकजारण करना भी निष्ठकाडमरूयन्त्र के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। जिन वैद्यों को मेरी बनाई हुई रसायनसार पुस्तक के याद करने में छेश माछ्म हो, वे महाशय एक बार रसायनसार पुस्तक के याद करने में छेश माछ्म हो, वे महाशय एक बार रसायनसार पुस्तक की श्राद्योपान्त वाँच समक्त कर इन तीन श्लोकों को भी याद रखें तो भी उनको अनेक प्रकार से औपधी बनाने की बुद्धि स्वयमेव उत्पन्न हो सकती है। श्रीर इन्हीं तीन श्लोकों के श्राश्रय से बुद्धिमान पुरुष दूसरी भी रसायनसार पुस्तक तैयार कर सकता है। ३॥

# काचभस्म विधिः---

सर्वार्थकर्या घृतलोहजाले-रिङ्गालवहाँ बहु तस्तसम्। कृष्णं च काचं शतवारमेव कन्याद्रवे संशमयेत वैद्यः॥१॥

#### काचभसम---

सर्वार्थकरी भट्टी के डंडाओं पर छोइजाली को रखकर पत्थर के कोयले भर दे, नीचे के दोनों दरवाजों में लकड़ी की आँच दे। जब कोयले सुलग जाँय तब काले रङ्ग के काँच को लोहे के तसला में रखकर तपा २ कर सी बार घृतकुमारी के रस में बुमावे। रस के वदछने की कोई आवश्यता नहीं है, जिसमें बुमा चुके उसी में बुमाया करे।। १।।

एवंकृते चिन्द्रकया विमुक्तं काचस्य भस्मानुकुमारिकायाम्,। मन्दारदुग्धेऽपि च भावयित्वा विधाय चक्रीश्च पुटेङ्गजाल्ये॥२॥

ऐसा करने से काँच की भरम सफेद बनेगी और चमक विलक्कल नहीं रहेगी, फिर उस भरम को घृतकुमारी के रस में भावना देकर टिकिया बना ले, और गजपुट में फूँक दे। फिर उन टिकियाओं को मंदार के दूध में घोटकर टिकिया बना ले। जब टिकिया खूब सूख जाँय तब सम्पुट में फूँक दे। यह भरम वातन्याधि के लिये बहुत अच्छी चीज है। इसकी मात्रा सहद में दो रत्ती की है। यदि गरमी मालूम पड़े तो मिश्री डालकर दूध पीने ॥ २॥

# काचसुवर्णभस्म---

सुवर्णसिन्दूरिवधौ कदाचित् कथिश्चदंग्नेविपरीततायाम् ॥ द्वृतौ च क्रूप्या यदि हेमकाचौ संमिश्रितौ स्तश्च निरुक्तरीत्या। रसे क्रमार्याः परिवापणेन क्रवीत निश्चन्द्रमतिन्द्रतस्तत् ॥ १ ॥ अज्ञातमार्गेण मया तु पूर्वे चिसं सुवर्णे वत काचिमश्रम् । सेटस्य पादांद्रामितं कृतं त-श्चिन्द्रस्पं पुनरित्थमार्याः!॥ २ ॥

# काच और सुवर्ण की भस्म—

पारद में सोना घोटकर गन्धक के साथ कजाली करके जो सुवर्ण-सिन्दूर बनाया जाता है, उसमें प्रायः कभी ऐसा भी हो जाता है कि श्रिम की वेजी से शोशी गल जाती है तव सुवर्ण श्रीर कॉन दोनों परस्पर मिल जाते हैं। सुवर्णसिन्दूर तो शीशी के गलने पर चढ़ जाता है परन्तु सुवर्ण में कॉच मिल जाने से विचारे वैद्य छोग उसको फेंक देते हैं क्योंकि एसको यदि कोई रोगी खा जाय तो एसकी छातें कट जाँय। एक वार मैंने सुवर्णभस्म वनाने के लिये श्राध सेर हिङ्गलोत्य पारद में पाव भर सुवर्ण घोटकर पिट्टी वनाई थी। उसमें श्राध सेर गन्वक डालकर तीन दिन की श्रिप्त दी। मेरा ऐसा विचार या कि आघ सेर सुवर्णसिन्दूर वन जायगा, धौर पावभर सुवर्ण-भरम शीशी के तलभाग में मिलेगी। परन्तु दुर्भाग्यवश शीशी में श्रधिक श्रॉंच लगने से कॉंच श्रीर सुवर्ण मिलकर एक होगये। स्वाझ-शीतल होने पर शीशी फोड़ी तव गले पर आध सेर सुवर्णसिन्दूर तो मिला, यह वो खुशी हुई, परन्तु सुवर्ण में कॉंच मिल जाने से वहत दु:ख हुआ। अनेक वैद्यों से पूछा गया कि इस काँच मिले सुवर्ण को मैं किस काम में लाऊँ ? परन्तु किसी ने व्यवस्था नहीं दी। वर्ष दो वर्ष तो उसको मैंने रख छोड़ी, इस इच्छा से कि यदि कोई व्यवस्था मिल जावे तो पाँच सौ रुपये का सोना वच जाय। आखिर निराश होकर उसको फेंक दिया । परन्तु "रीते भरे भरे ढलकानै महर करे तो फेर भरे, अलख पुरुष कत्ती की करनी क्यार करता क्यार करे"

इस कहावत के अनुसार फिर उसी परमेश्वर की छपा से एक महात्मा ऐसे मिले कि उन्होंने काँचमत्म बनाने की विधि सुमें वतलाई, जिस विधि को में ऊपर लिख चुका हूँ। और महात्मा का यह भी कहना था कि इस काँच की भरम से पश्चाघात भी अच्छा हो जाता है, परन्तु काले काँच की भरम अधिक गुण करती है। वास्तव में वह कहना सत्य हुआ, वहुत उत्तम सफेद भरम बनी। तब मैंने पश्चात्ताप किया कि वह पाव भर सोने के साथ मिला हुआ काँच यदि संरक्षित रहता तो इसी विधि से आज एक अपूर्व रस तैयार होता। फिर सुवर्ण काँच को मिलाकर भरम की गई, तब बहुत अच्छी निश्चन्द्र भरम बनी। यह सब लिखने का तात्पर्य यह है कि ऐसी घटना के उपस्थित होने पर अन्य वैद्य नुकसान न उठावें।। १।। २।।

## शुद्ध टङ्कण गुणाः—

लाजीभवन् भवेच्छुद्धष्टङ्कणो भेदकः कटुः। रूक्षः प्रदीपकस्तिक्तः पटुः पित्तप्रदीपकः॥१॥ द्विधा विषं विभं वातं वातरक्तं कफं ज्वरम्। इवासं कासं च मन्दाग्निं नाशयेद् यदि सोवितः॥२॥

# शुद्ध सुहागे के गुण-

तवे पर भून कर लावा (खील) बना लेने से सुहागा शुद्ध हो जाता है। यह दस्त को साफ करने वाला, कड़वा, रूखा, श्रिम को दीम करने वाला, और तिक्त, नमकीन, तथा पित्त का प्रकोपक है।। १।।

स्थावरविष श्रीर जङ्गमविष, वमन, वायु, वातरक्त रोग, ज्वर, श्वास, कास, मन्दाग्नि, इनको नष्ट करता है यदि यह औषधियों के साथ सेवन किया जाय ॥ २ ॥

# शुद्ध कांक्षी गुणाः-

कांक्षी शुद्धा भवेत्फुल्ला वहाँ कण्ट्या व्रणाऽपहा । नेज्या केश्या विषव्नी च रिवत्रवीसर्पनाशिनी ॥१॥

## फिटकिरी के गुण—

तवे पर भूँन कर फुला लेने से फिटकिरी शुद्ध हो जाती है। यह कएठ, नेत्र, केशों को हितकारक, और घाव को श्रच्छा करने वाली तथा विष, सफेद कोढ़, विसर्प, रोगों को नष्ट करती है।। १।।

# विष शुद्धिः—

शृक्षिकं वत्सनाभं च गोसूत्रे त्रिदिनं क्षिपेत्। प्रत्यहं परिवर्त्ये च गोसूत्रं विषशुद्धये॥ १॥

# विष की शुद्धि-

सींगिया विष श्रौर बछनाभ विष को तीन दिन तक गोमूत्र में डाल दे, परन्तु रोज रोज गोमूत्र को निकाल कर नवीन नवीन डालता रहे। बाद उसके छोटे छोटे दुकड़े करके धूप में सुखाकर रख़ छोड़े। जिस थोग में विष का काम पड़े उसमें इसमें से डाले॥ १॥

# सुवर्णगैरिकस्य शुद्धिर्गुणाश्च--

दुग्धघृष्टं तु शुद्धं स्याद्गैरिकं वाऽऽज्यभर्जितम् ॥ वल्यं नेत्र्यं हिमं हिक्कां दाहं पित्तं कफं विमम् । स्फोटं दुग्धव्रणं चाशों रक्तनेत्रव्यथां जयेत् ॥ १॥

## गेरू की शुद्धि—

गौ के दूध में घोटने से सोनागेरू शुद्ध हो जाता है। श्रथवा घो में भूँजने से भी शुद्ध हो जाता है। यह बलकारक, नेत्रों को हितकारक, शीतल है। और हिचकी, दाह, वित्त, कफ, वमन, फोड़ा, जला हुश्रा घाव, बवासीर, रक्तरोग, नेत्र की पीडा को नष्ट करता है।। १।।

# जैपाल शुद्धिः—

माहिषे गोमये धुत्त्वा त्रिदिनं प्रहरद्वयम् । गोमूत्रे पाचयेद् भूयो जैपालान् परिशोधयेत् ॥ १॥

## जमालगोटे की शुद्धि—

जमालगोटे के बीजों को तीन दिन तक भैंस के गोबर के अन्दर दबा दे। तीन दिन के बाद गोमूत्र में दो पहर तक कड़ाही में डालकर पकावे।। १।।

अपनीय तुषं तेषां गोदुग्धे दाहज्ञान्तये। पचेत्तान् जिह्नयाऽपेतान् कृत्त्वा निम्वुरसेन च॥२॥ पृष्ट्वा कल्केन तेन त्रिनीन्दीं लिप्त्वाऽपनोद्येत्। स्नेहं विड्रोधकं तेन जैपाला यान्ति शुद्धताम्॥३॥

फिर घूप में स्खाकर उनको हाथ से मलकर ऊपर के छिलके को उतार दे। फिर उनकी मीगियों को गौ के दूध में तीन चार घरटे तक पकावे, जिसमें उनकी गरमी शान्त हो जाय। बाद उनको बीच से चीर कर उनकी जिह्ना को निकाल दे क्योंकि जिह्ना में अधिक विष होता है। बाद उनको नींचू के रस में घोटकर कोरी नाँद के ऊपर लीप दे, जिसमें उनके तेल को नाँद सोख लेगी, और जमालगोटे बिना चिक-नाई के धूली के समान हो जायँगे। परन्तु पूर्व की तरह नींचू के रस में घोट घोट कर तीन बार कोरी नाँदों के ऊपर लीपने से उनकी सब चिकनाई निकल जायगी। चिकनाई के रहने से दस्त खुलासा नहीं होता। जो वैद्य चिकनाई को नहीं निकालते हैं उनके इच्छाभेदी आदि रस ठीक काम नहीं देते हैं।। २।। ३।।

# भल्लातक शुद्धिः—

पुरीषे दिवसान् सप्त माहिषे निखनेत्ततः। गवाँ मूत्रे पचेद्धौतान् नारिकेलजले दिनम्,॥१॥

# भिलावों की शुद्धि-

भिलावों को सात दिन तक भैंस के गोवर में गाड़ दे बाद गोमूत्र में मन्दी मन्दी खाँच से दिनभर पकावे। फिर दूसरे दिन नारियल की गिरी के पानी में एक दिन खवाले। (जहाँपर नारियल वोड़ वोड़कर बेचे जाते हैं, वहांपर नारियल का पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, उसको मेवाफरोस फेंक दिया करते हैं, वही पानी अपने को इष्ट है)।। १।।

# गवां दुग्घेऽपि भह्नातान् पत्तवा किञ्चिद् दिघ क्षिपेत्। दिनानामष्टके जाते भन्नाता यान्ति शुद्धताम्॥२॥

बाद उन भिलावों की टोपी उतारकर गौ के दूध में पकावे। जब दूध आधा रह जाय तब उसको चिकने वर्तन में भरकर थोड़ा दही (जामन) डाल दे। परन्तु टोपी उतारने के समय उनके तेल से बचता रहे, नहीं तो देह में फलक पड़ जायेंगे। इसी प्रकार आठ दिन तक दहीं को सड़ने दे। बाद दहीं में से भिलावों को निकाळ ले। ऐसा करने से भिलावें शुद्ध हो जाते हैं।। र।। तहध्नो मन्थितादाऽऽज्यं कर्षेत् पत्तवाऽथवा दिधि । तत्र गोधूमचूर्णेन अर्ज्जितेन सितातिलान् ॥ ३॥ संमेल्य मोदकाः काय्योः पौष्टिका वातनादाकाः। बुसुक्षोद्वोधका नृणां प्रातराद्योपयोगिनः॥ ४॥

इस सड़े हुए दही की मथकर घी निकाल ले। अथवा दही की कड़ाही में पकावे, जब छुछ पानी की तराई रहे, तब इसको कपड़े में डालकर निचोड़ने से भी घी निकल घाता है। परन्तु मथने से अधिक निकलता है। उस घी के बराबर गेहूँ का आटा डालकर आटे की मूंज ले, घौर आटे की बराबर काले तिलों का चूर्ण घौर मिश्री डालकर लड्डू बनाकर रख छोड़े। ये लड्डू पौष्टिक हैं, बातनाशक हैं, भूख लगाते हैं, और प्राव छाल कलेवा (जलपान) के लिये बहुत अच्छे हैं। इनमें मेवा डालने की इच्छा हो तो हिच के अनुसार डाल सकते हैं ॥३॥४॥

# अथ पुष्परागादिरत्नानां शोधनमारणे—

पुष्परागं च माणिक्यं स्फाटिकं मौक्तिकं तथा। तैलाऽऽदौ कोद्रवकाथे खेदनात् परिशुध्यति॥१॥

पोखराज आदि रत्नों का शोधन मारण—

पोखराज, माणिक, स्फटिक मिण, मोती, इनको तैल, तक, गोमूत्र कॉॅंजी, कुल्थी का काढ़ा, कोदों के धन्न का काढा, इन छः चीजों में दोलायन्त्र से दो दो पहर स्वेदन करने से इनकी उत्तम शुद्धि हो जाती है।। १॥

पुष्परागादिकं तप्तवा कुमार्ग्या द्यातवापितम् । शिलालस्तगन्धानां कज्ञल्यां टङ्कणस्य च ॥ २ ॥ पाचनाद् म्रियते क्ष्प्यां मन्द्मध्यादिपावकैः । मौक्तिकं कन्यकादावे म्रियते पुरनात् सकृत् ॥ ३ ॥

पोखराज, माणिक, श्रीर स्फटिकमणि, इन तीनों को सर्व्वार्थकरी भट्टी पर या शोघनार्थ भट्टी में कल्ला में रखकर, तपाकर घीकुआर के रस में सो वार बुमावे। बाद शुद्ध किए मैनशिल, तबिकया हरिताल, हिं इलोत्थ पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध चौिकया सुहागा, इन चार चीजों का सम भाग लेकर कजली कर ले और इस कजली से चतुर्थाश उक्त तीनों रत्नों का चूर्ण मिलाकर आतशीशीशों में भरकर सिन्दूररस की विधि से मन्द मध्यम तीज्ञाग्नि द्वारा पकावे तो उक्त रत्नों की भरम हो जाती है। परन्तु मोतियों की भरम तो कपरमट्टी की हुई हाँड़ी में धृतकुमारी के रस के मध्य में रखकर वराहपुट में फूँक देने से एक ही वार में हो जाती है। २॥३॥

# अथ चिकित्सा कागड प्रकरणम्।

~~c>\$65\$\$

ज्वराधिकारः ।

महाज्वरारि रसः—

चन्द्रोद्यः पारद्गन्धकौ च समानभागाः समपिष्पलीकाः॥

क्षौद्रेण लीहाः पवनादिजातान्

सर्वान् ज्वरान्ध्नित बुसुक्षयन्ति ।

विष्टम्भकं कासमथाऽपि कुक्षे-

रुजं समस्ताङ्गभवाश्च शीघ्रम् ॥ १ ॥

कञ्चिच कालं यदि सेविताः स्यु-

रावल्यनाञ्चाय महौषधानि।

महाज्वरारीत्यभिघो रसोऽयं

धनाळ्यनृणां परितोष हेतुः॥२॥

महाज्वरनाशक रस—

षड्गुण गन्वकजारित चन्द्रोदय चार तोले, शुद्ध पारद चार तोले, शुद्ध आमलासार गन्धक चार तोले, तीनों की कजाली करके बारह तोले छोटी पीपल (कपड़छन की हुई) मिला दे। यह महान्त्ररारि रस वना । इसको दो रत्ती से चार रत्ती तक वलानुसार सहद के साथ चाटे । एक खुराक प्रात.काल, एक खुराक सायकाल, एक खुराक रात्रि के सोते समय, इसको ले तो वातक्वर, कफक्वर; पित्तक्वर, द्वन्द्वज, सिश्रपात क्वर, दूर होते हैं । श्रीर मन्दाग्नि, विष्टम्भ, खांसी, कुिश्चर्ल, सर्वोङ्ग की वेदना, वहुत शीघ नष्ट हो जाती है । यदि इसको कुछ काल तक सेवन करे तो कमजोरी दूर करने के लिये भी एक ही महीषघ है । (जिस वैद्य के पास चन्द्रोदय नहीं हो तो वह पद्गुण-गन्धकजारित स्वर्णसिन्दूर ले । और जिसके पास स्वर्णसिन्दूर भी नहीं हो तो वह पद्गुणगन्धकजारित सिन्दूरस्य ले । परन्तु यह पद्गुणगन्धकजारित सिन्दूरस्य शीशी का वना हुश्रा हो । यदि हाँड़ी में गन्धक जारण किया हो तो कम से कम द्वादशगुणगन्धक जारित हो । इन सर्वों के बनाने की विधि बहुत श्रासानी के साथ पारद प्रकरण में लिख चुका हैं ।) जो राजा महाराज, सेठ शाहूकार कड़वी दवा नहीं खा सकते हैं, श्रीर जल्दी श्राराम चाहते हैं उनके लिये इस रस को मैंने बनाया है ॥ १ ॥ २ ॥

## आरग्वधादि कषायः—

विष्टम्भानिःशेषविधौ तु रोगी

सेवेत योगं शतशोऽनुभूतम्।

आरग्वधो रोहणिकाऽर्धचन्द्रा

द्राक्षा तथा हेमद्ला वयःस्था ॥१॥

पुष्पश्च शुष्कं शतपत्रिकायाः

समानि सर्वाणि तद्र्धभूता।

सम्मूर्चिछता शर्कर्या सुबृत्ता

पलार्द्धकल्पाः कथिताः प्रपेयाः ॥ २ ॥

#### आरग्वध कषाय--

ज्यर के दूर हो जाने पर यदि विष्टम्भ (कव्जियत) रहे तो इस आगे लिखे हुए काढ़े को पीवे, जो मेरा सैकड़ों वार का अनुभूत है। अमलतास का गृदा दो तोला, कुटकी दो तोला, निसोध दो तोला, सुनका (बीज निकाली हुई) पाँच नग, सनाय की पत्ती दो तोला, बड़ी हुई की छाल दो तोला, सूखे हुए गुलाब के फूल दो तोला, (यदि गीले होंय तो चार तोले) सब भौषधियों से आधा गुलकन्द। इन आठो चीजों में से अमलतास का गृदा, दाख, गुलकन्द, इन तीन चीजों को छोडकर बाकी पाँचों चीजों को कूटकर चूर्ण कर ले, पीछे इन तीनों चीजों को भी मिलाकर करक कर ले। इस करक में से दो अढाई तोले के अन्दाज पावभर पानी में डालकर अधोंट काथ कर पीने तो एक दो दस्त खुलकर हो जाते हैं, उदर का दोप निःशेष हो जाता है और भूख खूब लगती है।। १।। २।।

# ज्वरारि रसः-

खदवाङ्गयन्त्रेण समुद्धते हे

मञ्जर्भादी तुल्यतया गृहीते ।
कृष्णोषणे तद् हिगुणे स्फर्टी तां
कन्याद्रवै श्रक्षणतरं विमर्च ॥१॥
वटीर्विधायाथ द्दीत मुद्गमानां हिसन्ध्यं ज्वरिताय चैकाम् ।
जलानुपानेन रसो ज्वरारिनिरस्य रोगं सुखितं करोति ॥२॥

#### ज्वरारि रस-

श्राधपाव संखिया विष, श्राधपाव गुलाबी फिटकिरी, दोनों को खरल में घोटकर डमरूयन्त्र में रखकर चार पहर की अग्नि दे। यन्त्र के स्वाङ्गशीतल होने पर ऊपर की हाँड़ी में लगे हुए संखिया के फूल को तो जुदा निकाल ले। श्रीर नीचे की हाँड़ी के तल में जसी हुई फिटकिरी की खील, खीळ से दुगनी २ छोटी पीपळ और कालोमिरच को कूट कपरछन करके तीनों चीजों को धृतकुमारी के रख़ में खूब

घोटकर मूँग के समान गोली वनाकर सुखा ले। व्वर वाले रोगी को एक प्राव काल एक सायंकाल पानी से सायुत निगलवा दे। यह व्वरारि रस दो तीन दिन में व्वर को निकाल कर सुखी कर देता है। इस योग में जो सिखया डाली जाती है उसकी नींवू के रस में या घृतकुमारी के रस में घोटकर गुद्ध कर ले, वाद फिटिकरी में मिलावे। श्रीर ऊपर की हाँड़ी में लगे हुए संखिया के फूल को एक शीशी में रख छोड़े, उसकी भी समभाग सूखी तमालू व कालीमिरच मिलाकर व्वरवटी वना ले।। १।। २।।

# ज्वराङ्कुशो रसः—

शुद्धे शिलाले रसगन्धकौ च सन्दारदृग्धेन करोतु पिष्टिम् । तुत्थोत्थताम्रस्य दलानि मध्ये निधाय तम्र प्रविधाय गोलम् १ धत्तूरपत्रैरपिधाय सम्यक् पुटेत्पुटे कुक्कुटनामधेये । शीते स्वतो जातगुणप्रक्षपी ज्वराङ्कुशोऽयं सितया प्रदेयः शीते ज्वरे मङ्ज्ञ बहूपकारी दुग्धौदनं पथ्यमुपन्ति वैद्याः। २।

## ज्वराङ्कश रस—

गुद्ध मैंनशिल, शुद्ध हरताल, शुद्ध पारद श्रीर शुद्ध गन्धक, इन चारों की कवजली करके मदार (आक) के दूध में घोटकर पिट्ठी कर ले। फिर तूितवा से निकाले हुए शुद्ध ताम्बें के पत्रों को पिट्ठी के बीच में रखकर गोला बना ले। इस गोले के ऊपर घतूरे के पत्ते लपेट कर सात कपरमट्टी करके, कुक्कुटपुट में हाँड़ी के सम्पुट में रखकर फूक दे। जब स्वाङ्गशीतल हो जाय तब यह ज्वराह्कुश रस तैयार होता है। इसको मिश्री की चासनी के साथ देने से शोतब्बर शीब शान्त होता है इसके ऊपर दूध भात का पथ्य है। इसमें जितने ताम्बे के पत्र लिये जाँय इनसे दूने मैंनशिल आदि चारों पदार्थ ले, अर्थीत् शुद्ध किए हुए ताम्बे के पत्र यदि आधपाव हों तो मैंनशिल आदि चारों वस्तु छटाँक २ रहे। यदि रस बनने पर ताम्र पत्र कुछ कचे निकलें तो फिर उनको मंदार के दूध में घुटो हुई पिट्ठो के अन्दर रखकर पूर्वेवत् फुँक दे। फिर सब रस को कूट कपरछन कर रख छोड़े।। १।। २।।

> महाज्वराङ्कुशो रसः— सूतश्र गन्धं विषमाददीत समानमानानि समानि चापि, । धतूरबीजानि चतुःसमानाः शुण्ठीकणावल्लकरञ्जसाराः ॥१॥ नैम्बूकपानीयसुभावितानां सुद्गप्रमाणा वटिका विषयाः। सर्वज्वराणां विषमत्वजानां शीतज्वराणां च नवज्वराणाम्॥ महाङ्कुशोऽसावनुपानयोगै-ज्वेरार्तजन्तुनक्जीकरोति॥२॥

## महाज्वराङ्करा रस—

एक तोला शुद्ध पारा, एक तोला शुद्ध गन्धक, एक तोला बल्लनाग ( अथवा सींगिया विष ), तीन तोले धतूरे के बीज, एक तोला सींठ, एक तोला पीपल, एक तोला कालीमिरच, एक तोला कंजा की गिरी, आठो चीजों में से पिहले पारद गन्धक की कज्जली करके बाकी छ: चीजों को भी कूट कपरछन कर ले। फिर नींचू के रस में सब चीजों के चूर्ण को एक दिन तक घोटकर मूग की बराबर गोलियां बना ले। एक गोली सायकाल, एक गोली स्वेरे, आदी के रस और सहद के साथ खाने से सर्व विषमज्वरों को ये गोलियां दूर कर देती हैं। ( कोई ज्वर सन्ध्या की सन्ध्या, और कोई ज्वर एक दिन बीच देकर, कोई दो दिन बीच देकर, आता है सभी की विषमज्वर संज्ञा है) जिनको इकांवरा, विनारी, चौथैया धादि शन्दों से कहा करते हैं। पित्तज्वर में भुना हुआ जीरा, वड़ी इलायची, आमला, और मिश्री के साथ दे। कफन्वर में शहद और वहेड़े के साथ दे। वातज्वर में रेंडी (अएडी) के बीज की मींगी और शहद के साथ दे। दाहज्वर में कपूर और कत्था के चूरण में गोली को मिलाकर, चन्दन और गुरुच (गिलोय) के काढ़े के साथ दे। अथवा सर्व प्रकार के न्वर में गुरुच, धनियाँ, नीम की छाल, लालचन्दन, पद्माखकाठ इन पांच चीजों के काढ़े में दे। अथवा कोई भी अनुपान समय पर नहीं जुट सके तो केवल ताजा पानी के साथ दे। शीतज्वर में अथवा नवज्वर में सोठ, मिरच, पीपल, गिलोय के काढ़े, के साथ दे। आयुर्वेद में जिस जिस ज्वर की जो जो दवाइयां लिखी हैं सनके साथ देने से सभी ज्वरों को ये गोलियां तरकाल नष्ट कर देती हैं। १।२।।

## ज्वरशतध्नी--

#### ज्वर के लिये तोप-

''षड्गुणगन्धकजारित ''विषचन्द्रोद्य'' अथवा दशगुणगन्धक-जारित-सुवर्णसिन्दूर का बनाया हुन्ना ''विषसुवर्णसिन्दूर'', अथवा ''दशगुणगन्धकजारित विषसिन्दूर'' श्रयवा ''दशगुणगन्धकजारित मल्लसिन्द्र" इन चारों में से कोई भी क्यों न हो सब का नाम "व्वर शतब्ती" (तोप ) है, अर्थात् व्वर के चड़ाने के लिये ये चारों प्रयोग तोप के समान हैं। इनकी ख़ुराक एक रत्ती से दो रत्ती तक तरुण पुरुप के छिये हैं। सन्निपात आदि तत्काल मारक न्याधियों में इसका प्रत्यत्त फल देखा गया है। हैजा, श्रतीसार त्रादि व्याधियाँ तो एक दो ही खुराक मे जाने कहां चली जावी हैं। यदि इस तोप के छोड़ने पर भी रोगी के प्राण नहीं बचें तो इस रोगी की मृत्यु छन्य योग से टल भी नही सकती । कास श्वास साधारण ब्वर छादि रोगों में भी छपने छतुपान के साथ पाव रची (चौथाई रसी) देने से तत्काल काम करती है। श्रीर जो अत्यन्त दुर्बेल बाल वृद्ध अवला आदि जन इसको एक २ चावल प्रति दिन सेवन किया करें तो उनके शरीर को भी दिनोंदिन संस्कार-युक्त (नया) कर देवी है। वैद्य लोगों को यह फिकिर नहीं करना चाहिये कि यह शतक्ती कैसे बनेगी ? यद्यपि चन्द्रोदय बनाने में तो अवश्य भारी परिश्रम दे क्योंकि बुमुच्चित पारद में बहुत दिन लग जाते हैं। तथापि दशगुणगन्धकजारित सिन्दूररस की तो बात ही क्या है ? शत-गुगा-गन्धकजारित सिन्दूररस भी परिश्रम से साध्य हो सकता है, इस बात को गन्धकजारण प्रकरण में लिख चुका हूँ ॥१॥२॥३॥ .

# पञ्चामृतपर्पटी---

गन्धद्विभागं रसभागमेकं कृत्वा मसीं लोहकटाहिकायाम् । प्रदाव्य पूर्वे बद्रीन्धनेन

लोहाभ्रताम्राणि समानि दत्त्वा ॥१॥

रम्भाद्ले लिम्पतु गोमयस्थे
बितीयपत्रेण पिघाय चापि॥
पुनद्दीतापि च गोमयं सा
पाश्चामृती पपटिका ज्वरही॥
कासातिसाराग्निहतीश्च हन्धाजीर्णज्वरं मेहमपीयमस्येत्॥२॥

#### पश्चामृतपर्पटी—

दो भाग गन्धक ( शुद्ध किया हुआ ), एक भाग शुद्ध पारद दोनों की कड़जली करके लोह की कड़ाही में डालकर मन्दर वेर की लकड़ियों की अग्नि दे, जब कब्जली द्रुत हो जाय तब शतपुट श्रभ्रक, चौर लोहभरम, निरुत्य ताम्रभरम, पारद के समान २ डालकर कलबी से मिला दे, फिर पूछ्वी में गौ का गोवर विद्याकर उसके ऊपर केले का पत्ता रखकर कड़ाही की कीचड़ सी दवा को उस केला के पत्ते पर इस तरह से छीप दे जिसमें पापड़ सा वन जाय, उसके ऊपर दूसरा केला का पत्ता ढककर गोवर बिछा दे। जब वह दवा ठडी हो जाय त्तव पापड़ी को निकाल ले। इसी को पञ्चामृतपर्पटी कहते हैं। इसकी मात्रा १ रत्ती से दो रत्ती तक है। इसके सेवन करने से सन्नि-पात श्रादि सव प्रकार के व्वर, खांसी, अतीसार, मन्दाग्नि, जीर्गाव्वर, अमेह, मिट जाते हैं। श्रीर इनके सिवाय हैजा श्रादि तत्काल मारक व्याधियों में भी यह बहुत विपकारक है। परन्तु जिस प्रकार मैंने शतपुट छोह खादि की किया लिखी है, उसी विधि से बनाई हुई भर्में डाली जाँय तभी इसमें इतनी उप शक्ति होती है, साधारण छोहभस्म, अभ्रक-भस्म श्रादि के डालने से तो फायदा जरूर होता है, पर इतना नहीं। श्रीर मात्रा भी दो रत्ती से चार रत्ती तक देनी पड़ती है ॥१॥२॥

शीतज्वराङ्कुशः---

शुक्तेश्च चूर्णे हरितालजञ्च तुर्योशतुत्थोत्थित चूर्णकञ्च ।

अश्वत्थवृक्षोद्भवपत्नवेभ्यः सङ्कुट्य जातेन रसेन सर्वम् ॥१॥ कन्धारसेनापि च भावधित्वा त्रिस्त्रिश्च संशोषवतीश्च चक्रीम्। ं उपर्यधः शुक्तिजभरममध्ये निघाय हण्ड्याश्च पिघाय मह्मम् ॥२॥ विधाय झुद्रामथ चुल्लिकायां संघाय चेतश्च ददीत वहिम्। वृद्धं दिनरात्रिमेकां क्रमेण पुटे गजाच्ये च पुटेत्ततोऽपि ॥३॥ कन्याद्रवेणैव करोतु असम शुक्तेस्तु वैद्योहि पुटे गजाख्ये। पुनः कुमारीस्वरसेन खल्वे संमर्थ संमर्थ पुटेत् त्रिवारान् ॥४॥ शीतात्कपाद्या जनितज्वराणां महाङ्कुशो बुद्वुद्सार्थवाही। औष्ण्याप नोदाय पिवेत्पयोऽपि

#### शीतज्वराङ्क्कश---

पत्थ्यं नराणां दिधभक्तसेवा ॥५॥

शुद्ध सीप का चूना ( जिसको हाँ ही में भरने के लिये इसी प्रयोग में लिखा है ) एक माग, शुद्ध हरिताल का चूर्ण एक माग, तृतिये का चूर्ण एक माग, तृतिये का चूर्ण एक माग से चतुर्थाश, इन तोनों चीजो मे पीपल के नवीन पत्तों के स्वरस की तीन भावना दे, बाद घृतकुमारी के रस की तीन भावना दे, [ कोई २ वैद्य केवल मदार के दूध ही की तीन भावना देते हैं परन्तु उसमें मंदार का दूध चार दिन के निरन्तर घोटने के योग्य होना चाहिये, यह प्रकार भी श्रच्छा है ] सबकी एक टिकिया बनाकर खूब

सुखा ले, फिर एक हाँड़ी के गले को लोहे के तारों से वाँधकर कपरमट्टी करके सुखा ले, और उस हाँड़ी में, ऊपर नीचे सीप का चूना भरके उस टिकिया को बीच में रख दे। परन्तु यह समरण रहे कि सीप का चूना खुब दाब दाव कर भरा जावे। उस हाँड़ी पर शराव रखकर मुद्रा कर दे, जब सुद्रा खूब सूख जाय तब मन्द आदि कम से एक श्रहोरात्र चूल्हे पर यन्त्र को रखकर श्रीन दे। बाद उस हाँड़ी को गजपुट में रखकर फ़ूँक दे। परन्तु हाँडी में भरने के लिये सीप का चूना ऐसे वनावे कि, एक हाँ हो में नीचे ऊपर घृतकुमारी का गूदा भर दे, वीच में सीपों को भरकर गजपुट में फ़ूँक दे [ सर्वार्थकरी भट्ठी के मुख पर रखे हुए छोहे के चूरहे के अन्दर रखने से भी आसानी से फ़ुँक जाता है, और जो खास कोई कार्यारम्भ कर रक्खा हो वह भी सिद्ध होता रहता है। ] इस सीप की भरम को तीन बार गजपुट देने से सीप का चूना वैयार हो जाता है। इस ज्वराङ्कुश की दो रत्ती की मात्रा वतासे में रखकर खिलाने से शीतज्वर और कफज्वर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दवा खाने से यदि गरमी लगे तो मिश्री डालकर गरम २ या धारोब्ण गोदुग्ध पीने । इसमें पथ्य दही भात का है, परन्तु दही घर का जमा हुआ मीठा होना चाहिये ।। १ ।। २ ।। ३ ।। ४ ।। ५ ।।

#### जयवटिका-

स्ते शिलातालशिवारजांसि
समानि सर्वाधिमते प्रमद्शे।
ताम्रस्य भरमापि समस्ततुल्यं
मन्दारदृग्धेन रसेन वापि॥१॥
व्याधीगुडूचीत्रिफलाग्निचव्यकाथेन संमर्ध विधाय गोलम्।
संशोष्य द्धाद् द्शमृत्पटानां
योगान् पचेत् कुक्कुटनामधेये॥२॥

विषं कणां भर्जितटङ्गण्ञ वहां समस्ताधेमथापि शुद्धम् । जैपालचूर्णञ्च तद्धेमेव निम्बूकनीरेण च मर्द्येत ॥ ३ ॥ आर्द्राम्बुना चापि वटी विधाय सुद्गमाणा ज्वारिशम हेतोः । श्वासेषु कासेषु च वहिमान्ये चार्शःसु पाण्डो च भगन्दरेषु ॥४॥ वह्नपञ्चर्युवेटिका मलानां संशोधने तु प्रवरा मताः स्युः । योग्यानुपानेन समस्तरोगान् जयन्ति शीघञ्च नयन्तिशमे ॥५॥ जयवटी-(ज्वरादिकों पर)

एक तोला शुद्ध मैंनशिल, एक तोला शुद्ध हरिताल, एक तोला शुद्ध गन्धक, डेढ़ तोला पारा, सब को मर्दन करके कव्जली करले। फिर उसमें साढ़े। चार तोले ताम्रमस्म (कपरछन की हुई) डालकर मंदार के दूध के साथ (यदि दूध नहीं मिले तो मंदार के पत्तों के स्वरस के साथ) और कटेरी (मटकटैया) गुरुच, त्रिफला, चित्रक, चव्य, इनके काथ के साथ दो दिन मर्दन करके गोला बना ले। फिर सुखा कर दस कपरमट्टी उस गोला के ऊपर कर दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि जब गोला के ऊपर कपरमिट्टी करने लगे तब गोला को पहले मंदार के पत्तों से हँक दे नहीं तो गोला के मट्टी लग जाने से दवा खराब हो जावेगी। जब कपरमट्टी सूख जाय तब कुक्कटपुट में फूँक दे। स्वाङ्गशीतल होने पर उस हवाई को तौलकर देखे। यदि सात तोले दवाई हो तो ग्यारह मासे शुद्ध बछनाम विष, ग्यारह मासे पीपल, ग्यारह मासे मुना हुआ चौकिया सुहागा, ग्यारह मासे कालीमिरच, इन सबका कपरछन चूर्ण करके और साढ़े तीन तोले शुद्ध जमालगोटे

का चूर्ण उस सात तोले दवा में मिलाकर नींचू के रस के साथ घोट कर एक भावना दे। फिर छादी के रस के साथ घोटकर मूँग की वरावर गोलियां वनाले। एक गोली सायङ्काल, एक गोली प्रातःकाल, वतासे में रखकर या मधु के साथ देने से सर्व प्रकार के ज्वर दूर हो जाते हैं, कफज्वर और वातज्वर में विशेष उपकारक है। और श्वास, कास, मन्दािंग, ववासीर, पाण्डुरोग, भगन्दर, रोगों में इनका उपकार प्रत्यक्ष देखा गया है। और कोष्ठ की मल शुद्ध करने के लिये भी ये गोलियां एक ही चीज हैं। इनके खाने से दो तीन दस्त खुलासा हो जाते हैं ज्वर तत्काल उतर जाता है। और योग्य ध्रनुपान से सभी रोगों में फायदा करने वाली चीज हैं। १॥१॥२॥३॥४॥५॥

पित्तज्वराङ्कुशः--

द्राचाशिवामुस्तकरोहिणीनां मानं समानं कृतमालरेण्वोः । आदाय तज्ञातकषायकेण सिन्दूरमचाज्ज्वरपैत्तिकत्वे ॥ १॥

#### पित्तज्वराङ्कुश---

मुनका (दाख), बड़ी हर्ड की छाछ, नागरमोथा, कुटकी, अमलतास, पित्तपापड़ा, इन छुओं चीजों को वरावर वरावर लेकर कूटकर दो तोले को डेढ़ पाव जल में काढ़ा करे। जब चतुर्थोश पानी रह जाय तब काढ़े को कपड़े से छानकर एक रत्ती सिन्दूररस बतासे से या मधु से खाकर ऊपर से काढ़े को पीवे। इस योग से पित्तज्वर दूर हो जाता है, और दाह भी शान्त हो जाता है। परन्तु यह सर्वत्र के लिये याद रहे कि जब काढ़ा करना हो तब मट्टी ही के पात्र में करे।। १।

पाचकावलेहः— सेटोन्मिते निम्बुरसे प्रद्धा-त्तद्धेशम्याकमहर्द्धयं ज्ञः। पटेन शुद्धेन ततः प्रगाल्य ददीत चूर्णं दशकस्य चास्य॥१॥

#### पाचक चटनी--

नींचू के एक सेर रस में आधसेर श्रमततास की फिलियों को कूटकर डाल दे, दो दिन तक भीग़ने के बाद धुले हुए स्वच्छ वस्न में डालकर हाथ से हिला हिला कर छान ले। यह उत्तम खटाई बन गई। इसमे श्रागे लिखी हुई दस चीजों के चूर्ण को कपरछन करके डाल दे॥ १॥

तनुत्वचा नागर वह्न कृष्णा वाल्ही वयःस्था द्रयक्षभागाः। सिन्धुद्भवं शूलह कृष्ण बीजं, श्वेतं नवं जीरकमक्षकषीः॥२॥

दालचीनी, सोंठ, कालीमिरच, छोटीपीपल, हींग, छोटी अथवा बड़ी इलायची के दाने, ये छः चीज दो दो तोले ले छौर सेंघानोंन, कालानोंन, कालादाना, (जिसको जुलाब के काम में जमालगोटे की जगह वैद्य तथा डाक्टर लिया करते हैं, सभी शहरों में पंसारी की दूकान पर मिलता है) नवीन सफेंद जीरा (जिसका दाल साग में छौंक लगाते हैं) ये चारों चीज पांच पांच तोले ले ॥ २॥

आज्येन भृष्टे ननु हिङ्गुजीरे
नदीरजः स्वेव च कृष्णवीजम् ।
संकुट्य सर्वे पटगालितश्च
विनीय लेहं निद्धीत पात्रे ॥३॥
मन्दाग्निमालस्यमपाकरोति
करोति शुद्धिं जठरस्य पुंसाम् ।
स्वादिष्ठवर्यो ननु लेहराजो
स्विप्रदो भोजनसन्निधाने ॥४॥

परन्तु हींग श्रौर जीरे को मन्दी मन्दी श्रॉच से घी में मूँन ले।

श्रौर कालेदाने को लोहे के तसला में चलनी से छानी हुई वाल्ड में डाळकर चूरुहे पर रखकर मन्द मन्द आँच दे। जब दाने खिलने लगें भीर "पटपट" शब्द करने लगें तब तुरन्त तसला को उतार कर चलनी में डालकर हिलावे। ऐसा करने से बांख् छन कर सब निकल जायगी बीज चलनी में रह जायँगे। हींग, जीरा और कालादाना इनको सिल पर खूब पीस डाले, बाकी ऊपर छिखी सात चीजों को लोहे की खरल में कूटकर, कपरछन कर ले। सब चूर्ण को ऊपर कही हुई खटाई में मिलाने से बहुत स्वादु पाचकावलेह (पाचक चटपटी चटनी) वन जाता है। इसकी खुराक वीन मासे से एक वोले तक की है। इसके चाटने से मन्दामि, श्रालस्य दूर हो जाते हैं। रात्री को चाटकर सोने से प्रातःकाल दस्त साफ हो जाता है। चित्त खूब प्रसन्न रहता है। भोजन में यदि रुचि नहीं हो तो दो घएटे पहिले चाट छेने से भोजन में रुचि हो आती है। प्रायः बुखार में मुख का स्वाद विगड़ा रहता है, इसके चाटने से वह दोष दूर हो जाता है। आज कल सभी छोगों को नमक मुलेमानी, लवणभास्कर आदि पाचक चूर्णों की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु यह चटनी जिसकी जिह्ना पर लग जायगी उसकी किसी चूर्ण की आवश्यकता नहीं पहेगी ॥३॥४॥

## पञ्चकर्षा यदि द्राच्चा तावानेव रसो भवेत् । पकदाडिमवीजानां स्वादुः सौम्यश्च जायते ॥५॥

यह अवलेह कुछ गरम होता है इसिलये पांच तोले दाख को नींचू के रस के साथ सिल पर पीस कपरछन कर अवलेह में डाल दे और पके हुए अनार के दानों का रस डाल दे, तो ने सब गरमी को शान्त ने कर स्वाद को बढ़ा देंगे (यह स्मरण रहे कि इस अवलेह को मिट्टी, पत्थर, चीनी, काँच, काछ, आदि के पात्र में बनावे, अर्थात् पीतल काँसी आदि किसी घातु का संपर्क न होने दे, नहीं तो अवलेह का स्वाद बिगढ़ जायगा और चाटते ही चित्त खराब हो जायगा। और जिसको नमक का अधिक अभ्यास है वह अधिक भी डाल ले।।4।।

## दाहज्वरघ्न वटी-

## सेवन्त्युशीरयष्टीनां कषायोद्गावितं ज्वरी। स्वर्णसिन्दूरमम्भोऽपि तासां सेवेत दाह्युत्॥१॥

## दाहज्वर की गोली-

यदि रोगी दाह से छौर ज्वर से छात्यन्त पीड़ित हो तो गुलाब के फूल, खस, मुलहठी इनके काढ़े में भावना देकर स्वर्णसिन्दूर को वतासे, पान, मधु प्रभृति के साथ सेवन करे और जब प्यास लगे तब उसी काढ़े को या उनके फाएट को पीवे ॥ १ ॥

## ज्वरलङ्घने युक्तिः—

पक्षाऽऽद्यायस्थोऽग्निरपेक्षणीयै-देंषि स्त्रिभिश्चाऽऽप्तसहायतोऽन्नम् । आमाऽऽद्यायस्थं पचतीति यात्रा शारीरकी निर्वहते नराणाम् ॥१॥

## ज्वर में लड्डन करने में युक्ति—

जैसे चूल्हे में जलती हुई अग्नि ऊपर रखे हुए पाकपात्र को अपनी लपटों से तप्त करती हुई दाल भात आदि अनेक पाकों को सिद्ध कर देती है। परन्तु यदि चूल्हे में तेज अग्नि हो जाय तो अंदाज से जल का छींटा भी दिया जाता है या अग्नि कम जलती हो तो पंखे से वायु की सहायता भी पहुँचानी होती है और यदि अग्नि का परिमाण अल्प हो तो लकड़ी लगाकर या अङ्गारे पटक कर अग्नि पूर्ण की जाती है। तभी पाक रसीला बनता है। तैसे ही पकाऽऽशय में रहने वाली जलरामि अंदाज के वात, पित्त, कफ की सहायता लेकर पकाऽऽशय के उपरिभाग में स्थित आमाऽऽशय के अन्न को ठीक समय पर पकाती है, इसी से मनुष्यों की शरीर यात्रा का ठीक ठीक निर्वाह

होता है अर्थान् वात, पित्त, कफ जठराग्नि के अनुकृत रहने से ही शरीर को घारण करते हैं ॥ १ ॥

> हुष्टाऽन्नवृत्तैः क्विपितास्त एव सामत्वहेतोर्विपतोपपन्नाः। क्षमा ज्वरायाऽग्निमपास्य तेन पाकार्थमामस्य करोत्वभुक्तिम् ॥२॥

परन्तु मिथ्या श्राहार श्रीर श्राचार से कृपित होकर वे ही वात, िपत्त, कफ जठराग्नि को दुर्वल करके जठराग्नि से नहीं पकाए हुए श्राम [श्रम्म के क्ष्मे रस ] के सम्बन्ध से विप-ह्रपता को घारण करते हुए जठराग्नि को श्रपने स्थान से निकाल कर फेंक देते हैं; इसीलिये वह श्राम्म सर्वे रारीर को गरम करती हुई क्यर ह्रप से प्रतीत होती है। उस श्राम के पकाने के लिये क्यर में लहुन कराना श्रस्यावश्यक है। क्योंकि लहुन करने से जठराग्नि श्राम को पकाती रहेगी तो वात, पित्त, कफों के निराम हो जाने से मनुष्य नीरोग हो जायगा।।२॥

## ज्वरे प्रस्वेदः—

वराऽमृताकषायेण स्वेद्नं ज्वरिणे हितम्। पीनसाऽङ्गच्यथान्वासाऽनिलक्षेष्मिसाहतौ ॥१॥

## ज्वर में पसीना [वफ़ारा]—

यदि वार रोगी को जुकाम, स्वीङ्गपीड़ा, श्वास, वायु, कफ जन्य भी छेरा हो वो त्रिफला और गुरुच के काढ़े में गरम की हुई ईट हाल कर प्रख़ेद देने से वे पीड़ा शान्त हो जावी हैं। परन्तु रोगी को और काय के पात्र को चारों वरफ कपड़े से ऐसा ढाँक दे जिसमें काय की उपमा वाहर निकलने नहीं पाते किन्तु रोगी के ही शरीर में समा जाय ॥ १॥

# ज्वरिभोजनम्---

शाकं हितं पर्पटकारवेञ्च-वातीकनिम्बोत्थपटोलकानाम् । मुद्गादिसूपश्च सदाडिमःस्या-ञ्चाजा यवाग्वादिषुतण्डुलानाम् ॥१॥

#### ज्वर रोगी का भोजन--

ज्ञर वाले पुरुप को भूख लगने पर बलाऽबल देखकर जूप-मण्ड, विलेपी [ कलकी के लगने लायक पतला दिर्या ] यवागू (गाढा दिर्या) देने के लिये चावलों की लावा (खीलों) का दे। और शाक में-पित्तपापड़ा, करेला, वेंगन, नीम के पत्ते, परवल के पत्ते या फलों का हितकारक है। दाल-मूँग, खरहर की अच्छी होती है। फल-मीठे खनार, मीठे खंगूर, मुनक्का (दाख) खादि अच्छे होते हैं। खोर विस्तार से भोजन का बृत्तान्त "भोजन विधि" नामक पुस्तक में लिखूँगा।। १।।

॥ इति ज्वराधिकारः ॥

# अथातीसारे षड्योगाः--

समाऽहिकेनः सिन्दूरो जीणैः षड्गुणगन्धकैः। मर्दितो निम्बुनीरेणाऽऽश्वतीसाराऽऽदिनादाकः॥१॥

#### अतीसार पर छः योग—

एक तोला पह्गुणगन्धकजारित सिन्दूररस (चन्द्रोद्य या स्वर्णसिन्दूर हो तो और भी अच्छा) एक तोला अफीम, इन दोनों को नींबू के रस में घोटकर मूँग के समान गोलियां बनाकर रख ले, एक गोली प्रातःकाल एक गोली सायंकाल खाने से अतीसार का प्रवाह तुरन्त रेक जाता है।। १।।

## षिल्वमज्ञासिताऽम्सोभिर्लोहभस्म निषेवते । यद्येतस्यातिसारोत्था पीडा नइयति दुर्घरा ॥२॥

दूसरा योग यह भी है कि दो रत्ती लोहभरम को एक तोळा सूखें वेल का गूदा, एक तोळा मिश्री के चूर्ण के साथ खाकर छटाँक भर पानी पीले, तो भी दो तीन बार दिन भर में खाने से अतीसार दूर हो जाता है।। २।।

## लोकनाथं रसं यदा स्वर्णपर्पटिकामपि। गङ्गाधरेण चूर्णेन भुङ्क्तेऽतीसारशान्तये॥३॥

अथवा दो रत्ती लोकनाथ रस गंगाधर चूर्ण के साथ, अथवा स्वर्णपर्दटी को गंगाधर चूर्ण के साथ खाये तो अतीसार रोग नष्ट हो जाता है, अथवा केवल गंगाधर चूर्ण को ही छाछ के साथ अथवा पानी के साथ छ: मासे से एक तोला तक खाया करें।। ३।।

## अतीसारान्तकं यदा रसं संसेवते यदि । गोरसेन तदा तस्य पीडा जातु न जायते ॥४॥

अथवा अतीसारान्तकरस को छाछ के साथ खाया करे तो भी अतीसार रोग नष्ट हो जाता है।। ४।।

#### लोकनाथ रसः—

भागैकस्तो द्विगुणोऽत्र गन्धस्तज्ञां मसीं पीतवराटिकासः ।
भृत्वाऽथ मुद्रां कुरु टङ्कणस्य
गोम्त्रिपष्टस्य करोतु शुष्काम् ॥१॥
लोकनाथ रस की विधि—

पक छटाँक हिंगुलोत्थ पारद छाध पाव गन्धक इन दोनों की कजाली करके शोधी हुई पीली कौड़ियों में भर दे, बाद गोमूत्र में घोटे हुए शुद्ध चौकिया सुहागे की पिट्टी से कौड़ियों के मुख को बन्द कर दे ॥१॥

## कपर्दिकास्ता ननु शह्बचूणें

## धृताः कृताः सम्पुरगाश्च यन्त्रे । प्रदाय सुद्रां तु पुरेद् गजाऽऽख्ये-

ऽतीसारनादााय हि लोकनाथः ॥२॥

उन कौड़ियों की मुद्रा को सुखाकर; एक हाँड़ी में चलनी में छाना हुछा शङ्क का चूर्ण नीचे ऊपर रखकर बीच में उन कौड़ियों को रखकर हाँड़ी पर मुद्रा कर दे। जब मुद्रा सूख जाय तब सम्पुट को गजपुट में फूँक दे, स्वाङ्गशीतल होने पर शङ्क के चूर्ण के बीच से कौड़ियों को निकाल कर कूट कपरछन करके रख छोड़े यह लोकनाथ रस कहलाता है।। २।।

## स्वर्णपर्पटी---

कर्ष्राद्धिङ्गुलाद् बाऽपि स्तं कर्षेत् पलद्वयम् । हेमभस्माऽष्टमो भागः शुद्धं शुद्धोऽपि गन्धकः ॥१॥ तेषां कृत्वा मसीं क्रय्यात् पर्पटीं क्षयनाशिनीम् । ग्रहण्याश्चातिसारस्य वृद्धमात्रां विनाशिनीम् ॥२॥ स्वर्णपर्पटी की विधि—

गोलकयन्त्र द्वारा रसकपूर से न्नाठ तोले पारद निकाल ले।
रसकपूर नहीं हो तो हिगुल से ही निकाल ले। इस पारद में न्नाठ
तोले शुद्ध श्रामलासार गन्धक, एक तोला सुवर्णभस्म इन तीनों की
कज्जली कर स्वर्णपर्पटी बना ले। अर्थात् लोह की कड़ाही में कज्जली
को हाल कर मंदी २ घाँच दे, जब कज्जली द्रुत हो जाय तब गौ के
गोवर पर केला का पत्ता रख कर उस पर कड्जली की द्रुति को पतली
पतली फैला दे, श्रीर उसके ऊपर भी केले का पत्ता ढाँक कर ऊपर
गोवर रख है।। १।।

दो घण्टे के बाद पापड़ के समान जमी हुई दोनों पत्तों के बीच से स्वर्णपर्पटी को निकाल ले। इसकी मात्रा दो रत्ती से शुरू करें और बढ़ाते बढ़ाते एक मासे तक दही खोर शहद के साथ या नागरपान के रस और शहद के साथ देने से अतीसार, संप्रहणी, श्रौर चयरोग, अवश्य नष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥

# गङ्गाधर चूर्ण रसौ---

धातकीमुस्तकालिङ्गमोचस्रावकपीतनैः। सलोधैरतिसारव्यकुणीं गङ्गाधरो लघुः॥१॥ गङ्गाधर चूणे और रस की विधि—

घाय के फूल, नागरमोथा, इन्द्रजौ, मोचरस, बेल का गूदा, पठानीलोघ, इन छः चीजों का चूर्ण लघुगङ्गाधर नाम से प्रसिद्ध है ॥१॥

घातकी कुटजस्पत्वङ् मोचस्रावकपीतनौ । लोधमुस्तौ बलीशौ च रसो गङ्गाधरः स्मृतः ॥२॥

धाय के फूल, कुड़ा की छाल, मोचरस, बेल का गूदा, पठानीलोध, शुद्ध गन्धक, हिंगुलोत्थ पारद, ये समान समान भाग लेकर प्रथम पारद गन्धक की कब्जली कर ले बाद उनके चूर्ण को मिला दे। यह लघु-गङ्गाधर रस नाम से प्रसिद्ध है।। २।।

उद्श्वित्पानतो मात्रामेंतयोर्चलकाङ्क्षिणीम् । गृह्णीयात् केवलां वाऽपि पथ्यतकोद्नाऽन्विताम् ॥३॥ रोग के वल और रोगी के वल के अनुसार इन दोनों गङ्गाघरों की छः मासे से दो तोले तक की मात्रा छाछ के साथ दी जाती है। और इनके अनुपान से लोकनाथ रस देने से अतीसार में तत्काल फायदा होता है। इसमें पथ्य मठा भात का दिया जाता है।। ३॥

अतीसारान्तको रसः—

सुवर्णसिन्दूररसेन मर्दिता कर्पूरकृष्टेन रसेन निर्मिता। स्तार्द्धकार्त्तस्वर अस्मपर्पटी रुणद्धयतीसारप्रवाहमन्तकम् ॥१॥

#### अतीसारान्तक रस की विधि—

षड्गुण गन्धक जारित सुवर्णसिन्दूर के समान भाग, श्रीर रस-कपूर से निकाले हुए पारद से बनाई हुई, तथा पारद से श्राधी सुवर्ण-भस्म के साथ ढाली हुई, सुवर्णपर्पटी कैसा ही भारी अतीसार का श्रवाह क्यों न हो तुरन्त रोक देती है। सुवर्णपर्पटी बनाने के लिये सुवर्णभस्म लेने से अधिक गुण होता है, पारद में सुवर्ण घोटकर पर्पटी बनाने से श्रवण गुण होता है।। १।।

# अथ सङ्ग्रहणी चिकित्सा—

नारायणेन चूर्णेन सेवेतोक्तरसान् यदि । ग्रहणीप्रमुखान् रोगान् नैव पश्यति दुर्धरान् ॥१॥

#### सङ्ग्रहणी रोग की चिकित्सा—

अतीसार पर जो जो सिन्दूरबटी आदि रस लिख चुका हूँ उनको नारायण चूर्ण के साथ सेवन करे तो संप्रहणी आदि बड़े कठिन जितने कोष्ट के विकार हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं।। १।।

## लाईचूणेंन सेवतातीसारस्यान्तकं रसम् । बुभुक्षँस्तत्र पीयेत तकं गव्यं पयोऽथवा ॥२॥

अथवा लाई चूर्ण के साथ अतीसारान्तक रस की दो रत्ती से एक मासे तक मात्रा का सेवन करें और भूख लगने पर यदि केवल गौ की छाछ या गौ का दूध पीवे तो संप्रहणी अवश्य नष्ट हो।

नारायण चूर्ण छौर छाई चूर्ण प्रसिद्ध हैं उनकी यह विधि है—
हिंगुल का पारा, शुद्ध ध्रामलासार गन्धक, अभ्रकभरम,
भुनी हुई हींग, इलायची, तज, पत्रज, जायफल, लवझ, कूठ,
जीरा, कुलींजन, सोंठ, मिरच, पीपल, मोचरस बेल का गूदा,
सोंफ, कालानोंन, सेंधानोंन, साँभरनोंन, किचयानोंन, खारीनोंन
समुद्रनोंन (पांगानोंन)ये सब छ: छ: मासे ले। पारे गन्धक
की कजाली करके इन श्रीषिधयों के चूर्ण को भी मिला दे श्रीर सब

चूर्ण की वरावर मन्दी झौँच से सुनी हुई माग । इसको लाईचूर्ण कहते हैं । यह केवल भी झतीसार संग्रहणी प्रवाहिका को चत्तम है ॥ २ ॥

वित्रक, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, वहेड़ा, आमला, सफेर जीरा, हाऊवेर, वच, अजवाइन, पीपलामृल, सौंफ, वनतुलसी, अजमोद, कचूर, घिनया, वायिवड़ह, मँगरेला, सनाय की पची, पोहकरमृल, जवासार, सजीखार, सेंघानोन, साँमरनोंन, कालानोंन, खारीनोंन, पांगानोंन, कृठ इन चीजों को दो दो तोले ले। इन्हायन की जड़ (अनारनी की जड़) चार तोले, निशोध छः तोले, शुद्ध किया जमालगोटा छः तोले, दण्डाधृहर का गूदा आठ तोले, इन सवों को कृट छानकर रख ले यह नारायणचूर्ण कहलाता है। यह वहुत उत्तम चीज है वैद्य लोगों के यहाँ सदा सङ्गृहीत रहना वाहिये। छ. मासे से दो तोले तक इसकी मात्रा है। इसके सेवन करने से कोष्ट शुद्धि उत्तम होती है और सङ्ग्रहणी, अतीसार, पाण्डुरोन, हद्रोग, श्वास, कास, भगन्दर, मन्दािंग, ज्वर, कुछ, आध्यान, अन्तिपत्त, आदि अनेक रोन नष्ट होते हैं॥ १॥ २॥

## अथाऽर्शःकुठारो रसः—

पारदाद् द्विगुणो गन्धस्तत्तुल्यौ व्योमतीक्ष्णकौ । विल्वमज्ञाशिवाऽग्नित्रिक्रदुद्न्त्यो रसोन्मिताः ॥१॥

## अर्शकुटार रस—

एक इटाँक शुद्ध पारद, साथ पाव गन्धक, आध साथ पाव अभ्रक-भत्म और फोलाद छोहमसम व वेडिगिरि. वडी इरड़े, चित्रक, सोंठ, मिरच, पीपल, शुद्ध समालगोटा एक एक इटाँक ॥ १॥

टङ्कणं सैन्घवं यावद्वारा भागाश्च पश्चराः।

द्वात्रिंशद्भागगोम्त्रं तावट्भागा स्तुही भवेत् ॥२॥ सुद्दाने की खील (लावा), सेंघानोंन, जवाखार पाँच पाँच इटाँक। वचीस इटाँक गोमूत्र, वचीस इटाँक घृहर का दूघ, इन श्रीपवियों में कूटने चोग्य श्रीपघियों को कूटकर कपरछन कर ले॥२॥

## पक्तवा मन्दाग्निना सर्व्वे हिमाषप्रमिता वटी। प्रत्यहं सेवनीया स्वादक्रोंवनक्कठारिका॥ ३॥

सब चीजों को लोहे की कड़ाही में मन्दी मन्दी आँच से पकावे। जब गाढ़ा हो जाय तब सबको खरल में घोटकर दो दो मासे की गोलियाँ बना ले। एक गोली प्रातःकाल रोज रोज गरम जल के साथ सेवन किया करें तो बवासीर के मस्से नष्ट हो जायँ।। ३।।

## अशों छेपः---

खरनादोक्ततेलेन लेपयेद् गुद्जाङ्करान्। वलीने दृषयेदेतदङ्कराँश्च व्यपोहति॥१॥

#### ववासीर के मस्सों पर लेप—

खरनाद महर्षि का बनाया हुआ शाई धर लिखित कासीस आदि तेल भी बवासीर के मस्सों पर लगाने के लिये बहुत उत्तम है। जो गुदा के अंदर की बिल में मस्से हों तो अञ्चली से या पिचकारी से तेल पहुँचा दे। यदि मस्से बाहर दीखते हों तो उन पर तेल चुपड़ दे।

इस तेल की विधि इस प्रकार लिखी है— हीराकसीस, कल्यारी, कूठ, सोंठ, पीपल, सेंधानोंन, मैंनशिल, कनेर की जड़, बायविड़्झ, चित्रक, अरद्धसा, जमालगोटे की जड़ (इसके अभाव में जमालगोटे के बीज), कहुई तोरई के बीज, चौक हरिताल, इतनी चीजों को एक एक तोले लेकर कपरछन कर ले। बाद एक सेर तिल के तेल को खूब पकाकर ठंढा कर ले, फिर इस पके हुए तेल में ऊपर लिखी हुई चीजों के चूर्ण को डालकर आध पाव शूहर का दूध, आध पाव मन्दार का दूध, चार सेर गोमूत्र भी डालकर सब चीजों को मन्दी मन्दी आँच से पकावे। जब गोमूत्र आदि सब जल जाँय तब कड़ाही को चूल्हे से खतार कर ठंढी कर दे। इस तेल को कपड़े में छान कर चिकने पात्र में या शीशियों में भरकर रख छोड़े। इस तेल के लगाने से बवासीर के मस्से नष्ट हो जाते हैं।। १।।

## अर्शश्छेदी लेपः---

घृते पले वा प्रतिसारणीयं कर्पप्रमाणं परिघर्षणीयम् । लिप्त्वाऽङ्करास्तेन प्रधूपनीयाः कर्पूरयुक्ताऽऽमलकैश्चरात्रौ ॥ १ ॥

## मस्सों पर दूसरा लेप-

परिभापा प्रकरण में कहा हुआ प्रतिसारणीयत्तार एक तोला, चार तोले गौ का घृत, इन दोनों को खरल में घोट कर एक जीव कर ले। (घो के साथ क्षार को घोटने का यह अभिप्राय है कि केवल क्षार के प्रयोग को रोगी सह नहीं सकेगा और पाँच ही मिनट में सब मस्सों के गल कर गिर जाने से घाव भी हो जायगा, इसिल्ये घृत में घोटकर प्रतिसारणीयत्वार के प्रयोग करने से पाँच सात दिन की देर तो होगी परन्तु रोगी को कष्ट नहीं होगा) इस चार मिश्रित घृत को मस्सों पर थोडा लगाकर, छ: मासे कपूर आध पाव आँवला इन दोनों को पुरवा में भरी हुई आँच के ऊपर डाल कर मस्सों पर धूनी हे, और चारों तरफ से एक चादर इस प्रकार डाँक दे कि जिसमें धूम बाहर न जाने पावे। इस प्रकार सोते समय रात्रि को रोज धूनी दिया करे।। १।।

> विष्टम्भविध्वंसविधी तु चूर्णं नारायणं प्रातरथाऽऽइयमेव । रात्रौ तु चन्द्रोद्य एव सेव्घो गुदाङ्करास्तेन पतान्ति मूलात् ॥ २ ॥

परन्तु बवासीर रोग में दस्त की कबिजयत कभी नहीं होनी चाहिये, चसका यह उपाय है कि प्रात.काल एक तोला के ख्रदाज नारायण चूर्ण जल के साथ खाया करें और रात्रि को सोते समय एक रत्ती चन्द्रोदय ऱ्या पड्गुण गन्धकजारित स्वर्णीसन्दूर ख्रथवा पड्गुण गन्धकजारित सिन्दूरस खाया करें तो बवासीर के मस्से काले पड़ कर स्वयं गिर जायँगे और शरीर में अशक्ति भी नहीं होने पावेगी ॥ २ ॥

## ' अथ बुभुक्षुवज्ञभारसाः—

सूतगन्धकसिन्दूरशङ्खशुक्तिवराटिकाः। तुवरी टङ्कणं फुल्ले पश्चकोलास्र तत्समाः॥१॥

#### भूख लगाने वाले रस—

एक तोला पारद, एक तोला गन्धक इन दोनो की कवजली, एक तोला षंड्गुणगन्धकजारित सिन्दूररस, एक तोला शङ्क की भस्म, एक तोला सीप की भस्म, एक तोला पीली कौड़ी की भस्म, एक तोला फूली हुई फिटिकरी, एक तोला फूला हुआ चौकिया सुहागा, और आठ तोले कपरझन किया हुआ पीपल, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, सोठ, इन पांच चीजों का चूणे।। १।।

## वीजपूराम्बुना कृत्वा वटीः सेवेत प्रत्यहम् । बुभुक्षार्थी मिताऽऽहारैरजीणै नीऽभिभूयते ॥२॥

सबको बिजौरे नींबू के रस में अथना कागजी नींबू के रस में घोटकर चने की बराबर गोलियाँ बना ले। एक एक गोली सायंकाल प्रातःकाल भोजनोत्तार व मध्याह्नकाल खाया करें और जितना पचे चतना अन्न खाया करें तो अजीर्ण रोग भी नष्ट हो, और समय समय पर भूख लगा करें।। २।।

## यद्वा भह्नाततेलेन गालितं परिवापितम् । वीजपुराऽप्सु गन्धैकं लिह्यात् स्तौद्रेण भक्तमे ॥३॥

श्रथवा भिलावें के तेल में गन्धक को मन्द मन्दाग्नि से गलाकर विजोरे नींचू के रस में ठंढी कर दे। इस प्रकार शुद्ध की हुई श्रामला-सार गन्धक को तीन मासे से छः मासे तक शहद के साथ चाटने से भी अजीर्ण रोग नष्ट हो जाता है। परन्तु शुद्ध की हुई गन्धक को गुलावजल के साथ या श्रनारदाने के रस के साथ दो पहर तक घोट कर खूव वारीक कर ले, क्योंकि मोटी गन्धक पूर्ण गुण नहीं करती। इसी प्रकार गन्धकवटी सादि प्रयोगों में जहाँपर गन्धक डाउने की आवश्यकता हो सन प्रयोगों में इसी प्रकार गन्धक को घोटकर डाले।।३॥

ईश्वरानुगृहीतश्चेच्छतगन्धेन रञ्जितम् । स्वर्णसिन्द्रमेवाऽचाद्जीर्णादिस्जाऽपहम् ॥४॥

श्रथवा यदि परमेश्वर की दी हुई विभूति घर में हो तो नलिका-डमरूयन्त्र द्वारा शतगुणगन्धक जारित स्वर्णसिन्दूर बनवा कर अपने घर में रख छोड़े। एक रत्ती से दो रत्ती तक बलाबळ देखकर पान मे, मलाई में, मक्खन में या शहद में खाया करें तो श्रजीर्ण श्रादि कोई रोग पास नहीं खड़े रह सकते।। ४।।

#### गन्धकवटीः---

वराऽग्निरम्भाचणकाऽकेजातं
क्षारं च पुष्पं नवसाद्रस्य।
सुधाऽम्बुग्रृष्टं पुटितं वितस्तौ
पुटे समानं पहुपञ्चकं च॥१॥
तद्धीगन्धं च चतुर्गुणाञ्च
व्योषाग्निसंभर्जित जीरबाह्णीः।
गृष्ट्वाज्यभृष्टे लग्नुनेऽम्लनीरे
वटीःकरोत्वग्निमग्रीरजीर्णे॥२॥

#### गन्धक वटी--

त्रिफला, चित्रक, केले की जड़ चना के ख़ुपक ( वृष्ठ ), मन्दार का पञ्चाङ्ग, इनके पृथक् पृथक् क्षार बना ले, जैसा कि परिभाषाप्रकरण में छिख चुका हूँ। और नवसादर को डमरूयन्त्र में रखकर दो पहर की श्राग्ति से उसका फूल उड़ा ले। इन सब चारों के समान समान माग लेकर प्रतिसारणीयचार के साथ घोटकर हॅंडिया के सम्पुट में रखकर कुक्कुटपुट में फूँक दे तो अपूर्च क्षार बन जायगा। इस चार के समान पांचो नमक [संधानोंन, कालानोंन, साम्हरनोंन, खारीनोंन समुद्रनोंन] डालकर और कुळ चीजों से छाधी शुद्ध गन्धक डालकर विजोरे नींचू के रस के साथ अथवा कागजी नींचू के रस के साथ घोटे। बाद सोंठ, मिरच, पीपल, चित्रक, घी में मुनी हुई हींग, और घी में मुना हुआ सफेद जीरा, ये सब औषधी गन्धक से चतुर्गुण लेकर अमळवेत के काथ के साथ, और घी में छौके हुए लशुन के रस के साथ, घोट कर गोलियाँ बना ले। ये गोलियाँ अजीर्ण, अतीसार, हैजा, सङ्म्प्रहणी, आदि अनेक रोगों को नष्ट करने वाली हैं और बहुत स्वादिष्ट हैं।। १।। २।।

भोजनाऽन्तेऽत्रलेहः---

करुत्रयोग्राः सुरसेन्द्रपुष्पं जीरद्वयं वाद्धि अकञ्चकश्च। समाःसमे स्तः पहुनी सिता च रसाधिका द्वीपभवाऽऽद्वैकंच ॥१॥

## भोजन के अन्त में चारने योग्य चरनी-

सोंठ, मिरच, पीपल, अजनायन, अजमोद, दालचीनी, छवझ, सफेद जीरा, कालाजीरा, ॐ हींग, अकरकरा, इन सब चीजो को एक एक तोला ले, परन्तु दोनों जीरे और हींग इन चीजों को अछग अछग थोड़े से घी में मन्दी मन्दी आँच से मूँज ले, बाद बजन करें। और ग्यारह तोले सेंघानोंन, ग्यारह तोले कालानोंन, ग्यारह तोले मिश्री, इन सब चीजों को कूटकर कपड़े में या महीन तारों की चलनी में छान ले, और ग्यारह तोले किसमिस, ग्यारह तोले गुठली निकाले हुए छुहाड़े, ग्यारह तोले आदी के दुकड़े ॥ १ ॥

क्ष कालाजीरा कहुआ भी होता है उसको नहीं लेना, नहीं तो घटनी का स्वाद कहुआ पढ़ जायगा।

## निमज्जनार्हे खलु निम्बुनीरं निधाय पात्रे समुपेक्ष्य पक्षम् । सेव्योऽवलेहो यदि भोजनाऽन्ते भुक्तिर्जरामोति यथाऽन्नकालम् ॥२॥

इन सब चीजों को घी के चिकने वर्तन में या चीनी, पत्थर, काँच के पात्र में डालकर नींचू का रस इतना भर दे कि जिसमें सब चीज इब जाँय। बाद छकड़ी से सब चूर्ण को मिलाकर बर्तन को ढाँककर पन्द्रह दिन तक छोड़ दे। पन्द्रह दिन के बाद इस चटनी में से थोड़ी २ भोजन के बाद खाया करें तो चित्त खूब प्रसन्न रहे, छोर समय समय पर भूख लगती रहे, छाजीर्ण रोग की शिकायत कभी नहीं हो, यह बहुत स्वादिष्ट चटनी बनेगी।। २।।

# अथ क्रमिकालकूटो रसः—

स्तेन्द्रगन्धाऽभ्रकलोहभस्म वर्धिष्णुमात्रं प्रथमाद् द्वितीयं विषं रसेन्द्रेण समं विडङ्गं समस्ततुल्यं क्रूटजत्वगर्धा । संमर्दितोऽयं क्रिमिकालक्रूटः कर्षाऽद्धमात्रः क्रमिपीडिताय १

## क्रीमकालकूट रस—

हिझुलोत्य पारद एक वोला, शोधित आमलासार गन्धक दो तोले, अभ्रकभस्म तीन सोले, लोहमस्म चार तोले, शुद्ध किया हुआ बछनाभ विष एक वोला, बायिवड्झ पांच तोले, कुझ की छाल ढाई तोले, इन चीजों में से प्रथम पारद गन्धक की कज्जली करके बाद अभ्रकभस्म ने और लोहभस्म को भी डालकर खूब घोटे। बाद सब चीजों को कूट कपरछन करके इस कज्जली में डालकर मर्दन करें। जब सब चीज मिल जाँय तब शीशी में भरकर रख छोड़े, यह कमिरोग के नाश करने के लिये कालकूट के समान है। इसकी मात्रा छ: मासे तक की है। शहद के साथ या गरम पानी के साथ दे सकते हैं॥ १॥

# क्रमिष्नं चूर्णम्—

पालाशवीजं कुटजत्वचा च समे विडङ्गं ह्युभयोः समानम्। चूर्णे क्रामिन्नं पलपाद्मात्रं कदुष्णतोयेन निषेवणीयम् ॥१॥

## क्रामि रोग का नाशक चूर्ण-

ढाक के बीज एक छटाँक, कुड़ा की छाठ एक छटाँक, बायविड़ झ ध्याध पाव, इन तीनों को कूट छान कर रख छोड़े। इसकी मात्रा एक तोले की है, शौचिकिया के बाद गरम जल के साथ सेवन करने से पांच चार दिन में ही उदर के कीड़े सर्व नष्ट हो जाते हैं।। १।।

जन्तुध्नं केवलं यदा प्रातः सेवत शुद्धिमान्। तप्तकोष्णेन तोयेन जन्तुरोगापनुत्तये॥२॥

श्रथवा शौचिकिया के बाद एक तोला केवल वायिवड़ का चूर्ण ही फॉककर श्राध पाव गरम जल पी लिया करे तौ भी किम रोग नष्ट हो जाता है।। २॥

## अथ पाण्डुकथाशेषो रसः—

तुत्थताम्राभ्रलोहानां वस्त्रपूतेषु भस्मसु । तुल्यहारिद्रचूर्णेषु गोमूत्रं षङ्गुणं पचेत् ॥ १ ॥

## पाण्डुकथाशेषरस की विधि-

तूतिया, तांबा, अभ्रक, लोह, इन चारों चीजों की कपद्छन की हुई दो दो तोले भस्मों में आठ तोले हल्दी का चूर्ण मिलाकर सवा सेर गोमूत्र में मन्दी मन्दी आंच से लोह की कड़ाही में पकावे ॥ १ ॥ हंसमण्हूरतुल्यं तद् गव्यतकेण चेद्भेतत् । पाण्डुहलीमकं चापि कथामात्रेण शिष्यते ॥ २ ॥

जब गोमूत्र सूख जाय तब इन भस्मों की घराबर (१६ तो छे) इंसमएड्र मिलाकर कपरछन करले। (इंसमण्डूर की विधि लिख चुका ३१ हूँ।) इसकी मात्रा वीन मासे से छः मासे वक गौ की छाछ के साय सेवन करे वो पाण्डुरोग और हलीमक रोग नष्ट हों।। २।।

अथ श्वासकासाऽधिकारः ।

शृङ्गराऽभ्रकम्--

कृत्णाऽभ्रभसाऽस्तुपलं हिमांशुजीतीफलत्वक्कणिकाऽम्बुमांस्यः।
तालीसपत्रं गजपिष्पलीन्द्रपुष्पं वरा पत्रजराजपुष्पौ ॥ १ ॥
कहुत्रयं चोचमधाऽपि घात्री
शाणाहिशाणाहिमितं द्दातु ।
शाणहयं जातिफलं नथेला
कोलाहिकोलौ रसगन्यकौ च ॥ २ ॥

श्रुद्गाराभ्रक की विधि—

कृष्ण वजाञ्रक की मस्म आठ तोले, कपूर, नावित्रो, पीयल, नेत्रवाला, नटामासी, नालीसपत्र, गनपीपल, लवङ्ग, हरड, बहेड़ा, नामला, वेनपाव, नागकेसर, सोठ, मिरच, पीपल, तन, बाय के पूछ, ये सन भौपिव डेट्ट र मासे और नायफत्त, होटी इलायची के दाने, हः हः मासे। नीन मासे पार्ष हः मासे गनवक इन दोनों की कल्ली।। १-र॥

सर्वस्य चूर्णस्य वटीर्विघाय कलायमानाः क्षित्यस्हाऽङ्गिः। आर्होन्चुताम्बूलरसेन सेव्याः प्रात्तिचेद्युद्धेन मिताश्चतस्रः॥३॥

इन सब चीलों के चूर्ण को कपरहान करके बहेड़े के बाय के

साथ मटर समान गोलियाँ बनाले। प्रातःकाल शौच क्रिया से निपट कर चार गोली पान और छादी के रस के साथ खाया करे।। ३॥

शृङ्गारमभ्रं निकरोति रोगान्
कासाग्निमान्यज्वरश्रूलशोधान् ।
इवासप्रमेहोद्रनेत्रजातान्
मेदोऽम्लिप्ताऽस्तृङ्क्तिपाण्डून् ॥४॥
छ्याऽऽमगुल्मक्ष्यकोष्ठदोषान्
प्लिहार्त्तिदोषाऽमृतसम्भवांइच ।
बल्यश्च वृष्यं निष्विलार्त्तिहन्तु
वज्यीऽम्लशाकं घृतद्रुष्धसेवम् ॥॥॥

इस शृह्वाराश्रक के सेवन करने से खाँसी, मन्दाग्नि, ज्वर, वद्रशूळ, सूजन, श्वांस, प्रमेह, चद्ररोग, नेत्रविकार, वृथापुष्टि, श्रम्छिपत्त, रक्षित्त, प्यास, पाण्डुरोग, छदी (वमन), आम, गुल्म, त्त्रय, श्रोर कुछ के विकार, श्लोहा, वात, पित्त, कफ का प्रकोप, विषजन्य रोग नष्ट हो जाते हैं। और यह शृह्वाराश्रक बलकारी है। रितशिक्त बढाने वाली है। श्रोर इसके श्रितिरक्त सभी रोगों में देने योग्य है। यदि इसमें दो तोले चन्द्रोदय या चार तोले स्वर्णसिन्दूर श्रोर दिया जाय तो लिखे हुए रोग बहुत शोध नष्ट हो जाते हैं। इसके सेवन करने वाले पुरुष को चाहिये कि शाक खटाई कुछ नहीं खाय किन्तु दूध घृत श्रादि के पदार्थ यथेच्छ सेवन करे।। ४-५।।

#### श्वासकासहरः कल्कः—

पिप्पली मरिचं शुण्ठी सममानाश्चतुर्गुणाः । दाडिमीफलजात्वक्स्यात् प्राचीनो द्विगुणो गुडः॥१॥ तत्करुकं दिवसे दित्रान् वारान् भुञ्जीत कासवान् । श्वासवानुष्णतोयेन श्वासकासाऽपनुत्तये ॥२॥

#### श्वासकास का नाशक कलक—

एक वोला पीपल, एक तोला कालोभिरन, एक वोला सोंठ, चार वोले अनार के फल की छाल, आठ वोले वीन वर्ष का पुराना गुड़, पिहली चार चीजों को कृट छानकर गुड़ में खूब मिलाकर रख छोड़े इसमें से छ मासे से एक वोला वक की खुराक दिन में दो वीन वार गरम जल के साथ या वैसे ही खाया करे वो पाँच चार दिन में ही खाँसी वो तुरन्त नष्ट हो जावी है, और श्वास भी आठ दस दिन में दूर हो जावा है।। १-२।।

#### त्रिवङ्गभस्म विधिः—

जसदं वङ्गनागौच समस्तेन मेलयेत्।
घृष्ट्वा निम्व्यम्बुना तालं गन्धं दत्त्वा विमद्येत्॥१॥

#### त्रिवङ्गभस्म की विधि-

पाँच वोले जस्वा, पाँच वोले राँगा, पाँच वोले शीशा, इन वीनों को गलाकर पन्द्रह वोले हिङ्गुलोत्य पारद को मिछा दे। इन चारों चीकों की पीठी को नींबू के रस के खाय घोटकर पानी से घो डाले। इस पिट्ठी में कपरछन की हुई पन्द्रह वोले वनिकया हरिवाल और पन्द्रह वोले गन्वक डालकर कज्जली कर ले।। १।।

खदाइनिकत्तायन्त्रे मन्दादिक्रमविहना । धूमनिर्गमनस्याऽन्ते पक्तवा शीतं समुद्धरेत् ॥२॥

इस कज्जा को निलकाडमरुयन्त्र में रखकर मन्द्रमध्यादि कम से दो दिन तक घोंच दे। जब निलों से घूम निकलना बन्द हो जाय, तब स्वाङ्गरीतल कर दे॥ २॥

नलीस्थं तालसिन्दूरं त्रिवङ्गं तलसंस्थितम् । सङ्गृहीतं पृथग् वाऽपि वासाक्षौद्रेण सेवताम् ॥३॥

यन्त्र के ठंडे हो जाने पर नती के चारों तरफ वालिसन्दूर मिलेगा, श्रौर नीचे की हाँड़ी में त्रिवझभस्म मिलेगी। वालिसन्दूर और त्रिबङ्गभस्म इन दोनों को मिलाकर घोटकर सेवन करे, अथवा केवल त्रिबङ्गभस्म सेवन करे। इसका अनुपान अरहसा के काथ को ठंडा करके छ: मासे शहद डालकर सेवन करते हैं। यदि काथ करने में परिश्रम माल्म हो तो तीन मासे चूर्ण ही ले। इस रस की मात्रा एक रत्तों से बार रत्ती तक देते हैं। अरङ्क्षा के साथ प्रयोग करने से बहुत शीघ फल होता है क्योंकि "वासायां विद्यमानाया-माशायां जीवितस्य च रक्तित्ती च्यीरोगी किमर्थ मवसीदित ?" यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है।। ३।।

कासः श्वासः क्षयो रक्तपित्तं क्कष्ठं प्रमेहकः । आवल्यं वह्निमान्यं च सुक्तवा गच्छन्ति रोगिणम्॥४॥

त्रिवङ्ग के सेवन करने से खाँसी, श्वास (दमा), श्वयरोग, रक्तित्त, कुछ, प्रमेह, दुर्वेलता, मन्दामि, नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥

तारस्य जसद्स्थाने योजनेनाऽपि सिध्यति । त्रिवङ्गाऽऽख्यो रसस्तस्य बलीयांसो गुणास्ततः ॥५॥

इस त्रिवड़ के बनाने के लिये जस्ते की जगह पाँच तोले शुद्ध की हुई चाँदी को डालने से भी पूर्वोक्त विधि से त्रिवङ्गभस्म तैयार हो जाती है। परंतु पूर्व त्रिवङ्ग की अपेचा चाँदी की त्रिवड़ा मे प्रवल गुण होते हैं।। ५।।

## वमन विधिः—

यष्टिकामद्वकाथे भावितं मद्नं रजः। पिवेत्तद्वारिणा वम्य आपित्तपरिद्शीनम्॥१॥

#### वमन की विधि-

मुलहटी और मैंनफल के काथ में मैनफल की गरी को घोटकर सुखा ले। फिर दो तोले मुलहटी और पाँच तोले मैंनफल में एक सेर पानी डालकर पकावे जब आघा पानी रह जाय, तब उसको कपड़े में छानकर रोगी का बलावल देख कर एक तोले से चार तोले तक मैंनफल के चूर्ण को फॉक कर उक्त काथ द्वारा निगळ जाय। ऐसा करने से घाठ दस कय (उलटी) खुलकर होंगी। यदि वमन में पीला पीला पित्त निकलता हुथा वन्द नहीं हो तो एक दिन का श्रम्तर देकर फिर वमन करावे॥ १॥

वलासे वान्तिनिष्कान्ते कासरोगी सुखं व्रजेत् । त्रिबङ्गे तत्र दत्ते तु कास:इवासो न शिष्यते ॥ २॥ वमन के होने से सम्पूर्ण दुष्ट कक निकल जायगा तो रोगी को सुख प्राप्त होगा। इसके वाद त्रिवङ्ग का प्रयोग करने से श्वास कास जड़ से निकल जायँगे॥ २॥

#### श्वासकासारिः प्रयोगः—

व्याघीचूर्णमधुभ्याञ्चेज्ज्वरसूलेभकेशरी । सेवितस्सन्ध्ययोर्थेन कासः इवासोऽस्य न प्रभुः॥१॥

#### श्वासकासारि प्रधोग-

भटकटैया का चूर्ण छः मासे, शहद एक तोला, ताम्रभस्म प्रकरण में लिखा हुन्ना व्यरशूलगजकेशरी एक रत्ती, प्रात काल व सायद्वाल चाटने से खासकास कुछ त्रासर नहीं कर सकते ॥ १॥

शिला वालासकी यस्य वक्षःस्था नापसपिति । ओषधिः प्रथमं तस्य ब्रह्मणो द्नतधावनम् ॥ २ ॥

निस मनुष्य की छाती के अन्दर कफ की शिला किसी प्रयोग से नहीं हटती हो वह मनुष्य एक हाथ लम्बी ब्रह्मदतीन को गले द्वारा क्ष्म छुसा कर जैसे वन्दूक में गज ठोकते हैं इस प्रकार उसे चार पाँच वार थोड़ा थोड़ा निकाले तथा घुसावे। वाद सम्पूर्ण को बाहर निकाल कर हाथ से पोंछ डाले तो कफ के छीचरे के छीचरे इस दांतुन के ऊपर से निकलेंगे। दूसरे दिन भी इसी प्रकार गले द्वारा वार वार घुसाकर निकाले। ऐसे आठ दस दिन करने से वन्नःस्थल साफ हो

जाता है। खाँसी के मारे मेरा गला ऐसा बैठ गया था कि जोर से बोलने पर भी छात्रगण बहुत कान लगाने से सुनते थे, तब मैं इसी प्रयोग से अच्छा हुन्या था। त्रहा दांतुन प्रसिद्ध चीज है। जिस प्रकार घोड़े के मारने की चाबुक बनती है; ठीक उसी प्रकार सूत की बनाई जाती है। जब वह लकड़ी के समान कठिन बनकर तैयार हो, तब इसके ऊपर आँच पर टिघला हुन्या मोंम लपेट दिया करते हैं। इससे वह बहुत चिकनी हो जाती है, और नामि तक पहुँचने से भी कुछ छेश नहीं माछ्म होता। जब तक दातुन करे तब तक केवल घी चीनी के साथ भात खाया जाता है। वक्षःस्थल में कुछ दर्द माछ्म होता है, पर कुछ फिकिर की बात नहीं। दो तीन दिन में स्वयं शान्त हो जाता है। यह हठयोग का प्रयोग है।। २।।

# ततोऽस्मिन् केवलो व्यघीयोगोपि स्रौद्रमिश्रितः। समते जर्जरीकर्तुं इवासं कासश्च निश्चितम्॥३॥

इसके करने से जब वन्नःस्थल साफ हो जाय तब केवल भट-कटैया (कटेरी) का चूर्ण और शहद दोनों को चार पाँच दिन तक चाटने से, या कटेरी के काथ में शहद डालकर पीने से, जरूर खास-कास मिट जाते हैं ॥ ३॥

#### रक्तिपत्ताऽन्तको रसः—

स्त्तिक्षभागे विलमाक्षिके च शिलाजमेतत्त्रयतुल्यमस्य,। तुल्या गुडूची हिमघान्यधात्री द्राक्षा किरातेन्द्रयवद्रुमत्वक्॥१॥

#### रक्तिपित्तान्तक रस—

एक तोला पारद, दो तोला गन्धक, दो तोला स्वर्णमाक्षिक की भस्म इन तीनों की कजाली करके तीन तोले शुद्ध शिलाजीत को मिला दे। बाद एक तोला गुरुच, एक तोला मलयगिरि चन्दन का चूर्ण, एक तोला धनिया, एक तोला दाख, एक तोला चिरायता, एक तोला कुड़ा की छाल ॥ १॥

वासारसोद्भावितशुष्किपष्टं नीतं सितायष्टिमधुप्रमाणम् । धारोष्णदुर्घन निषेवणीयम् पित्ताऽस्त्ररोगं नयतेऽन्तमेतत् ॥ २ ॥

इन चीजों के कपरछन किये हुए चूर्ण में उस कज्जलों को मिलाकर अरहूसे के रस की भावना दे जब रस सूख जाय तब सब चूर्ण के समान भाग (सोलह वोले) मिश्री, सोलह तोले मुलहठी का चूर्ण, सोलह तोले शहद, इस चौसठ तोले पदार्थ को मिलाकर किसी काँच के पात्र में रख छोड़े। इस रस का नाम रक्तिपत्तान्तक है। इसमें से दो तोले धौषघ प्रातःकाल दो तोले सायकाल घारोष्ण दूध (ताजा दूध) के साथ सेवन करें तो रक्तित्त रोग नष्ट हो।। र।।

## रक्तिपत्तशमको रसः—

षड्गन्धजीर्णेन रसेन हेम-माक्षीकभस्म द्विगुणं प्रघृष्टम् । पित्ताऽस्तरोगोपशमाय सेव्यं वासाम्बुना माक्षिकमिश्रितेन ॥ १॥

#### रक्तापित्तशमक रस—

पड्गुणगन्धकजारित सिन्दूररस एक तोला, स्वर्णमाक्षिक की भरम दो तोले इन दोनों को घोटकर रख छोड़े इसकी दो रत्ती मात्रा को चार तोले अरङ्क्षे के रस में एक तोला शहद डालकर सेवन करे तो रक्तपित्त रोग नष्ट हो ॥ १॥

## क्षयरोगे राजमृगाङ्को रसः—

त्रिकर्षः स्वर्णसिन्दूरो हेमतारोत्थभसमनोः । कर्षमाने शिलागन्धतालास्तु द्वितयोन्मिताः ॥ १॥

क्षय रोग पर राजमृगाङ्क रस—

तीन तोले स्वर्णसिन्दूर, एक एक तोला सोना चाँदी की भस्म, दो दो तोले शुद्ध की हुई मैंनशिल, गन्धक, हरिताल ॥ १ ॥

एतच्चूर्णेन भर्तव्याः पीतवर्णाः कपर्दिकाः। छगलीद्रुग्धिपष्टेन टङ्कणेन च सुद्रयेत्॥ २॥

इनके चूर्ण को बारीक पीसकर पीले वर्ण की कौड़ियों में भरदे। बाद बकरी के दूध में पीसे हुए सुहागे की कौड़ियों पर मुद्रा कर दे॥२॥

शङ्खचूर्णधृतास्ताश्च पुटेच्छीतं समुद्धरेत् । ख्यातो राजमृगाङ्कोऽयं वासानीरेण भावितः ॥३॥

मुद्रा सूख जाने पर हाँड़ी में नीचे ऊपर शङ्क का चूर्ण भरकर बीच में उन कौड़ियों को रख कर हाँड़ी के मुख पर मुद्रा करके गजपुट. में फूँक दे। ठढा होने पर उन कौड़ियों के सिहत रस को पीस कर अहूसे के रस की भावना देकर रख छोड़े।। ३।।

सितोपलाऽऽदिचूर्णेन योगेनाप्यपरेण वा । दीयमानो नयेच्छीघं रोगराजं क्षयं क्षयम् ॥ ४ ॥

इस रस की मात्रा एक रत्ती से दो रत्ती तक सिवोपछादि चूर्ण के साथ या भायुर्वेदोक्त क्षयरोग नाशक दूसरे योग के साथ दे तो क्षयरोग शीघ नष्ट हो जाय।। ४।।

# क्षयक्रन्तना रसः—

शिलासूतोत्थकज्ञल्या मारितं शुद्धशीशकम् । , शुद्धमाक्षिकतुल्यं तं कज्जलीं द्विगुणां नयेत् ॥ १ ॥

#### क्षयकुन्तन रस-

शुद्ध मैंनशिल, शुद्ध पारद, इन दोनों की कज्जली करके निलका-डमरूयन्त्र में कज्जली के वीच में शुद्ध किये हुए शीशे के पत्रों को रखकर मारण कर ले। यदि एक वार में अग्नि के कम लगने के कारण भस्म नहीं हो तो दूसरी वार इसी विधि से कर ले। इस नागमस्म की तुल्य शुद्ध की हुई स्वर्णमाचिक के चूर्ण को मिला कर पूर्वोक्त मैंनशिल पारद की द्विगुण कज्जली के साथ घोटे।। १।।

मेर्देन्मन्दारदुर्घन चर्की ग्रुष्कां घरेत्तले। यन्त्रस्यार्द्धे भरेचूर्णे शङ्कजं विह्नना पचेत्॥ २॥ मन्द्मध्यमतीवेण दिवसत्रितयं ततः। चर्की पिष्टा घने वस्त्रे चालयेत्क्षयक्तन्तनम्॥ ३॥

मदार के दूघ की एक भावना देकर सव की एक टिकिया वना कर सुखा ले। इस टिकिया को निलकाडमरूयन्त्र के तलभाग में रखकर यन्त्र के नीचे की हाँड़ी के आधे भाग तक शहू का चूर्ण भर कर मन्दादिकम के अनुसार तीन दिन तक वरावर आग्नि दे। वाद टिकिया को निकाल कर तथा घोट कर गाढ़े कपड़े में छान कर रख छोड़े। यह श्चयक्रन्तन नामक रस है।। २।। ३।।

आज्यमान्तिकयोगेन सिताक्षौद्रेण वा रसम्। लिखाद् गुञ्जाद्रयं रोगी सर्वव्यायामवर्ज्जितः॥ ४॥

इसे घी शहद के साथ या मिश्री शहद के साथ क्षय रोगी दो रत्ती रोज चाटा करे, श्रौर मानसिक परिश्रम तथा शारीरिक परिश्रम नहीं करे।। ४।।

#### स्वर्णगर्भपोटली--

सुवर्णभस्मनो भागाश्चत्वारः पारदस्य च । अष्टौ गन्धस्य ताम्रस्य वङ्गस्यैकैकभागकः ॥ १ ॥ कपर्दीशङ्खयोभेस्मभागौ द्वौ द्वौ च टङ्कणात् । शुद्धाचैकश्च सुक्तानां भागास्स्वर्णसमा मताः ॥ २ ॥ पश्चकोलश्चतेनैव सर्वं तद्भावयेत् त्रिधा । शिखराऽऽरम्भिका कार्य्यो पोटली घम्मशोषिता॥३॥ सुवर्णगभेपोटली रस—

चार मासे सुवर्णभरम, चार मासे हिङ्कालोक्ष पारद, छाठ मासे गन्धक, एक मासे ताम्रभरम, एक मासे बङ्कभरम, दो मासे कौदी की भरम, दो मासे राङ्क की भरम, एक मासे चौकिया सुद्दागे की खील (लावा), चार मासे मोती की भरम, इन सबकी कजाली करके पीपल, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, सोंठ, इन पाँचों चीजों के काढ़े की तीन भावना देकर शिखर वाली एक पोटली (गुटिका) बनाकर धूप में सुखाले।। १-२-३।।

वस्त्रनद्वा वलिस्था सा पाचनीयाऽल्पविह्नना । घटिकाद्वितयं शीतां पोटलीं मञ्जुद्शनाम् ॥ ४ ॥

इस पोटली को वस में बाँधकर एक हॅंडिया में विछाई हुई गन्धक के ऊपर रखदे, छौर उस पोटली को गन्धक के चूर्ण से ढाँक दे। बाद मन्दी मन्दी छाँच से एक घण्टा तक हांड़ी को पकावे। ऐसा करने से "स्वर्णगर्भ पोटली" पककर मजबूत हों जायगी। बाद पोटली को टंढी करके चाकू से थोड़ी थोड़ी घिस कर सुन्दर बनाले। और घिसने से जो कुछ चूर्ण बिखरे उसको भी सुरक्षित रखले।। ४।।

ग्रहण्यां क्षयरोगे चाऽतीसारे ज्वरकासयोः। बाले वृद्धेऽतिमन्दाग्रौ दित्रिगुञ्जां प्रयोजयेत्॥ ५॥

इसकी दो रत्ती तक मात्रा बलावळ देखकर घृत मधु आदि अनुपान के अनुसार सङ्प्रह्णी, ज्ञयरोग, अतीसार, सर्व प्रकार के ब्वर, खाँसी रोगों में दे। और यह स्वर्णगर्भ पोटली बाळ वृद्ध मन्दाि प्रकृषे को परम हितकारी है।। ५।।

## हेमगर्भपोटली-

स्वर्णसिन्दूरकं तज्ञं स्वर्णभस्म सुमौक्तिकम् । स्वर्णतुरुवं समं गन्धं त्रयाणासिप मद्येत् ॥ १ ॥ हेमगभेपोटली—

पड्गुणगन्यकजारित सिन्दूररस एक तोला, श्रौर सुवर्णसिन्दूर के वनाते समय जो शीशी में सुवर्णमस्म वचती है उस सुवर्णमस्म में से तीन मासे, मोती की भस्म तीन मासे, गन्यक डेंढ तोला, इन तीनों की कजली कर ले ॥ १॥

ताम्रवङ्गभुजङ्गानां भस्मान्यत्रानु पातयेत्। सिन्दूरसममानानि मद्येदकेदुग्धतः॥२॥

वाद ताम्रभस्म, बङ्गभस्म, नागभस्म, एक एक तोले डालकर सम्पूर्ण छ तोले भस्म में मन्दार से दूघ की एक भावना दे ॥ २ ॥

शुष्कां कजालिकामेतां वराटीष्वेव पूरयेत्। मन्दारपयसा पिष्टटङ्कणेन च मुद्रयेत्॥३॥

जव विलकुल कन्जली सूख जाय तव इसको शुद्ध पीछी कौड़ियों में भर कर मन्दार के दूध के साथ घोटे हुए सुहागे के कल्क से कौड़ियों के मुख पर मुद्रा कर दे।। ३।।

श्रह्वचूर्णे धृता एताः पुटित्वा गजसंज्ञके । पोटलीं पूर्ववत् कृत्त्वा दिष्टरोगेषु योजयेत् ॥ ४ ॥

जव मुद्रा सूख जाय, तव उन की हियों को हाँ हो में भरे हुए शह्ल चूर्ण के वीच में रखकर गजपुट में फूँक दे। यह स्मरण रहे कि जहाँ पारद गन्धक का योग देकर जिस रस को गजपुट में फूँकना हो उस रस के सम्पुट को खाछी हाँ ही में रखकर न फूँके; नहीं तो पारद इड़ जाने से रस निस्सार पड़ जायगा, किन्तु शह्ल चूर्ण या वाल्द्रेता प्रमृति के मध्य में रखकर ही फूँका करे, जिसमें पारद की रक्षा रहे। स्वाङ्गशीतळ होने पर कौड़ियो सिहत सम्पूर्ण "हेमगर्भपोटली" रस को कूट कपरछन करके पूर्व की तरह गन्धक में पकाकर पोटळी बना ले और सङ्ग्रहणी राजयक्ष्मा आदि रोगों में मधु मिश्री प्रभृति के साथ सेवन करे। इस रस के सेवन करने से च्य आदि पूर्वोक्त रोग अवश्य नष्ट हो जाते हैं।। ४।।

#### पकमात्रा विधिः—

चन्द्रोद्यमुखान् ताल—शिलामह्नादिचिहितान्। इषद्गोलादिजाम्मोभिस्तन्तुलैर्मईयेद् दृहम्॥१॥

#### पक्की मात्रा—

रसायनशाला में चन्द्रोदय, तालचन्द्रोदय, महचन्द्रोदय, ताल-मकरध्वज, महमकरध्वज, तालस्वणिसिन्दूर, स्वर्णिसिन्दूर, तालिसन्दूर, शिलासिन्दूर रसिसन्दूर आदि खादि हजारों प्रकार के जितने रस बन कर तैयार हुए हैं; चन सब को पृथक् पृथक् घोटकर कपरछन कर ले। बाद रात्रि को आध पाव इसवगोल में आध सेर गरम पानीः डालकर रखदे; प्रातःकाल हाथ से मथकर उसको कपड़ा में छान ले। ऐसा करने से ईसवगोल का रस छुआवदार बनकर तयार हो जायगा। बाद चन्द्रोदयादि जिस रस की पक्की मात्रा बनानी हो उसको उसी छुआव में खूब घोटे।। १।।

कुर्यात्पोदिलकां स्वेष्टां तन्सुद्रासुद्रितामपि। स्वसञ्ज्ञाचिहितां चापि च्छायाशुष्कां करोत्वपि॥२॥

बाद तम्बी, चौड़ी, गोल शिखरदार चौखूँटो जैसी अपने को इष्ट हो, वैसी पोटली (गुटिका) बनाले। श्रोर एक उलटे अक्षरों वाला लकड़ी का या लोह का ठप्पा (मोहर) बनवा कर रख छोड़े, जिसमें श्रमेक प्रकार के रसों के नाम और वैद्यराज का नाम खोदा रहे, उसी ठप्पे पर उस गुटिका को जमा देने से नाम भी गुटिका के कपर साफ साफ उघड़ श्रावेगा। बाद उस गुटिका को छाया में सुखा ले।। २।। कोषीं कौरोयवस्त्रोत्थामर्द्धभागे प्रप्रयेत्। गन्धकेनाऽन्तरस्थां तां पोटलीं गन्धकाऽऽवृताम् ॥ ३॥

जव पोटली सूख जाय तव रेशमी वस्त्र की ऐसी कोथली वनावे, जिसमें गुटिका भी श्रट जाय, श्रीर गुटिका के चारों तरफ श्राध श्राध श्राध श्रद्ध नाम्घक का चूर्ण भी अट सके। उस कोथली में श्रद्ध भाग तक गन्धक का चूर्ण भर दे। उस चूर्ण के ऊपर पोटली को रखकर ऊपर भी गन्धक भर दे श्रर्थात् पोटली गन्धक के श्रन्द्र रहनी चाहिये॥ ३॥

कुर्व्वाताऽथ सीव्येत्तां कोषीं कौशेयतन्तुभिः। पुनश्चापरकोषीस्थां गन्धकाऽऽवृतरूपिणीम् ॥ ४ ॥ कोषीं कृत्वा च तद्वक्तं दृढं सीव्येचिकित्सकः। ऊर्ध्वाऽघो गन्धकं दृत्वा हण्ड्यांधृत्त्वा पचेदिमाम् ॥५॥

वाद उस कोथली के मुख को रेशमी डोरा से सीमकर फिर दूसरी रेशमी वस्न की ऐसी कोथली वना ले कि जिसके अन्दर वह छोटी कोथली भी समा सके और उसके चारों तरफ गन्यक का चूर्ण भी अट सके। उस कोथली के भी अन्दर आधे भाग में गन्यक भर के बीच में पोटली वाली कोथली को रखकर और उसके ऊपर गन्यक का चूर्ण भरकर, उस कोथली के भी मुख को रेशमी डोरा से सीम दे। वाद एक हॅं डिया के अन्दर ऊपर नोचे गन्यक का चूर्ण भरकर तथा उस गन्यक के बीच में उस कोथली को रखकर उस हॉं डी को चूल्हे पर बैठाकर मन्दी मन्दी आँच से पकावे।।४।।५।।

परीक्षेताऽथ घट्यन्ते चोत्थाप्याऽय:शलाकया । वस्त्रे दग्घे तु निस्सार्थ्य पोटलीं स्वाङ्गशीतलाम् ॥ घृष्ट्वा चेनां तु क्जर्वीत पोटलीं मञ्जदर्शनाम् ॥६॥

् एक घड़ी के वाद लोह की शलाका से कोथली को उठाकर देखे जो ऊपर की कोथली और भीतर की कोथली के वस्त्र जलकर फटने लगें तो हाँ ही को चूल्हें से उतार कर खीर कोथित थों से पोटली को निकालकर टंढी कर दे। बाद पोटली के ऊपर से जली हुई गन्धक को खुरच कर खीर पोटली को कपड़े घिसकर चिकनी कर ले। यह पोटली देखने में बहुत सुन्दर जिसके ऊपर द्वाई का नाम तथा वैद्यराज का नाम खुदा हुआ मिलेगा। जली हुई गन्धक भी फिर पोटली बनाने के काम में आवेगी, इसलिये उसको भी सुरचित रखे।। ६।।

कूपीसङ्ग्रहणे दुःखं दुःखं भारोद्वहे परम् । दुःखं वा दात्तिकाभङ्गादौषधक्षयजं महत् ॥ ७॥

मुसाफिरी में चन्द्रोदयादि की शीशियों को सुरचित रखने में, श्रौर उतने भार को ले चलने में, बहुत दुःख उठाना पड़ता है। कहीं शीशियों के या पुड़ियाओं के फूट फट जानेपर श्रौषध परस्पर मिल जाती हैं व विखर जाती है, तो बड़ा छेश होता है।। ७।।

विधिनाऽनेन भैषज्य-प्रकारो भाति शोभनः। इत्याकतय्य निम्माति पोटलीं इयामसुन्द्रः॥=॥

इस विधि से पोटली बनाकर रखने से उक्त छेरा उपस्थित नहीं होता तथा दवाइयों का प्रकार भी अच्छा माछ्म पड़ता है। इसीलिये मैंने इस पोटळी के बनाने की विधि लिखी है कि जिसमें किसी शीशी का तथा पुड़ियाओं का सङ्यह करना नहीं पड़े ॥ ८॥

# तृषादौ चन्द्रसुधारसः—

स्वर्णसिन्दूरताम्राऽभ्र-बङ्गलोहकमाचिकाः । भस्मितास्तुल्यमानास्ते भीमसेनेन्दुमर्दिताः ॥१॥

#### चन्द्रसुधा रस-

स्वर्णसिन्दूर, ताम्रभस्म, वज्राभ्रकभस्म, वङ्गभस्म, लोहभस्म, स्वर्ण-माक्षिकभस्म, भीमसेनी कपूर, ये सब एक एक तोला लेकर मर्दन करे ॥ १ ॥

## मुस्तपर्पटकोशीरचन्द्नो दीच्यनागरैः।

भीवितास्त्रिस्तनः कृष्णा-द्राचैलायप्टिमाक्षिकैः ॥२॥ नागरमोया, पित्तपापड़ा, खस, लालचन्द्रन, नेत्रवाला, संह, इनके काय की वीन भावना दे। वाद सुनी हुई पीपल, सुनका (काली दाख), इलायची के बीज, सुलहठी, इनके समान समान भाग लेकर कृट छान कर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण में से एक वोला लेकर और एक एक वोला शहद और मिश्री भी मिलाकर हो रची चन्द्रसुधारस में से लेकर चाटे॥२॥

सितौरवलीडास्ते रित्तकाड्यमात्रकाः । घोरां तृष्णां ज्वरं दाहं मृच्छीं हिक्कां विमं तिमम् । इन्याबन्डसुघाऽरोचं सुक्तये लाजलेपिका ॥३॥

इसके चाटने से वड़ी चप्र पिपासा, व्वर, दाह, मृच्छी, हिचकी, वसन, ग्लानि, श्ररुचि नष्ट हो जाते हैं। श्रीर भोजन के लिये घान की खीलों का पतला दरिया खावे। जो मीठे पर रचि हो तो मिश्री ढाल-कर बनावे, या नमकीन बनावे।। ३।।

#### उन्मादहरा योगाः—

नैपालं शोधितं शुल्वं शिलागन्धकमारितम् । द्विगुणं स्वणिसिन्दूरात् ताम्रतुल्या मनःशिला ॥१॥

#### उन्माद्नाशक योग-

ग्रुद्ध मैनशिल और गन्यक के योग से बनाई हुई शोधित नैपाली वाँवे की मस्म एक वोला, स्वर्णसिन्दूर छः मासे, श्रुद्ध मैनशिल एक वोला ॥ १ ॥

कृष्णयत्तूरवीजानामर्द्ध हेया विषं वचा । मर्दिता भाविताः काये वचाजे वटिकीकृताः ॥२॥ काले वत्रे के वीज सवा तोला, (काले वत्रे के वीज नहीं हों तो कोई मी वत्रे के वीज ले सकते हैं) ग्रद्ध वहनाभ विष सवा तोला और बच सवा तोला इन सन के चूर्ण को बच के काथ में भावना देकर दो रत्ती प्रमाण गोलियाँ बना ले। इसका नाम उन्मादहर रस है।। २॥

दित्रगुञ्जोन्मिता देया उच्यतेऽत्रानुपानकम् । येनाऽनुपानयोगेन न च्यवन्ते स्वकान्फलात् ॥३॥

अब इस रस का अतुपान लिखता हूँ, जिसके साथ सेवन करने छे तत्काल फल मिले ॥ ३ ॥

अन्तर्धूमहताऽऽकाश-वह्नीकर्षेण मिश्रितः। उग्राह्मदशवर्षस्थ-गुडजातः कषायकः॥४॥

आकाराबेल को हाँड़ी में भरकर हाँड़ी के ऊपर शराव रखकर मुद्रा कर दे। बाद प्रथम मन्दी मन्दी आँच देकर तेज श्रमि करता रहे। इस प्रकार दो पहर खाँच लगाने से खाकाशबेल क्षकी भस्म हो जायगी।

इसकी भस्म में से एक तोला ले, और दो तोले बच, तीन तोले बारह वर्ष का पुराना गुड़ (बारह वर्ष का न मिले तो तीन वर्ष से अगाड़ी का जहाँ तक मिले उससे ही काम चलावे ) इन दोनों चीजों का क्वाथ करके एक तोला मस्म को भी क्वाथ में मिला दे।। ४।।

चत्वारिंशतमन्दाँइच स्थापितेन घृतेन युक् । नस्याऽहेंणाऽपि पीतोऽत्रोन्मादाऽपस्मृतिनाशकः ॥५॥

और इसी क्वाय में चालीस वर्ष का पुराना घी भी अंदाज छ: मासे के डाल दे (यदि चालीस वर्ष का घी न मिले तो कम से कम दस वर्ष का हो। पुराने दूकानदारों के यहाँ सौ वर्ष तक का घी संगृहीत रहता है) केवल इस घी की नस्य [सूघनी] देने से भी उन्माद और

छ बाशी प्रान्त में "षावर" प्रजमण्डल की तरफ "भमरवेल" कहते हैं। यह पीले वर्ण की सूत की तरह वृक्षों पर चढ़ी रहती है। इसमें फल फूल कुछ नहीं लगता। इसकी जह भी नहीं होती है, इसीलिये इसको निमूली भी कहते हैं। इसी के विषय में यह भी कहावत है कि "भमरवेल के जह नहीं कौन करे प्रतिपाल, गुलसी रघुवर छोड़ के भीर बताई काय ?" यह सभी देशों में प्रायः सुलभ है।

मिर्गी नष्ट हो जाती है। इस काथ के साथ रनमाद रोगहर की मात्रा के सेवन करने से उन्माद और निर्गी दोनों रोग। अवश्य नष्ट हो जाते हैं।। ५॥

नागकेशरधत्र्-चचायोविसिसाधितः । सापेपस्नेह उन्मादेऽपरमृतो नस्यतो हितः ॥६॥

एक छटांक नागकेसर, एक छटांक काले धत्रे के वीज, एक छटांक वच इन तीनों को हो सेर गरम पानी में डालकर रात मर भिगो है; प्रावःकाल इसका काय करे आघ सेर जल रह जाय, तब कपड़े में छानकर इस काय में अमरवेल के एक मेर रस को मिलाकर आव सेर सरसों का वेल डाल कर पकाने। परन्तु यह स्मरण रहे कि प्रथम वेल को पूड़ी टवारने लायक पका कर क्वाय में डाले। नहीं वो वेल ऊफन जायगा। जब सन्पूर्ण क्वाय और रस जल लाय और वेल में बचूला (बुदबुद) स्ठने बन्द हो जाँय और छझ क्वाय की तराई रहे, वब वेल को पका हुआ समम कर चूल्हें से कड़ाही को स्वार कर ठंडो कर दे और वेल को कपड़े में झान कर शीशी में रख छोड़े। इस वेल की मात्रा वीन मासे से छ. मासे वक रोगी को सीथा लिटाकर नाक में हाले वो इस वेल की नस्य भी सन्माद और मिरगी के लिये बहुत स्तम चीज है।। ६।।

# वातरोगे अनुभूत योगः—

वातव्याधितमानुषो व्यवहरेत् संमर्दने कट्फलै— स्तैलं सार्षपमल्पविह्वलिकापकं घृतं चादाने ॥ नत्किटोक्चवपोटलीजिनिया तप्त्या च सह्याऽऽनपं चैरएडोक्चवतैलतोऽभ्यवहरेद् योगेश्वरं गुग्गुलुम् ॥१॥

# वातव्याघि के जपर अनुमूत प्रयोग—

रसायनसार प्रनय बनाने के लिये बड़े इस्साह के साथ मेंने कापियाँ तिस्त लिस कर रस झोड़ी यीं, और छपाने के क्योग में लगा हुआ ्या परन्तु ''श्रेयांसि बहुविच्नानि" इस न्याय से एकाएक सुमको गृप्तसी नामक वातव्याधि ने पकड़ा। नितम्ब स्थळ से लेकर पाद पर्ण्यन्त सर्वाद्व व्यर्थप्राय हो गया था; श्रोर जिस पैर से मैं काम लेता था वह उलटा भारमूत होगया। मेरी ऐसी इच्छा होती थी कि किसी डाक्टर से इस पैर को कटा दिया जाय तो भी श्रच्छा? मेरी श्रष्ट काम नहीं करती थी और ''मोरिक्या" की पिचकारी वगैरह श्रनेक उपाय डाक्टरों से तथा वैद्यों से कराये परन्तु श्राश्वास नहीं मिला। उस समय मैं जिस योग से श्रच्छा हुआ उस योग को पाठकों की सेवा में लिखता हूँ।

श्राघ सेर कायफल को कूट कर तारों की चलनी में छान ले। बाद एक सेर कडुछा तेल कड़ाही में डाल कर चूल्हे पर मन्दी-मन्दी , ऑंच से पकावे श्रीर एक एक तोला कायफल के चूर्ण को डालता जाय। इस प्रकार तीन चार घएटे में सब चूर्ण को जला है। बाद इस तेल को फपड़े में छान ले। जब कपड़ा स्पर्श करने छायक ठंडा हो जाय, तब दोनो हाथों से दबा कर तेल को निचोड़ ले। बाद कपड़े के किट्ट को चिकनी हाँड़ी में भर कर रख छोड़े और तेल को भी चिकनी हाँड़ी में भर दे। जब तेल का मल हाँड़ी के तलभाग में बैठ जाय, तब नितरे हुए तेळ को बोतल में भर कर रख छोड़े और हांड़ी में की गाद को उसी किट्ट में मिला दे। जिस अङ्ग में जहाँ पर पोड़ा हो उस अङ्ग को दो घण्टे तक नौकर से मलवावे। परन्तु सुलगे हुए कोयले पास में रखे -रहें उन पर अपने हाथों को गरम कर करके नौकर माछिश करे। दो घण्टे के बाद उस हाँड़ी के किंह को कड़ाही में गरम करके कपड़े की पोटली बना ले उस पोटली से धीरे घीरे शह को सेके। जब सहने योग्य किष्टु गरम रहे, तब उसी कपड़े पर बिछा कर उस अङ्ग के ऊपर चाध दे। इसी प्रकार रोज तेल से मालिश करना धौर किट्ट से सेंकना। उस किंह को फेंकने को कोई आवश्यकता नहीं है, उसी किंह से रोज सेका करे। इस कायफल के तेल में थोड़ी अफीम जला ली जाय तो और भी अच्छा है।

आध सेर कायफल में चार सेर पानी डाल कर काथ कर ले।

खाद जलते जलते दो सेर रह जाय तव काथ को छान कर दो सेर घी में मिला कर मन्दी मन्दी ऑंच से घी को प्रकाने, जब काय जल जाय तब घी को छान कर रख छोड़े। इस घी का स्वाद वैसा ही बना रहता है। इसी घी में से रोगी खाया करे। यदि अधिक स्वाने की इच्छा नहीं हो तो दो तीन तोले तो अवश्य खाया करे; यह भी बहुत उत्तम चीज है।

स्रोर जिसकी विधि श्रगाड़ी लिखी है इस योगराज गूगल की स्राया करें। तीन चार दिन में ही चमत्कार दीख पड़ता है।

इस तेल की विधि मुसे काशी-निवासी नैपाल सरकार के राजवैद्य, महाराज श्रीश्रीमी १०८ श्री पुरुपोत्तमदास महन्तजी से मिली है ॥१॥ ता० २७-२-१४ के अङ्क श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार से उद्धृत— उपयोगी गुगल—

इस पत्र में "रसायनसार" के लेखक रसायनशास्त्री श्रीश्यामसुन्दरा-चार्यजी वैश्य ने काशी से नीचे लिखे दो उपयोगी नोट लिख भेजे हैं—

#### योगराज गूगल—

योगराज गूगल बहुत उपयोगी औपधी है। इसके वनाने की विधि यह है— सींठ, छोटी पीपल, चट्य, पिपलामूल, चित्रक की छाल, भुनी हुई हींग, अजमोद, सरसों, सफेद जीरा, काला जीरा, रेणुका, इन्द्रजों, पाढळ, वायविड्झ, गजपीपळ, कुटकी, ध्यतीस, मारंगी, वच और मूर्वा ( मुरेड्फली ), ये बीस औषधियां एक एक तोले ले, और त्रिफला ४० तोला ले। सब को कूट कपड़छन कर ले। सब की वरावर (६० तोळे) छुद्ध भेंसा गूगळ १३ को पाव भर पानी के साथ कड़ाही में चढा कर मन्द २ श्रमि दे। जब गूगल पानी में घुळकर और श्रवलेह जैसा हो जाय, तब ऊपर लिखे ६० तोले चूर्ण को डाल दे, और ४ तोले चन्द्रोदय, २ तोले सुवर्णभरम, ४ तोले चाँदी की भरम, ४ तोले चड़ाभरम ४ तोले नाग ( सीसा )

छ निसमें भैंसा के नेत्र की समान काठ ठाछ रङ्गत हो उसको महिपाक्ष गुगुछ (भेंसा गूगठ) इहते हैं। दवा के काम में यही गूगठ किया जाता है।

की भस्म, ४ तोले फौलाद लोह की भस्म, ४ तोले शतपुटी विफ्रार्स्वकभस्म, ४ तोले मण्ह्रस्मस्म । कपद्छन की हुई; इन फाँठ चीजों को भी डालकर कलछी से भिला दे । फिर सब को पत्थर के खरल में डाल कर चार चार तोले घृत डाल डालकर कूटे । जब लक्षाघात हो जाय, तब मटर के समान गोलियाँ बना ले । इसी को योगराज गूगल कहते हैं । यह योग शाई धर में लिखा है; परन्तु उसमें सिन्दूरस डालना कहा है । मैंने उसके स्थान में चन्द्रोदय डाला है, और सुवर्णभस्म अधिक डाली है । जिस वैद्य के पास चन्द्रोदय नहीं हो वह स्वर्णिसन्दूर डाले । स्वर्णिसन्दूर भी नहीं हो तो रसिसन्दूर ही डाले । सुवर्णभस्म नहीं हो तो नहीं डाले । अथवा ऊपर लिखी हुई आठों भस्मों में कोई भी नहीं हो, तो केवल काष्ट्रीधियां ही डालकर उक्त विधि से योगराज गूगल तैयार कर ले । बहुत अच्छी चीज है; वैद्य तथा गृहस्थियों के घर में बनी हुई तैयार रहे । श्वास, कास, वातव्याधि, मन्दामि, बवासीर, भगन्दर, प्रमेह आदि अनेक रोगों में इसका प्रत्यच फल है ।

#### ग्गल शुद्ध करने की विधि-

एक सेर त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आमला) और आधा सेर गुरुच (गिलोय) में १० सेर पानी डालकर चार पहर भिगो दे। वाद चूल्हे पर रख कर श्राप्त दे। जब श्राधा पानी जल जाय, तब कपड़े में छान कर काथ को लोहे की कड़ाही में चढ़ा दे। कड़ाही के दोनों कुन्दों में एक वांस का डएड़ा, पो (डाल) दे, उस डएडे में नवीन कपड़े की मोली।सी बाँध कर उस कपड़े में एक सेर मेंसा गूगल डाल दे। वह गूगल काथ के श्रन्दर लटकता रहे। साधारण अगि लगावे। लोह की डोहरी में (जैसी हलुवाई लोग रखते हैं) फाय को भर भर कर कपड़े के अन्दर डालता जाय और कलकुली से चलाता जाय। पांच सात बार काथ के डालने से सब गूगल खनकर कड़ाही में निकल जायगा। गूगल का मैल कपड़े में रह जायगा तब कपड़े को निकाल डाले श्रीर कड़ाही के गूगल मिले हुए

काथ को घीरे २ दूसरी कड़ाही में वारीक घार वाँघ कर गिरावे। जो मिही होगी, सो कड़ाही के पेंदे में जम जायगी, सार माल दूसरी कड़ाही में आ जायगा। फिर उस कड़ाही को श्रिप्त पर चढ़ा कर काथ को गाढ़ा कर ले, मरने से चलाता जाय जिससे पेंदे में गूगल लगे नहीं। गूगल हाथ में चिपट जाता है। इस लिये हाथों में घुत चुपड़ कर गोली बना कर सुखा ले। यह शुद्ध गूगल हो गया। जब किसी दवा मे गूगल डालना हो तो इसी में से डाले।

'जिन कड़ाहियों में गूगल शुद्ध किया है उनको साफ करना वड़ा सुरिकल है, इसलिये उनमें गौ का गोवर डालकर मले। वहुत सासानी से कड़ाही साफ हो जायगी। जिस कड़ाही में तैल पकाया है उसकी चिकनाई भी गोवर से तत्काल निकल जाती है।

इस योगराज गूगल की छ: मासे मात्रा को एक छटांक रेंड़ी के वेल में डाल के गरम करे, वाद छाघ सेर गरमागरम दूष, छटांक मर मिश्री, डाल कर पी जाय तो हड़ी में प्रविष्ट हुई वातव्याधि कैसी मी क्यों न हो सर्व नष्ट हो जाती है। रेंड़ी के वेल के पीने से चार पॉंच दस्त भी होते हैं परन्तु शक्ति नहीं घटती। भोजन के समया सीरा, चूरमा, घृत डाल कर खिचड़ी, गरमागरम खाय।

नमक, मिरच, जीरा, घिनयाँ, हींग, सोंठ, पीपल, अजवायन, पोदीना और छहसन इतनी चीजों.को नींचू के रस में घोट कर चटनी स्वाय। यह चटनी बहुत स्वादिष्ट वनती है। छशुन और हींग को घृत में मूंत कर डालने से दुर्गन्य नहीं भाती और स्वाद अधिक हो जाता है। जिसको छहसन डाळना पसन्द न पड़े वह नहीं डाले।

रात्रि को वन पड़े तो भीमसेनी कपूर (वरास) कस्तूरी, लोंग आदि के साथ घोटे हुए स्तर्णसिन्दूर की दो रत्ती मात्रा को शहद के साय चाट कर सोने।

# शृवहरो रसः—

सिन्दूरताम्राभ्रविषाणि गन्धैः

समानि तत्तुल्यसहस्रवेधी।

# दीप्याकणाः पञ्चपट्टानि हिङ्गु आद्रोद्भिरामचे च शूलहानि ॥१॥

#### शूलहर रस—

रसिसन्दूर, ताम्रमस्म; अभ्रक्भस्म, वछनाभ विष और गन्धक एक एक तोले, अमलवेत पाँच तोले, अजवायन, पीपल, जीरा व हींग ये चारो चीज पाँच तोले, पाँचों नमक पाँच तोले ले। प्रथम सिन्दूरादि पाँचों चीजों को आदी के रस में घोटकर, बाकी बची हुई चीजों को भी कपरछन करके सिला दे। फिर सब चूर्ण को आदी (अदरक) के रस में चने की बराबर गोलियाँ बना ले। परन्तु हींग और जीरे को घृत में भूंन कर वजन करे। अनुपान गरम पानी। जिसके पास रसिन्दूर आदि न हों वह अमलवेत आदि का ही चूर्ण बना कर आदी के रस में घोट कर दो चने की बराबर गोलियाँ बना ले। इन चीजों में एक अमलवेत ही ऐसी चीज है कि "लोहसूचीद्रवत्वकृत्" लोह की सुई को भी गला देती है।। १।।

# इच्छाभेदी रसः—

स्त्रज्ञाण्याग्निकोलानां समानामर्द्धगन्धकः। निशोथस्तत्समस्तुल्या जैपालाः सेहवर्जिताः॥१॥ भावियत्वाऽम्बुना वहेश्चणकप्रमिता वटीः। कुर्यात्सर्वस्य चूर्णस्य क्रूरकोष्ठोऽपि रिच्यते॥२॥

#### इच्छाभेदी जुलाब—

हिझुल का पारद, सोंठ, चित्रक, कालीमिरच, एक एक तोले, दो तोला शुद्ध गन्धक लेकर पारद गन्धक की कजाली कर ले। बाद सोंठ, मिरच, चित्रक के चूर्ण को भी मिला दे। इस चूर्ण में छः तोले निसोध के चूर्ण को और बारह तोले शुद्ध जमालगोटे के चूर्ण को ढाल कर घोटे। इस चूर्ण मे चित्रक के काढ़े की भावना देकर चने के समान गोलियाँ बना ले। बलावल देखकर एक गोली से चार गोली तक ताजा पानी के साथ या धारोष्ण [ ताजा ] दूध के साथ देने से मनुष्य कैसा ही क़ूर कोष्ठ क्यों न हो जुलाब अवश्य होता है ॥१।२॥

# द्वितीय इच्छाभेदी रसः—

टङ्कणं पिप्पली शुण्ठी हिङ्गुलुर्निम्बुशोधितः । हेमपत्रा त्रिवृह्दन्ती तिस्रो बिद्धिगुणाः क्षिपेत् ॥ १ ॥ दूसरा इच्छाभेदी जुलाब—

श्रानि पर फ़ुलाया हुश्रा सुहागा, पीपळ, सोंठ, नींयू के रस में शोघा हुश्रा शिंगरफ ये चारों चीज एक एक तोले सनाय की पत्ती दो तोले, निसोथ चार तोले, शुद्ध जमालगोंटे का चूर्ण श्राठ तोले ले ॥१॥

चूर्णे धारोष्णदुर्धेन गिलेद् गुञ्जात्रघोनिमतम् ।

इच्छया भेदकं नैतत् पच्यते रेचनं विना ॥ २ ॥

इस चूर्ण की मात्रा कम से कम तीन रत्ती लेकर ताजा दूर्घ के साथ पीवे। यह यथेष्ट दस्त कराता है इसलिये इसको इच्छाभेदी रस कहते हैं। यह रस बिना दस्त कराये पच नहीं सकता।। २।।

गुल्मं विष्टम्भकं हन्यादुदावत्तीमरोचकम् । अर्शोभगन्द्रादीनां योगैस्सेवेत कालवित् ॥ ३ ॥ ।

इसके सेवन करते से विष्टम्भ रोग, गुल्म रोग, स्दावर्त्त रोग, अक्रिन, नष्ट हो जाते हैं और शास्त्र-लिखित बवासीर, भगन्दर रोगों के त्रयोगों के साथ इसके सेवन करने से रोगी सुखी हो जाता है ॥३॥

# मूत्रकृच्छ्रान्तको रसः—

स्थाली पूर्णार्द्धपानीया पिघेया तनुवाससा । षद्ध्वा सूत्रेण तद्वक्त्रं श्रीवासं च प्रसारयेत् ॥ १ ॥

मूत्रकृच्छान्तक रस [ सूजाक पर ]

आधी बटलोई को पानी से भरकर उसके मुख को पतले कप**ड़े से** ढाँक कर ढोरा से बाँघ दे और उस कपड़े पर आघ पान तीन छटाँक के करीव गन्धाविरोजा (वेरजा) फैला दे ॥ १॥ पचेन्मन्दाग्निना तावद् यावद् द्वत्वा जले पतेत्-श्रीवासःखाङ्गशीतेऽत्र क्षिप्त्वा पानीयमाहरेत् ॥ २ ॥ तलस्थं घनमस्यांऽदां चाष्टमं मकरध्वजम् । षङ्गुणगन्धजीणे वा सिन्द्रं रसम्रक्तमम् ॥ ३ ॥

उस वटलोई को चूल्हे पर रख कर मन्दी आँच तब तक दे जब तक पानी की बाफ से तप कर गन्धाविरोजा कपड़े से छनकर बटलोई के अन्दर पानी में गिर जाय। बाद बटलोई को चूल्हे से उतार कर धरती पर रख दे जब पानी बिल्कुल ठंढा हो जाय तब पानी को निकाल -दे और बटलोई के तलभाग में जमे हुए विरोजे को निकाल ले। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ गन्धाविरोजा चार तोले और मकरध्वज -या षड्गुणगन्धकजारित सिन्दूररस छ: मासे लेकर दोनों को खरल में 'घोटकर शीशी में रख छोड़े॥ २।३॥

खादेन्माषद्यीं मात्रां मूत्रकुछ्रान्तकाद्रसात्। श्रीवासः केवलो वैष सफलः सितया युतः॥ ४॥

इस मूत्रकृच्छान्तक रस की दो मासे मात्रा ताजा दूध के साथ या ताजा पानी के साथ या मिश्री के साथ सेवन करने से सूजाक नष्ट हो जाता है। यदि किसी के पास मकरध्वज या सिन्दूरस नहीं हो तो पूर्व्व रीति से शुद्ध किया हुआ केवल गन्धाविरोजा भी सूजाक में उपकारी है।। ४।।

#### स्जाक पर पिचकारी-

द्मुळ ऋखवायन ६ मासे, काशगरीसफेदा ६ मासे, संग जराहत ६ मासे; कत्या ६ मासे, तवे पर भूंना हुआ त्तिया ६ मासे, गिलोय अरमनी ६ मासे, इन ६ चीजों को कूट कर कपरछन कर ले। बाद इस चूर्ण को खरळ में डाल कर छटाँक भर दही के पानी (तोर) में घोट कर पाव भर दही का पानी और डाळ दे। सब को हाथ से घोल कर तीन घण्टे रख दे, बाद निर्मल जल को निकाल कर किसी शीशी में भर ले। इसमें छटाँक भर गुलावजळ भी डाळ सकते हैं। इस

जल में से दो तोले के घन्दान पिचकारी में भर कर लिङ्ग के घन्दर हाल कर लिङ्ग के मुख को इस तरह दवाने जिसमें पानी लिङ्ग से वाहर न निकलने पाने। पाँच मिनट के बाद लिङ्ग के मुख को छोड़ दे जिसमें पानी वाहर निकल जाय। इसी प्रकार दो वार फिर भी पिचकारी से लिङ्ग के अन्दर वहीं पानी भर दे इस रीति से सायंकाल प्रातःकाल पाँच छः दिन तक पिचकारी देने से मवाद (राधलोहू)। गिरना बंद हो जायगा धौर घन्टर का सब घाव पूर (भर) जायगा।

यह विधि मुक्ते एक कन्हैयालाल जी हकीम से मिली है और मैंने कई वार इसको श्रजमाई है बहुत श्रच्छी विधि है ।

#### उपद्ंश चिकित्सा—

देवघूपमध्िछष्टश्रीवासान् समभागकान् । दक्कायन्त्रे निधायाऽनुसन्धितारैरयोमयैः ॥ १ ॥ बद्ध्वा गाढं च कुर्वीत मृत्पटान् सप्त तद्धरेत् । चुल्यां तिर्थिग्ददीताऽग्निं मन्दं हण्डीं स्पृशेत्पराम् ॥२॥

## लिङ्ग की चाँदी [गरमी] का इलाज—

राल, मोम, गन्धाविरोजा इन तीनों को श्राध आध पाव लेकर हमरूयन्त्र की नीचे की हाँड़ी में रख दे। दोनों हांड़ियों के मुखों को मिला कर लोहे के वारीक तारों से खूब मजवृत वाँध दे जिसमें कहीं से खसकने नहीं पावे। फिर उन तारों के वन्धन के ऊपर सात कपरमट्टी करके सुखा ले। इस हमरूयन्त्र को लिटा कर ऐसी युक्ति से चूल्हे पर रखे कि जिसमें नीचे की हाँड़ी में ही आँच लगे और ऊपर की रीती (खाली) हाँड़ी चूल्हे से दूर रहे। तब मन्दी मन्दी आँच लगाना शुरू कर एक घएटे के वाद चूल्हे से वाहर निकली हुई खाली हाँड़ी के तलभाग को स्पर्श करके परीक्षा करे कि राल, मोंम, गन्धाविरोजे का सार भाग दूसरी हाँड़ी में उड़ कर श्राया कि नहीं।। १।। २।।

ज्ञात्वा स्पर्शासहां यन्त्रं शीतयेद्वतार्घे तत् । , आज्यं तत्कर्दमोन्मानं तद्द्वयं चन्हिगालितम् ॥ ३ ॥ जब हाँ ही ऐसी गरम हो जाय कि उसमें हाथ नहीं लग सके तब समभ ले कि उन तीनों चीजों का सारमाग इस हाँ ही में आ चुका है, तब यन्त्र को धीरे से उतार कर पृथ्वी में रख दे जिसमें वह घएटे आधा घण्टे में ठंढा हो जाय, बाद डमरूयन्त्र की मुद्रा को खोल कर दूंसरी हाँ ही में जमे हुए उन तीनों चीजों के कीच के समान घनभाग को निकाल ले। उसमें से एक छटाँक लेकर एक छटाँक घी के साथ कटोरी में रख कर अग्नि पर पिघला ले, जब घी और कीच एक जीव हो जाँय तब कटोरी को अग्नि से उतार कर रख ले। यह गरमी [आतशक] के घानों की उत्तम मलहम बन कर तैयार हो गई।। ३।।

### खपदंशत्रणे लेप्यं क्षालयेत् त्रिफलाजलैः । त्रिफलामेव सेवेत ताम्रभस्मयुतां वर्णी ॥ ४ ॥

इस मलहम को लिङ्ग के उपर घानों पर दिन में दो दफे लगाने परन्तु प्रथम त्रिफला के काढ़े से घानों को घो लिया करे और छटाँक भर त्रिफला के काढ़े को प्रातःकाल और रात्रि को पीया भी करे। त्रिफला पीने के बाद या पिहले ही एक रत्ती ताम्रभरम मधु के साथ चाट लिया करे। ताम्रभरम नहीं हो तो केवल त्रिफला से भी काम चल सकता है। त्रिफला के काथ की पीने की इच्छा नहीं हो तो एक तोला कपरछन किया हुआ त्रिफला का चूर्ण शहद के साथ दोनों समय चाटा करे।। ४।।

#### यदा तत्तैलमाकर्षेत्रलीयन्त्रेण वुद्धिमान् । तुल्यसैन्धवपङ्केन बालुकापादपूरणात् ॥ ५ ॥

श्रथवा छन तीनों चीजों के सार का तेल ही निकाल ले। उसकी। विधि यह है कि—नलीयन्त्र (भवका) के चतुर्थीश भाग में बालु रेता भर दे बाद उस सार के समान सेंधानोंन मिला कर (कोई कोई वैद्य चतुर्थीश चतुर्थीश हरिताल श्रीर गन्धक भी मिला दिया करते हैं) उसे बालु पर रख दे श्रीर उस यन्त्र को ढक्कन से ढंक कर तेल गिरने वाली नली के तरफ किंचित् मुका कर भवकायन्त्र को चूल्हे पर रखें।

जिसमें वाहर टपकने वाले तेल को नली तक दूर नहीं जाना परे । जब नली के द्वारा तेल टपकना छुरू हो तब उसके नीचे एक प्याला रख दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि भवका के ढक्कन में वारवार पानी भरता रहे और गरम होने पर निकालता रहे। (भवका का चित्र देखों और उसके बनाने की विधि भी परिभापा प्रकरण में देखों) इस प्रकार भी संखिया, गन्धक, गन्धाविरोजा, मोंम, हरिताल, मैंनिशिल आदि का तेल अच्छी तरह से निकल आता है। परन्तु गन्धक हरिताल के योग से ताम्बे का भवका पांच चार बार में ही वेकार हो जाता है इसिल्ये हरिताल गन्धक आदि के तेल निकालने के लिये लोह का बना हुआ भवका जुदा ही रहना चाहिये। इसमें सौंफ, गुलाव वगैरह किसी चीज का अर्क न निकाला जाय, नहीं तो उस अर्क को पीने वाले मनुष्य मरेगें नहीं तो आसन्नमृत्यु जरूर हो जायंगे।। ५।।

तत्तैल्लेपनाद्वाऽपि व्रणा गच्छन्त्यशेषताम् । शुष्कप्रायेषु जातेषु वराचूर्णे वचूर्णयेत् ॥ ६ ॥

इस तेल को उपदंश के घावों पर लगाने से सब घाव अच्छे हो जाते हैं। श्रीर इनके अलावे सर्व प्रकार के घाव नष्ट हो जाते हैं। जब घाव सूखा सा हो जाय तब उसके ऊपर गाढे कपड़े में छाना हुआ त्रिफला का चूर्ण दुरक (छोड़) देना चाहिये। (कोई कोई वैद्य त्रिफला की भरम को भी दुरकते हैं)॥ ६॥

इच्छेद्भूयोऽपुनर्भावसुपदेशं यदि व्रणी । वराकाथं भजेन्मासं गन्धकं वा समाक्षिकम् ॥ ७॥

यदि ऐसी इच्छा हो कि फिर गरमी उत्पन्न ही नहीं होने पावे अर्थात् जड़ से ही निकल जावे तो वह रोगी छटांक भर त्रिफला के क्वाथ को ख्यवा शहद के साथ एक तोले गन्धक को प्रतिदिन एक महीने तक सेवन करे।। ७॥

पत्यहं चित्रककाथैः पहत्यागस्वतन्त्रतः। लेप्यं वा तालजं तैलं गान्धं वा सर्व्वमिश्रितस् ॥ = ॥ परन्तु गन्धक चाटने के बाद दो तोले चित्रक का क्वाय भी पीना चाहिये। यदि गन्धक सेवन के समय नमक न खाये तो श्रन्छी बात है, यदि नमक विना नहीं रहा जाय तो जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा खाया करे। नमक के खाने से कुछ विशेष शङ्का की बात नहीं है, किन्तु गन्धक का श्रह्म गुण हो जाता है।

जिस प्रकार राल मोंम गन्धाविरोजे का तेल गरमी के घानों को ध्यक्सीर है उसी प्रकार हरिताल का या गन्धक का तेल भी बहुत उत्तम है।। ८॥

मूत्राघाताऽवरोध चिकित्साः— मौत्रे घातेऽवरोधे वा भजेत्क्रुष्माण्डजं रसम्। अध्यर्द्वपत्तमानाऽऽद्ध्यं कर्षद्वयसितायुतम्॥ यावक्षाराधेकर्षेण मिश्रितं मूत्ररेचकम्॥१॥

चिनग और मूत्रावरोध का इलाज—

जिस मनुष्य के चिनग हुई हो अथवा मूत्र बन्द हो गया हो तो पेठे का रस छः तोले लेकर उसमें दो तोले मिश्री श्रीर छः मासे जवा खार डाल करापीवे, मूत्र साफ उतरता है। चनग रोग या मूत्र के वंद होने की शिकायत नहीं रहती है।। १।।

### प्रमेह चिकित्सा-

शोध्यः प्रमेही कृतशुद्धिरश्न-

व्बिलाजतूनमानरसायनानि ।

नागाभिधादीनि विमुच्यतेऽत-

अन्द्रोद्यं वा द्रागन्धजीर्णम् ॥ १ ॥

### प्रमेह की चिकित्सा—

यदि प्रमेह रोगी वमन विरेचन के योग्य सममा जाय तो उसको वमन-विरेचन (नारायण चूर्ण से या इच्छाभेदी रस छादि के प्रयोग से) कराकर; समान भाग छुद्ध शिलाजीत मिलाकर "नागरसायन" या "वज्ञरसायन" सेवन करावे। अथवा दशगुण्गन्धकजारित चन्द्रोदय

का ही सेवन करावे ( चन्द्रोदय नहीं हो तो केवल दशगुणगन्घकजारित । सिन्दूररस से भी काम चल सकता है ) ॥ १ ॥

# घात्रीहरिद्रा**मृतबङ्गसे**वी

# तद्वेतुवर्जी यतिधर्मचारी।

भवेत्प्रसेही यदि तज्जपीडा

कृतास्पदा जातु न जायतेऽस्मिन् ॥ २ ॥

अथवा शहद इलायची के चूर्ण के साथ दो रत्ती बद्ध मस्म को चाट कर ऊपर से छटाँक आँवले के क्वाथ में १ तोला इलदी के चूर्ण को डाल कर पीया करे तो भी प्रमेह रोग चष्ट हो जाता है। परन्तु जिन कारणों से प्रमेह उत्पन्न हुआ है, उन (मधुर, अम्छ, लवण, चिकना, भारी, ठडा पदार्थ भोजन, नवीन अन्न, मिट्टरा, जल-प्रान्त के जीवों का मांस-भक्षण, दिवा-शयन, रान्नि-जागरण, बहुत वैठक का काम करना, इत्यादि ) प्रमेह के कारणों को सेवन नहीं करे और ब्रह्मचर्य पाले।। २।।

#### गुग्गुल्वादिवटीमेंही सायंप्रातभेजेद् यदि । सेतुना जलधारेव मेहघारा निरुध्यते ॥ ३॥

शुद्ध किये हुए पाव भर भेंसा गूगल में पाव भर पानी डाल कर लोह की कड़ाही में मन्दी मन्दी आँव से गला ले। वाद इसमें सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, वहेड़ा, आमला, हलदी, ह्मीमस्तंगी, सालमिमश्री और इलायची के वीज, इन दस चीजों को दो दो तोले लेकर कूट कपरछन करके मिला दे। जब गूगल का और चूर्ण का एक जीव हो जाय तब गोली वना कर सुखा ले। इन गुग्गुल्वादिवटी की ३ मासे की खुराक होती है। गरम जल के साथ सायकाल प्रात काल इन गोलियों के सेवन से भी सर्व प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं, जैसे सेतु से जल का प्रवाह।। ३।।

# भ्रीहयक्रचिकित्सा—

सृताम्लसाराभ्रमनःशिलाऽय-

स्तुत्थार्कशह्वाऽसृतसुष्टितालान् ।

वराटिकाः क्षारयुगं च जातीफलं स्तुहीदुग्धरसाञ्जनानि ॥ १ ॥
जैपालहिङ्गुत्रिकदुत्रिपद्वीयथायथं शोधितमारितानि ।
तुल्यानि सर्वाणि विचूणितानि
अद्भिः प्रघर्षेच्छरपुङ्गुजाभिः ॥ २ ॥
सेवेत तक्षेण पलार्द्धमानं
मृत्युञ्जयं लोहमहर्द्धिसन्ध्यम् ।
प्रीहायकृद्गुल्ममुखोद्रस्थाः
शोथाश्च नरुयन्ति विकारजाताः ॥३॥

#### बरवट पिलही की चिकित्सा—

शुद्ध पारद, आमलासार गन्धक, अभ्रक्भस्म, शुद्ध मैंनशिल, लोहभस्म, तूतिया की भस्म, ताम्रभस्म, शृद्ध मस्म, शुद्ध कुचला, शुद्ध हिरताल, पीली कीडियों की भस्म, जनाखार, सज्जीखार, जायफल, शृहर का दूध, रसौत, शुद्ध जमालगोटे का चूर्ण, घी में भूनी हुई हींग, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, सेंघानोंन, सांभरनोंन, और कालानोंन, इतनी 'चीजों को समान भाग लेकर कूट कपड़छान कर ले। परन्तु यहां पर इतना विशेष सम्म लेना चाहिये कि सम्पूर्ण चूर्ण में जितने शृहर के दूध की भावना हो सके इतना शृहर का दूध दिया जाय। बाद सरफोंका के क्वाथ की या खरस की एक भावना सम्पूर्ण चूर्ण में और दे ले।। १।। २।।

इसको "लोहमृत्युख्वय रस" कहते हैं। इसकी एक एक तोले की मात्रा सायङ्काल प्रातःकाल तक के साथ सेवन करने से प्रोहा, यकृत्, गुल्म आदि छदर के रोग छोर शोथ नष्ट हो जाते हैं॥ ३॥

शङ्खेषु निम्न्यम्बुमृतेषु वहाँ-धृतेषु हण्ड्यां परितापितेषु । मृतेषु सम्यक् छरपुङ्क्षचूर्णे चतुर्शेणे घर्षितमिश्रितेषु ॥ ४ ॥ भ्रीहार्त्तिरुणाय समर्पितेषु कर्षव्योन्मानमितेषु तेषु । गवां जलेनोष्णजलेन वापि

भवा जलमार्यजलम् वात्रि द्वीहायकृचाऽस्य निरेति मुक्त्वा ॥ ५ ॥

सफेद वर्गा के शंख को पहिले कही हुई विधि के श्रनुसार शुद्ध-करके इसमें नींवू का रस भर दे, बाद इस शंख को हाँड़ी में रख कर स्वीर्थ करीमट्ठी की अग्नि पर रख कर या गजपुट में फूँक दे। स्वाझ-शीवल होने पर शंखभस्म से चतुर्गुण सरफोंका के चूर्ण को डाल कर घोटे। जब दोनों का एक जीब होजाय तब इस चूर्ण में से एक एक तोलंग मात्रा सार्थकाल व प्रातःकाळ गोमूत्र के साथ या गरम जल के साथ सेवन करे तो इस योग से भी प्रीहाव यक्षत नष्ट हो जाते हैं।।।।।।।

### सर्व-कुष्ट चिकित्सा—

चाराक्तकुष्ठे सितरक्तरूपे
तालाग्निकासीसवरासुगन्धैः।
वेपो गलत्कुष्टहरं तु भस्म
तालस्तुहीसैन्धवजं निरुद्धम्॥१॥

### सर्व प्रकार के कुष्टों की चिकित्सा—

सफेद या लाल वर्ण के कोड के चकत्तों पर प्रतिसारणीय ज्ञार (परिभाषा प्रकरण में कहे हुये) को चुपड़ कर हरिताल, चित्रक, कसीस, त्रिफला, गन्धक के समान २ भागों को पानी में पीस कर लेप करे। इस प्रकार सात दिन लेप करने से सफेद, छाल कोड जाते रहते हैं। क्षार के लगाते ही चमड़ा हतर जायगा बाद लेप करना अच्छा है। परन्तु प्रति दिन ज्ञार चुपड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पांच तोले हरिताल, पांच तोले सेंधानोंन थूहर के डंडे में भर कर कपरमट्टी करके इस डंडे को हांड़ी में रख कर और मुद्रा कर के भरम कर ले। इस भरम में कड़वा तेळ मिळा कर छुगदी बना ले। इस छुगदी को गलत्कुष्ठ के घावों में भरने से मरे हुए जन्तु घावों से निक्रलेगें और घाव भी पुरने (भरने) लगेगें।।१॥

वलीदाधन्तूराविपकतैलाऽऽक्ताङ्गो वराकाथसमूष्मिताङ्गः ।

कुष्ठव्रसंद्योधितगन्धमश्रन्

पामादिमुक्तो भवति स्मराङ्गः॥२॥

छटांक पारद, छटांक गन्धक की कज्जली करके, पका कर ठंडे किये हुये आध सेर कड़ने तेल में डाल दे, श्रीर धत्रे के पत्तों का स्वरस एक सेर डाल कर मन्दाग्नि से पकाने। इसी कीच के समान तैल को सर्व शरीर में लगा कर त्रिफला के क्वाथ का बफारा ले, श्रीर चारों तरफ चादर से शरीर को डाक ले जिसमें ऊष्मा (बाफ) बाहर न जाने पाने। इस' प्रकार पांच चार दिन ही करने से शरीर से खाज, खुजार, खूखस जाने कहां चली जाती हैं। परन्तु सर्व प्रकार के कुछों में, कुछहर श्रीपिध्यों में शोधी हुई गन्धक मधु के साथ चाटा करे। जैसे भिलानें के छौर जमालगोटे के तेल में गन्धक को गला कर त्रिफला के काटे में शोधना कुछ को उत्तम है।। २।।

मृत्स्तेहगन्धाक्ततथाऽस्तद्द्व-र्वा

टङ्कणाऽऽलेपविमुक्तदद्वः।

कृच्छे तु धात्रीसुशिवाकालिहु-

काथोष्मतः स्याद्पि नष्टदद्वः ॥ ३ ॥

दादों के ऊपर मट्टी के तेल मे घोटी हुई गन्धक को लगा कर दो घंटे घूप में बैठ जाय तो दाद जल भुंन कर भस्म हो जाते हैं। ऐसा तीन दिन करना काफी है। वर्षों तक दुःखी रहने की अपेक्षा तीन दिन का थोड़ा दुःख भोगना अच्छा है। यदि यह मंजूर नहीं हो तो पानी में पीस कर चौकिया सुहागा ही लगाया करे। इसमें छेश भी नहीं, हुर्गन्ध भी नहीं श्रीर कपड़े भी खराव नहीं होंगे। यदि दोष श्रिधिक हो तो त्रिफलादि कुष्टहर श्रीपिधयों के काढे का स्वेद भी देना चाहिये और इक्त तेल की माछिश करनी चाहिये॥ ३॥

#### शिरस्यनस्यम्---

आकाशवद्धीभसितं शिवायाः
कृम्भ्याश्च चूर्णं परिभावयेत ।
सन्दारदुग्धेन चतुर्थभागं
सुवर्णसिन्दूरमथो प्रदाय ॥ १ ॥
आर्केण दुग्धेन विमद्ये भूयो
दिधा प्रशुष्कं पटगालितश्च ।
नस्यं शिरस्यं स्मृतिकृष्टिक्रोर्सिं
छिक्काप्रवृत्तेश्च तन्द्रकरेति ॥२॥

#### शिर के हितकारक संघनी-

अमरवेल की भस्म, हरड़े का चूर्ण, कायफळ का चूर्ण, तीनों एक एक तोला लेकर मन्दार के दूध की आंवना दे। बाद तीन मासे पड्गुण गन्धक जारित सुवर्णसिन्दूर इस चूर्ण में डाल कर दो भावना मन्दार के दूध की और दे। जब बिळकुल सूख जाय तब कपरछन करके रख छोड़े। यह नस्य मस्तक के लिये बहुत हितकर है। इसके सूँघने से छीक भी खूब आती हैं व मस्तक की पीड़ा तत्काल शान्त हो जाती है और जिसका मस्तक सनक गया हो जिससे स्मरण शक्ति नष्ट हो गई हो तो यह नस्य स्मरणशक्ति को भी बढ़ाती है। यदि सुवर्णसिन्दूर नहीं डाले तो भी उपकारक है। इस चूर्ण को दो रत्ती मात्रा बदाम के हछुआ में रख कर इस प्रकार निगले कि चूर्ण का स्वाद न माछम हो, नहीं तो जी मचलाने लगेगा।।१।।२।।

## नेत्रपोटली शुक्काञ्जनञ्च---

दार्घीचिवागैरिकचार्करारसाऽ-ञ्जनेन्द्रफुल्लस्फटिकाःसमोनिमताः। एकाष्टमोन्मानिपताऽहिफेनकं सङ्क्रद्दय छुद्देन पटेन बन्धयेत्॥ १॥

द्खती आँखो की पोटली और शुक्काञ्चन—

दारुहिल्दी, बड़ो हरड़े, सोंनागेरु मिश्री, रसौत, कपूर, श्राग्न पर फुळाई हुई फिटकरी इन सातों चीजों को तीन तीन मासे ले श्रीर तीन चार रत्ती के श्रन्दाज अफीम डाले इन श्राठों चीजों के चूर्ण को घुळे हुए साफ कपड़े में बँघवा ले ॥ १॥

गवादिदुग्धेन युनक्त पोटलीं नेत्रेषु रुग्णेषु सुखं विधात्रिकाम् । ज्वालामभिष्यन्दमपि प्रवेदनां शर्मनयन्तीं चहतिं निरुम्धतीम् ॥ २ ॥

बाद इस पोटली को मही के सकीरा में भरे हुए तोले दो तोले दूध में भिगो भिगो कर नेत्र के ऊपर छगावे और पोटली के दूध को नेत्र के अन्दर भी टपकावे। दूध-गाय, बकरी, भैंस किसी का ही हो परन्तु स्त्री का दूध सुलभ हो तो और भी अच्छा। इस पोटली को नेत्र के ऊपर लगाने से दुःख के बदले चलटा आनन्द पड़ता है, श्रीर नेत्र का दाह, बहना, पीड़ा आदि सब नष्ट हो जाते हैं। श्रीर दूखते नेत्रों का इलाज नहीं करने से नेत्र के नष्ट होने की शङ्का रहती है। इस पोटली के सेवन करने से सैकड़ो आदमी अच्छे हो गये श्रीर नेत्र भी दर्पण के समान हो गये॥ २॥

शिवाशिलासैन्धवशह्वतुत्थ सुवर्णमाचीकसुगैरिकाणि ।

### समुद्रेफनं मरिचं च कुर्घाद् वस्त्रेणपूतं परिकुद्द्य सर्वम् ॥ १॥

वही हर इ शुद्ध मैंनशिल, सेंघानोंन, शङ्क्षभस्म, शुद्ध तृतिया, सुव-एमाचिक की भस्म, सोंनागेरू, समुद्रफेंन, कालीमिरच इन सब को समान भाग लेकर कृट कपरछन कर ले।। १।।

## एतच्छुकाञ्जनं सर्वान् नेत्ररोगान् निरस्यति । नूततान् वर्त्मशुक्कादीन् माक्षिकेण सहाज्जनात् ॥२॥ ं

इस चूर्ण को मधु के साथ रात्रि को सोते समय छगाने से रतोंदा, नेत्र का बहना, कीच का आना, पढ़ने में नेत्र का थकना, आदि सब रोग नष्ट हो जाते हैं, और थोड़े दिन का फूला, पलकों का फूछना भी नष्ट हो जाते हैं।। २।।

#### नेत्रपीयूषाञ्जन विधि-

सीसे (नाग) को अग्नि में तपा तपा कर त्रिफला काय, भांगरे का स्वरस, गोघृत, कमल की डंठी का स्वरस, वकरी का दूध इन पाँच चीजों में सात सात वार बुमावे। और जो शोशे का किट्ट बचता जाय उसमें गुड़ नवसाहर डाल कर तपाने से जो सीसा वह कर इकट्ठा होता जाय उसे भी शोधता जाय। जब पाँचों चीजों में पेंतीस बार बुमाने से सीसा शुद्ध हो जाय तब इसी की तो सलाई बनवा ले जिससे अञ्जन लगाया जायगा। और इस सीसे को अग्नि पर पिलघा (टिलघा) कर समान २ भाग शुद्ध पारा व गन्धक और दोनों से द्विगुण शुद्ध काला सुरमा भिला कर इतना बारीक घोटे कि जिसके आँजन से नेत्र में कड़के (गड़े) नहीं। बाद पारद के समान बरास या भीमसेनी कप्र मिला कर घोटे। इस ठंडे सुरमा के नित्य लगाने से नेत्र सम्बन्धी शिकायत कभी नहीं हो और नेत्र के अनेक रोग नष्ट हों। इस अञ्जन की तो क्या बात है ? शास्त्रकार तो इस प्रकार शोधे हुए सीसे की सलाई के ही विषय में लिखते हैं कि—"सञ्जन।

च्य जना वा" श्रर्थात् इस सलाई को श्रजन के साथ लगावे या केवल सलाई को ही नेत्र में फेरा करे तो नेत्र को परम हित करे।

किसी वैद्यां की सम्मित है कि नेत्रपीयूषा जन में पारद से भएमांश भूना हुआ त्तिया भी डालना चाहिये, क्यों कि तृतिया में सावण रोपण पूरण प्रसादनादि अनेक गुण हैं। हाँ १ यह कहना अच्छा ही है, तृतिया के वहुत गुण देखे जाते हैं जैसे— मुख में कैसे ही छाले पड़ गये हों कि जिसके मारे बोला भी न जाय, खाया भी न जाय, उस अवस्था में भूने हुए तृतिया के समानभाग गेरू मिला कर छटाँक भर गरम पानी में डाल कर मुख में दो मिनट रख कर कुछा कर देने से ही मुख के छाले जाने कहाँ चम्पत हो जाते हैं। तथा नेत्रा अन, सुजाक, गर्मी के घाव आदि अनेक कार्यों में तृतिया का गुण छिपा हुआ नहीं है।

#### भीमसेनी कपूर की विधि —

कपूर ८ तोले, छोटी इलायची के दाने २ तोले, समुद्रफेन १ तोला, रसौत १ तोला, केसर ६ मासे, कस्तूरी ३ मासे, नागरमोथा १ तोळा, निर्मली (कतक) १ तोला, अगर १ तोला इन ९ चीजों को गुळाव-जल में खूब बारीक पीस कर एक पूड़ी के समान चौड़ी टिकिया बना कर कांसी की थालों में रख कर ऊपर से कांसी का कटोरा ढाक दे, और चरद के चून (आट) को गरम पानी में सान कर थाली व कटोरा की सन्द में मुद्रा करके नीचे घृत का दीपक जला कर एक पहर अग्न दे। अग्न की किलका तर्जनी अङ्गलों के समान मोटी होनी चाहिये। और कटोरा के ऊपर पानी का भीगा हुआ कपड़ा आठ परत करके ढाँक दिया जाय। यदि कुछ सूखा सा होने छगे तो योड़ा थोड़ा पानी का टपका हालता रहे। एक पहर के बाद खाइ-शीतल होने से कटोरे के पेंदे में लगे हुए भीमसेनी कपूर को निकाल ले। नेत्राध्वन में या चन्द्रोदयादि रसों में इसी को हाला करते हैं। यह भीमसेनी कपूर नेत्रों का परम हितकारी एव शरीर का पैष्टिक है।

# प्रसूतस्त्रीवाल चिकित्सा —

प्रसृतनारी द्शमूलजातं काथं सचन्द्रोद्यराजमन्तु । वराकषायेण च धौतयोनि–

अन्द्रोद्याङसेवीभवेत्तु वालः ॥ १॥

प्रस्ता स्नी, दशम्ल ( शालपर्णी, पृष्टपर्णी, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, गोलक, वेलिगरी, अरनी, छोनापाठा, कंभारो, पाढल ) के काथ को पीकर ऊपर से १ रची चन्द्रोदय या षड्गुण गन्धकजारित स्वर्णी सिन्दूर मधु के खाथ या पान में खाया करें, श्रीर त्रिफला के काढे से योति को अन्दर व वाहर पिचकारी से धोया करें तो कोई विकार नहीं हो, और जात विकार शान्त हो जाँय। परन्तु वच्चों के लिये चन्द्रोदय एक चावल भर मधु विषम ( मधु से कम या अधिक ) घृत के साथ देना अत्युत्तम है।। १।।

#### यन्थोपसंहारः—

कै:कैश्चिद्जैरिप मामकीनं
धनं कियासिद्धिमिषेण सुक्तम्।
भस्मापि नीतं तद्पि व्यरंसं
नाहं कियाया व्यसनानुरागात् ॥१॥
यस्यार्थराशिर्विपुलोऽस्ति गेहे
स तस्करैर्लुण्ड्यतइत्यवीम।
दृष्टःश्चतो वा नहि भैक्ष्यभोजी
विलुण्ड्यमानः खलु चौरसङ्घैः॥२॥
आदाय शास्त्रस्य मतं वुधां च
परिश्रमं वृद्धिवलं च शहवत।

ग्रन्थे कृतेऽण्यत्र यदि प्रमादात्कापि चुटिःस्याद् विवुधैरुपेक्ष्या ॥३॥
योद्यश्वमारोहाति युद्धकर्मा
स्वलत्यपि कापि कदापि भूमौ ।
गृहीतसंपेषणिका वराकी
योषित् पतन्ती कच केन दृष्टा ? ॥ ४ ॥
आतुरसन्तोषार्थे वैद्यकशास्त्रोत्तिनंसया चापि ।
भवतु सूत्रपरिचर्या भिषक्सपर्या मदीयेयम् ॥ ५ ॥

भूमिमुन्यङ्कचन्द्राब्दे वैक्तमे भौमनासरे । पौपे पत्ते सिते षष्ठयां प्रन्थः पूर्त्तिमगादयम् ॥

( पौप सुदि ६ सं० १९७१ महलवार )

इति रसायनशास्त्रि पण्डित श्यामसुन्दराचार्य वैश्य कृते रसायनसार प्रन्थ भागपञ्चके प्रथमो भागः । शिवार्पणमस्तु ।

# आवश्यक सूचना

इस ग्रन्थ में लिखी हुई तत्क्षण फल दिखाने वाली प्रायः सभी दुर्लभ रसायनादिक औषिधयां और अन्यान्य सब प्रकार के शास्त्रीय योग तथा अनुभूत (पेटेन्ट) दवायें हमारे यहां विक-यार्थ तैयार रहती हैं। पूरा विवरण सुचीपत्र में देखिये।

आशा है कि उदार हृदय वैद्य-समूह एवं जनता इनसे लाभ उठा, हमारा परिश्रम सफल करेंगे।

निवेदक--उमेदीलाल वैश्य,

# दी इयाससुन्दर-रसायनशाला

गायघाट, बनारस ।



# रसायनसार ग्रन्थान्ते संगलम्-

-++4556836344-

#### पद्मबन्धश्लोक:---

मास्यरसाऽप्रमादाय यदाऽऽमाधानशालिमा ।

मालिशालाधमालोकाकालोमायाशिरस्यमा ॥१॥
व्याख्या—अय अल्पवयस्क ! यदाऽऽमाधानेन अपिरपक्षरसरक्तादिप्राप्त्या शाल्यते तच्छीला मा सौन्द्य्यं जायते
तदांऽप्रमादाय चित्तस्थैर्यलाभाय श्रस्य समक्षवर्त्तिकामसेवनादेः 'कर्मणः संबन्धमात्रविवक्षायां षष्ठीः मारस-न भुड्छव ।
वीर्यपरिपाकमन्तरेण कामादिसेवनं विषायितमित्यर्थः ।
तत्कारणीभूताऽध्मजनसङ्गेन महानर्थांगम आपतेदित्याह
मालीति । मालिनां रलयोः सावण्यांन्मारवतां कामिनां
शालायां सदस्यधमानां दुःसङ्गिनामालोकेन सङ्गेनाऽकालोऽकालमरणक्रपा मायाऽघटघटनापटीयसीश्वरशक्तिः शिरसिश्रमा
तद्दुःसङ्गेन सहैव तत्कालमेवेत्यर्थः स्यादिति शेषः । यदि
जिजीविषास्ति तदा लम्पटानां सङ्गं दूरतः परिहरेति वालानामुपदेशः ॥ १ ॥

ष्यर्थ— खारोग्य के लिये ही खायुर्नेंद शास्त्र का ७पदेश है, उस खारोग्य का प्रधान कारण ब्रह्मचर्थ पालन ही है इसलिये पद्मपठित ऋोक में ब्रह्मचर्य का ही उपदेश किया जाता है कि-श्ररे विद्याभ्यासि वालकों! यदि तुमको अपने चित्त को स्थिर करके कुछ दिन काम करना है, तो जब तक तुम्हारे रस रक्तादि शुक्र पर्योन्त सर्व धातु परिपक्त नहीं हों, तब तक बुद्धि के विगाइने वाले कामादिकों के सेवन की तरफ मत सुको। श्रीर विशेष करके उधर की तरफ मुकाने वाले काम लम्पट श्रधम लोगों का जहाँ पर सभार हो उधर की तरफ नजर उठा कर भी मत देखो। क्यों कि "व्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गरतेपूप्यायते" इस भगवद्वाक्य से निश्चय है कि विषयों का ध्यान होने पर पुरुष का उनमें श्रत्यन्त प्रेम हो जाता है जिससे वह किसी भी दीन का नहीं रहता। अरेप्यारे वालकों। यदि इस उपदेश को तुम नहीं मानोंगे तो पूर्ण श्रवस्था नहीं भोग कर, शीघ्र ही अकालमृत्यु को प्राप्त करोगे।।१।।

द्वितीय व्याख्या— रसे पारदे विषये अप्रमामज्ञानं द्यति खण्डयति एवंभूत आयो बोधो यस्य तत्संबुद्धौ हे रसाऽप्रमाद्याय ! चन्द्रोदयादिनिर्माणकुणलवैद्यवर ! यत् आमाधानणालि अग्निक्रमभङ्गेनाऽपरिपक्षमौषधं स्यात् तन्माऽस्य न क्षिप (असु क्षेपणे) नोदास्वेत्यर्थः । कर्मणि देवसहायतां द्र्णयति मेति-यतो लिणालायां अमणालायां रसायनणालायामित्यर्थः (लिःअमेऽन्ते विनाणे च साम्ये चैक्येपि दृश्यते) यो धम अग्रेषधपरीपाकस्तदालोकेनेव कृपाक्तदाक्षदृष्ट्याऽकं दुःखमालाति यह्णातीति लिणालाधमालोकाकाला एवंभूता या उमा रस्मिद्धिपदा भगवती सा (यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्) शिरस्यमा शिरसिजाता शिरस्या मा शिरोष्ठाणकृषं मातृत्वं वात्सल्यं यस्या इति मामाः न जानासि ? श्रीषधपरिपाकाभाविप भगवतो विश्वासेन कर्मेव कुरू इति प्रघटृकार्थः ॥ १॥

दूसरा अर्थ—"तुरी चढता गिरें, गिरें क्या पीसनहारी। धनवंता सव लुटें, लूटें नहीं सुने भिखारी" इस कहावत से यह प्रसिद्ध है कि चढ़ेगा सो गिरेगा भी। इस लिये वैद्यराज महाशय! रस-क्रिया में कुशल होने पर भी कदाचित् कथि चित चन्द्रोदयादि रस के परिपाक करते समय, अग्नि क्रम के भड़ होने से शीशी का रस कचा निकले, तो छाप उसकी फेंक कर उदास न होंय; िक नतु उसके पकाने में पुन यह करें। छौर यह विश्वास रखें कि रसायनशाला की छिष्छात्री देवता शहुरजी की छिद्धीं माता भगवती हमारे सिर पर जब पूर्णवात्सल्य भाव से विराजमान हैं, तो छाब नहीं तो फिर हम कृतकृत्य होगे। छिथीं जब धनी लोगों के सेवक भी हीनावस्था को नहीं भोगते, छौर किसी कार्य में पराभव नहीं पाते, तो परमेश्वर-सेवी किस प्रकार फल से शून्य रह सकता है ? ॥ १ ॥

#### चन्नाऽरश्लोकौ--

चक्रनोमिश्होकः-

रसेन्द्रसिद्धिः कुश्रलप्रमश्री- \*श्रीपतिदृश्या-साध्रुपेमस्वा-यदि-पात्रपश्या श्यानसुपद्म-यत्रेश्च पुण्येश्च कदापि नाम मध्ययियासुं नतेः सुनीता कृतिता विधितसुं सुभितमोद् ! शावि त्वमेनामितराश्च धीद् ! दक्षविचारा-लामर्द्धिपाम ऽ लघु-प्रचारा राधितचर्चा काम भवेदेव च विद्वदर्चा चाक्य मेऽध-शिक्षाक्रमैः स्या बहुबुद्धिरार्घ !।।२।३। यस्य मनःश्री ॥४॥

#### चकाऽरइलोकयोव्योख्या—

, व्याख्या — ग्रिय भिषक् चक्रचूड़ामणे ! रचेन्द्रसिद्धिश्वन्द्रो-द्यादिनिर्माण — पारद्भस्मी करण — बन्धनादिक्तपा यदि नतैर्न मस्कृतैः कुशलप्रमश्रीसाधूत्तमैर्यथार्थकियाक्रमविज्ञमहात्मप्रवरैः कर्ल्य भिर्यत्नैमेहाप्रयासैः, पुण्येश्व पूर्वजनमार्जितस्रकृतसम्भारैः - कृत्वा कदापि नाम कृतितां . विधित्सं कौशलं चिकीपु त्वां

नीता स्यात् "प्रधाने नीहकृप्वहामि" ति प्रधानकर्मणिकः। पात्रे च्युपदेशः फलतीति सापि पात्रं पश्यतीति पात्रपश्या ("पार्घे" ति शःप्रत्ययः "पार्घे" तिपश्यादेशश्च ) एनां रसेन्द्र चिद्धिं त्विमतरांश्व लोकान् णाधि "शाहौ" इतिशादेशः शिक्षय । नत्त्रीकाकिना भुक्त फलं शोभते इति भावः । हे घीद! बुद्धिपद ! एवां तवशिष्याना लाभिद्धः पारदिसद्विप्राप्तिसम्पत् त्रलघुप्रचारा महाप्रचारा स्यादितिशेषः। यदि तवशिष्या रसिकयायां कुशलाः स्युस्तदा तेप्यन्याञ्छासती बहु तां प्रचरिष्यन्तीत्यर्थः। नत्वेतावानेव लाभः किन्तु जगज्जात प्रागोहुर्न् रसवोधप्रचारेण विदुपामर्चा पूजा च कामं पर्याप्त-क्तपा भवेदेव । किञ्च "गोत्तीरं वाटिकापुष्पं विद्या कूपोदकं धनं, दानेन वर्द्धते नित्यमदानेन विनश्यति" इति न्याया-च्छिचाक्रमैराद्यन्तसूतक्रियाध्यापनपरम्पराभिः स्रार्थे विचार-शील ! त्वमि पूर्वापेक्षया बहुबुद्धिः स्याः। निष्कपट-बुद्धचारध्यापनक्रियाभि: स्वयं रसक्रियामधिचरीक्रद्नुगृहाण लोकानितिभावः ॥ २ ॥ ३ ॥

अर्थ— हे छपाशील शिष्यवत्सल वैद्यरत्नजन । आप वहुत दिन से गवेषणा में लगे हो कि हम पारद की सिद्धि करके कुशल हो जॉय; परन्तु यह भी सिद्धान्त है कि शुद्धान्त करण से जो मनुष्य भारी काम में प्रवृत्त होता है, उसकी परमात्मा कभी न कभी सुनते ही हैं। इसिछ्ये यत्नकरते करते, विशिष्ट ज्ञानी महात्मा लोगों की सेवा से, और जन्मान्तरार्जितपुण्यपरिपाक से कदाचित् आप लोगों को पारदसिद्धि ( चन्द्रोन्द्यादि वनाना, पारद्भस्म विधि, पारद बन्धन विधि, आदि छोकोपकारक वस्तुओं की सिद्धि ) यदि प्राप्त हो जाय, तो इसको अन्य मनुष्यों को भी अवश्य सिख्लाइयेगा। क्यों कि इन लोगों को भी पारदसिद्धि की श्रित होने से आयुर्वेद विद्या का बहुत प्रचार होगा। और सभी लोग प्राप्त होने से आयुर्वेद विद्या का बहुत प्रचार होगा। और सभी लोग प्रार्थ

यह चाहते हैं कि हम विद्वानों की सेवा करके कुछ देशमिक करें; सो यह मनोरथ भी छपनी जानी हुई विद्या के सिखलाने से भलीमांति सिद्ध हो जायगा। क्यो कि ''अन्नदानं महादानं विद्यादानं तृतोऽधिकम् अनेन क्षणिका तृष्टियावज्जीवं तु विद्यया। विद्यादानें समं नास्ति पुण्यं पाथेयसाधनं संसारपथित्नानाममुत्रेह च शम्मीकृत्'' इस न्याय से विद्या सिखलाने के समान ससार समुद्र से पार उतरने के लिये दूसरा साधन नहीं है। और रसेन्द्र-सिद्धि के प्रकाश करने से केवल पूर्वोक्त ही लाभ नहीं है। और रसेन्द्र-सिद्धि के प्रकाश करने से केवल पूर्वोक्त ही लाभ नहीं है; किन्तु आप लोगों का ज्ञान भी पहिले की छपेचा कहीं छिषक हो जायगा। सङ्कुचित हृदय मनुष्य ही ऐसा सममते हैं कि यदि हम छपनी दुखार्जित विद्या को छन्य मनुष्यों को सिखलावेंगे तो हमारी विद्या दूसरे मनुष्यों के पास चली जायगी, इस लिये नहीं सिखलाना धच्छा है। परन्तु वे लोग कालान्तर में स्वयं विस्मृतविद्य होकर अर्झों के समान हो बैठते हैं।। २।। ३।।

#### चक्रनेमिइलोकस्य व्याख्या-

हे संभितमोद! शोभितानन्द परमात्मन्! श्रीपतिना त्वया दृश्याभिः (कीर्त्त—द्या- ज्ञमा- शृतिभिर्देवसम्पद्भिरोंका- रमुपासीनाभिः ) श्रश्यानं पोषितं यत सपद्मं तन्मध्ये वियासं प्राप्तीन्द्राशीलाम् (चित्रपद्मवर्त्तिनीं पद्मालयां "मा" शब्द- बोधितां लक्ष्मीम् ) मे मद्धं चाक्तय प्रसादयेत्यर्थः (चक तृष्टी प्रतीचातेचेतिगयान्ताद् धातोर्मध्यमपुरुषेकवचनम् ) कीर्ति- द्या- क्षमा- शृतिमत्स्वेव लक्ष्मीः प्रसीदतीतिभावः । दज्ञविचारै- महाबुद्धिशालिभिराराधिताऽहर्निशं विमर्धिता चर्न्या तत्प्र- सादनोपायो यस्याः सा श्री लक्ष्मीः पुनः (चशादी हीप्प्रत्य- यान्तोपि श्रीशब्दःसाधितः ) श्ररीणां बाद्धाभ्यन्तरशत्रृणाम् श्रय्यंस्य स्वामिनः सतः (श्रय्यः स्वामिवैश्ययोः ) इति सृत्रेण साधुः । मे मम मनः चाक्यतु (विभक्तेविपरिणामोऽर्थ-

वशात्) तर्पयतु । इहलोके शरीरयात्रानिर्वाहेश परत्र च श्रीमनारायगशरगप्राप्त्या प्रसादयत्वित्यर्थः ।

अर्थ — हे सिच दान द। आप अपनी विभूति — ( मन्दिरों की ध्वाओं पर विराजी हुई कीर्वि- दया- चमा- धृति ) यों करके छोंकारो- पासना श्लोकों द्वारा पोपित किये हुए, मनोहर पद्म के मध्य में विराजी हुई "मा" लक्ष्मी को मेरे अपर प्रसन्न करें। अभिप्राय यह है कि जो पुरुप कीर्ति- दया- क्षमा- धृति का प्रेमी है, उसी धन्मीत्मा के लिये परमे- श्वर लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। और जिसके अन्वेषण में बड़े बढ़े विचारवान पुरुष छगे हुए हैं, वह लक्ष्मी भी मेरे मन को प्रसन्न करे। अर्थात इस छोक में शरीर का निर्वाह कराके धन्मीर्जन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति प्रदान करे। वात्पर्य यह है कि धन्मीर्जन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति प्रदान करे। वात्पर्य यह है कि धन्मीत्मा पुरुप को ही लक्ष्मी वेबी सुख देती है। अन्यथा कोई प्रकार से लक्ष्मी को पाकर भी मवोन्मत्त होकर जो पुरुप दया धन्में परायण नहीं होते, उनके शरीर मे रोग होने से अथवा चोरी या आग लग जाने से, वे लक्ष्मी का सुख नहीं भोग सकते॥ ४॥

#### -

# ओँकारोपासना-

( मोक्षस्य सोपानचतुष्ट्यम् )

# चकारमुपास्ते कीर्चिदेवी-

रसर्क्प्रजेद्योपनिषत्प्रदीप-गाहीग्निषु व्यासमकारमंशैः । इवान्तरिक्षादिषु चापि कीर्त्तिः दृश्यं च दृष्ट्याविह चेतनेप्सार

व्याख्या—"प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा एथिव्यकारः सात्तः ग्मिर्ज्ञग्वेदो ब्रह्मा वसको गायत्री गार्हपत्त्यः" इत्यादि माग्डू-क्यन्तिंहपूर्वतापनीयोपनिषन्मन्त्रप्रामाग्यात् श्रोंकारस्य प्रथमा मात्राकारः । सः रसा (एथिवी), ऋक् (ऋग्वेदः), प्रजेशः (ब्रह्मा), उपनिषदप्रदीपः (गायत्री), गाहाँ यि. (गाहंपत्याग्नः), एतेषु पञ्चसु व्याप्तः "आप्नोतीत्यकारः, आदित्वाद्वाग्रकारः" इतिश्रुत्या मोक्षस्य प्रथमक्षोपानत्वाचेतनाग्रचेतनसंसृष्टिक्षपेण बोधकारकः। तथांग्रणेरास्वादमयीभिः स्वप्रभाभिरिव तु अन्तरित्तादिषु (उकारमकाराग्रहुंचन्द्रविषयेषु
अन्तरित्तद्योसोम-यजुःसामाथवं-विष्णुक्द्रविराट्-त्रिष्टुब्जगतीभास्वती,—दक्षिणाहवनीयसंवर्त्तकाग्निषु च व्याप्तः (अल्पाभासमानाग्रस्वादकत्वक्षपेण च प्रवंत्तकः; दृश्ये पाञ्चमौतिकस्थूलशरीरे जाग्रदवस्थायाञ्च व्याप्तः। ग्रंशेरव्यक्तभाभिस्तु
स्वप्नसुषुत्रितुरीयाग्रवस्थासूकारमकाराद्वंचन्द्रविषयभूतासु सूक्ष्म
वीजसाक्षित्वकृषेण व्याप्तः। एवंभूतमऽकारं कीर्त्तदेवी चेतनेप्सा (ब्रह्मपदमाक्तन्तुः) सती इह [ श्रोकारोपासनायाम् ]
दश्यौ सर्व -जगद् अकारात्मकत्वेनाऽकारं चात्मकृषेण
पश्यन्ती समाधिपरा बभूवेत्यर्थः॥१॥

श्रथं— ओंकार की उपासना करने वाले साधक लोगों के हितार्थं माण्ह्रक्यनृसिंहपूर्वोपतापनीयोपनिषद् की श्रुतियों ने मोचमन्दिर (ब्रह्मपद्) की प्राप्ति के लिये श्रकार, एकार, मकार, और छाई चन्द्राकार ये चार श्रोंकार के अवयवरूप मोझ की चार सोपान (सीढ़ियाँ) रखी हैं। जिस पुरुष के पहिली सीढी हस्तगत हो जाती है, वह दूसरी सीढी का श्राधकारी हो सकता है। इसी क्रम के श्रनुसार ब्रह्मपदाकरुश्च पुरुष चारों सीढियों को यदि हस्तगत करले, तो भली भांति मोझपद (ब्रह्मपद् ) को प्राप्त हो सकता है। वेद के नियमानुसार कीर्त्ति देवी श्रायुर्वेद के प्रथमोपदेष्टा ब्रह्माजी के मन्दिर की ब्वजा पर बैठी हुई ब्रह्मपद की प्रथम सीढी आकार की उपासना करती है— "प्रण्वस्य या पूर्वोमात्रा प्रथित्यकारः" इत्यादि नृसिंहपूर्वोपतापनीयोपनिषद् की श्रुति को देखने से यह निश्चय होता है कि श्रकार की उपासना करने से प्रथिवी, ऋग्वेद, गायत्री, छन्द, गाईपत्यिन, पाश्चभौतिक शरीर,

जाप्रत् अवस्था-स्वरूप ब्रह्म के स्थूलरूप (जड़ चेतन मिले हुए स्वरूप) का वो पूर्णरूपतया ज्ञान हो जावा है। श्रीर एकार मकार और ब्रर्द्ध चन्द्राकार से जिन जिन विषयों का ज्ञान होने वाला था, उन ( अन्तरिक्ष स्वर्ग-सोमलोक यजु. मामअयर्ववेद, विष्णु रुद्र विराट् देवता, त्रिष्ट्रप् जगती, भास्वती छन्द, दक्षिणश्राहवनीय-सवर्त्तकश्रानि, स्वप्नसुपुप्तितुरीयावस्था, सृहमवीजसाक्षिस्वरूप) इतनी वस्तुर्धों का भी अन्यक्त रूप से ज्ञानाऽऽस्वाद भासता है। इसमें प्रमाण यह है कि उक्त श्रुति ने आकार को जगन्मय वतला कर, श्रकार की यह व्युत्पत्ति की है कि "आदित्वात् श्रकारः" "आप्नोतीत्यकार" श्रर्थात् श्रकार मोच की पहिली सीढी है। इसी लिये श्रसावधान पुरुप इससे गिर भी सकता है। और यह जड़ चेतन का सामान्य रूप से ज्ञान करा कर, और डकार, मकार अर्द्धेचन्द्र के विषयों का भी श्रव्यक्ताहादरूप से ज्ञान करा कर सर्वज्ञ बना देता है। जीवात्मा की भी चक्त श्रुति में चार द्यवस्था मानी हें— स्थूत शरीरावस्था (जागृदवस्था) सृक्ष्मशरीरावस्था ( स्त्रप्रावस्था ) वीजशरीरावस्था ( सुपुप्ति श्रवस्था जिसमें न तो जागृद-वस्या का कार्य्य शरीर सम्बन्धी खान पानादि ही है, श्रौर न स्वप्नावस्था के कार्य मनः सम्बन्धी विषयभोग हैं। किन्तु सन्वे विषयों की विस्मृति-रूप अज्ञानावस्या ), श्रीर चौथी साक्षी अवस्था ( जो कि ज़ुद्ध चेतन चिदानन्द त्रहास्वरूप, धौर तीनों श्रवस्थाओं की दशा का तटस्थ-रूप से देखने वाला निर्विकार चेतन स्वरूप है। जिसकी प्राप्ति के सामने सम्पूर्ण संसार का सुख रुण के समान भी नहीं है )। इस चौथी श्रवस्था के स्पष्ट रूप से समझने के लिये यह दृष्टान्त है कि-

किसी ब्राह्मण के एक स्त्री और दूसरा परम सुपात्र तरण पुत्र था।
वह ब्राह्मण स्वप्न देखता है कि पुत्र मर गया। तव विरादरों के लोगों ने
कह सुन कर दूसरी शादी करादी। उस ब्राह्मणी के भी दो पुत्र हुए।
वे भी पढ़े लिखे परम सुपात्र तैयार हुए। फिर देखता है कि उन दोनों
पुत्रों का भी स्वर्गवास हो गया। तव तो ब्राह्मण को वड़ा छेश
हुआ। उसी छेश से पीड़ित होकर उसी स्वप्नावस्था में सद्न कर रहा
था। इघर जागृद्वस्था का जो सुपात्र पुत्र था, उसका सचमुच

अन्तकाल हो गया। तब ब्राह्मणी ने अपने पित को जगाया, और कहा कि हमारी तो सम्पूर्ण सम्पत्ति छुट गई। ब्राह्मण बड़ा आख्रय्य में पढ़ गया कि स्वप्राऽवस्था के दो बेटे, और जागृद्वस्था का एक बेटा, ये तीनो ही मुक्तको परम प्रिय थे। अब मैं किसका शोक कहें १ ब्राह्मणी ने पूछा कि आप विचारने क्या लगे १ यहाँ तो सर्वस्व नाश हो गया, और तुमको कुछ भी शोक नहीं, इसका क्या कारण है १ ब्राह्मण ने स्वप्नावस्था की सब कथा कह सुनाई। और पूछा कि तू एक पुत्र का शोक मनवाती है कि दो का १ ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि स्वप्नावस्था के दो पुत्र तो मिथ्या थे; जागृद्वस्था का जो सचा पुत्र था; उसीका शोक करो। परमेश्वर की छपा से ब्राह्मण की दृष्टि लक्ष्य पर पहुँच गई; और ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि देवि। मुक्ते स्वप्नावस्था में वे दो पुत्र ही सत्य प्रतीत होते थे, और यह मिथ्या प्रतीत होता था। जागने पर यही पुत्र सत्य भासता है। इससे मुक्ते तो निश्चय हो गया कि तीनों ही पुत्र मिथ्या हैं। मैं तो अब साचीअवस्था [ तुरीयाऽवस्था ] का सेवन करूंगा; जहाँ पर ऐसे बखेड़ों का नाम भी न सुना जाय।

बस इसी दृष्टान्त से चतुर्थाऽवस्था का पूरा पता लग जाता है, जहाँ पर बाह्य प्रपञ्च के कार्यों की गन्ध भी नहीं पहुँचती। किन्तु 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागार्त संयमी'' इस भगवद्-वाक्य से परम जागक्क चैतन्याऽवस्था में रह कर धान्तर्यसमाधिकृत्य हुआ करते हैं। उक्त पहिली अवस्था तो अकार का मुख्य विषय है, बाकी तीन अवस्था गौगा विषय हैं। अर्थात् जो कुछ जगत में विख्यात वस्तु हैं, वे सब कुछ अकार रूप ही हैं। क्यों कि ''आप्नोतीत्यकारः'' अर्थात् सम्पूर्ण जगत् को प्राप्त होने वाला ओंकार का अकार है। तात्पर्य्य यह है कि इह्मपद को आकरक्ष प्राणियों के लिये मोक्षरूपी महल पर चढ़ने के लिये यह पहिली सीढ़ी है। इस प्रकार की चिंदि वी जगत् को धकारमय देखती हुई, और उस अकार के साथ अपने आत्मा में अभेद भावना करती हुई, कम से उकार मकार अर्द्धचन्द्राकार की उपासना रूपी सोपान [सीढियो] से पार उत्र कर ब्रह्मस्वरूप बनने के लिये श्रीकार की उपासना में लगी है। इस प्रकार उपासना को करती हुई

की तिंदेवी आत्मार्थी संसार के जनों को सिखळाती है कि जो मनुष्य ससाराग्नि से निर्मुक्त होना चाहे, वह अनेक मन्त्रों की उपासना में नहीं भटक कर सन्वे -शास्त्र और सर्व -छोक के सारभूत ओंकार की ही शरण ले।

लोक- व्यवहार में भी देला जाता है, कि जो विद्यार्थी केवल लघुकौ मुदी
रघुवंश- काव्य पढ़ कर वेद वेदाङ्गों का अर्थ गुरुमुख से नहीं अवण करके
भी स्वयं पाठ करने लगता है, तो उस अभ्यास-पुण्य से अन्तःकरण
इतना शुद्ध हो जाता है, जिससे वेद वेदाङ्गों का अर्थ अव्यक्तानन्दरूप
से कुछ २ भासने लगता है। इसी प्रकार अकार की उपासना करने
वाली कीर्त्तिदेवी के भी शुद्धान्तः करण में उकार मकार अर्द्धचन्द्रकारों के
विषयभूत अन्तरिक्ष स्वर्ग सोमलोकादि पदार्थों का अव्यक्तरूप से प्रकाश
होना गुक्ति- सिद्ध है, और अगाड़ी चढ़ने का उत्साह-दायक हपायहै।।१॥

# उकारमुपास्ते दयादेवी-

यथाविधि व्योममुखं द्याऽध्यनू-पास्त नाकादि कटाक्षयन्ती । उत्कर्षकोकारमुपारुक्तुः

याताऽनुरागं च जनाद्नेन ॥२॥

व्याख्या—"द्वितीयान्तिरक्षं स उकारःस यजुर्भियंजुर्वेदो विष्णूकद्रास्त्रिष्टुव् द्विणाग्निः स साम्नो द्वितीयः पादो भवति" इति श्रौतप्रामाण्यात् श्रोंकारस्य द्वितीया मात्रा उकारः साच यणाविधि पूर्वोक्तरीत्या व्योममुरवम् श्रन्त-रिक्षादि । साक्षाद्कृपेण श्रन्तिरक्षलोक-यजुर्वेद-विष्णुदेवता-त्रिष्टुप्छन्दो-दक्षिणाग्निस्वक्षपः । श्रंशैश्च मकाराऽद्वेचन्द्राकार-विषयान् द्योसोमलोक-सामाथर्व-सद्र विराष्ट्-जगती भास्वती श्राह्वनीयसंवर्तक-वीजसाक्षि-सुषुप्तितुरीयावस्थासूत्कर्षको य जकारस्तमध्यनूपास्त द्यादेवी । श्रयमिम्रायः "द्यमद्वाद्- कार उत्कर्षतीत्युकारः" इतिश्रुत्युक्तव्युत्पत्या द्वितीयसी-पानमारूढानामसावधानानां पातभीतिः स्यात्। जडचेन-सामान्यरूपेण ज्ञातेषु पदार्थजातेषु जडचेतने विविच्य ज्ञान ददात्युकारः। श्रस्मिन् द्वितीयसोपानेऽपि हेयोपादेयतारूपा विशेषद्यप्तिनं जायते किन्तु श्राह्णादातिशयेन ब्रह्मपदारूस्का भवतीति। एवमुकारमुपासीना दयादेवी "श्रहं हि धन्वन्तरि-रादिदेवः" इति सुश्रुतप्रामाण्यात् श्रुत्यचिकित्साप्रधानीभूता-उध्युवदेरोपदेण्डधन्वन्तरिबद्धानुरागा सती तदीयध्वजमध्या-स्तद्दत्यर्थः॥ २॥

ध्यर्थ--- ''दितीयान्तारिक्षं सजकारः'' इस मण्ड्क्यनृसिहोपतापनीय श्रुति के प्रामाएय से श्रकारोपासना के श्रनुसार श्रन्तरिचलोक, यजुर्वेद विष्णुदेवता, त्रिष्टुप् छन्दः, दक्षिणाग्नि, स्वप्नाऽवस्था, और सूक्ष्मशारीर को तो चकार अभिधाशिक से बोधन करता है। और लचणावृत्ति से स्वर्ग, सोमलोक, सामाऽथर्ववेद, रुद्रविराट्देवता, जगती भास्वती छन्द, आहवनीय संवर्तक अग्नि, सुपुनितुरीयावस्था, तथा बीज साक्षियो को चोधन करता है। तात्पर्य यह है कि "उभयत्वादुकार।" "उत्कर्पती-त्युकारः" इन दो व्युत्पित्तयों मे प्रथम व्युत्पित से यह दिखलाया है कि चकार की उपासना करने वाले पुरुष ने मोच की दो सीढ़ियों को तो अवश्य हस्तगत की हैं। और अप्रिम दो सीढ़ियों के आनन्द का श्रव्यक्त -रूप से ज्ञान करके ऊपर चढ़ने का उत्साह प्राप्त किया है। श्रीर जाप्रदवस्था तथा स्थूल -शरीर के साथ श्रभ्यास को छोड़ कर स्वप्नावस्था और सूक्ष्म -शरीर के साथ रमण करके अपनी उपासना को भी बहुत चच फोटि पर चढ़ाई है। इसी चास्ते "उत्कर्पतीत्युकारः" यह न्युत्पित भी उकार की स्पष्ट रूपेण अनुभूत होती है। परन्तु जड़ चेतन का पृथक् २ भाग होने पर भी पूर्ण रीति से हेयांश ( प्राकृतिक जड़ांश ) का परित्याग पूर्वक उपादेयांश (आध्यात्मिक केवल ब्रह्मानन्द ) का प्रहण नहीं होने से श्रमावधानता के कारण द्वितीय सोपानऽऽरूढ़ योगी च्युत भी हो सकता है। इस प्रकार उपासना करती हुई श्रीर शस्य- चिकित्सा के प्रधानाचार्य्य धन्वन्तरिजी की ध्वजा पर वैठी हुई दया-देवी ब्रह्मपद के आरोहण की इच्छा से साकार-ब्रह्म "विष्णु" की उपासना करती है। क्यों कि सालम्बन समाधि (सम्प्रज्ञातसमाधि) में गिरने से भय बहुत कम रहता है।। २।।

### मकारमुपास्ते क्षमादेवी--

शान्तानुबन्धस्मया त्वनक्ष—
लोकादिरूपश्च मकारभूमा ।
ध्यातो मिनोतीत्यपवर्गमित्रं
चाप्ता ययाऽऽरोहणमुक्तिमाला ॥ ३ ॥

व्याख्या—"तृतीया द्यौः स मकारः स सामिनः सामवेदो रुद्रा त्रादित्या जगत्याऽऽहवनीयः स साम्नस्तृतीयः पादी भवति" इतिश्रुतिप्रामाग्यात् ग्रनज्ञलोकादि [ ग्रतीन्द्रियस्वर्ग प्रभृति ] रूपः, द्योसामरुद्रजगत्याऽऽहवनीयसुषुप्तिवीजस्वरूपञ्च, लक्षणया तु सोम लोकाऽयर्ववेदविराङ्भास्वतीसंवर्त्तकाऽग्नि-सान्तितुरीयाऽवस्थारूपश्च मकारभूमा [ मकारब्रह्म ] शान्ती-अनुबन्धोजाग्रतस्वप्न—स्यूलमूहम शरीरात्मकः संसारहेतुर्यस्या एवंभूतया तया समया देव्या ध्यातः। यो हि मकारभूमा मिनोति हेयं प्राकृताशं चिपति चेतनाशमुपादायेत्यपवर्ग-मित्रम् । श्रपवर्गमित्रत्वं चास्योपासनामारूढानां पातशीतेर-भावादपवर्गजनकत्वेन । प्राप्तमकारोपासनी हि योगीत्रपवर्ग-मेव लभते, नतु संसारे पातमित्यभिप्रायः। यथा क्षमादेव्या गङ्करप्वजासीनयाऽरोहगामुक्तिमाला तृतीयसोपानमोक्षपरम्परा त्राप्ता स्वायत्तीकृतेत्यर्थः । योगाऽऽरुढ़ा चेर्यं "युङ्जानयोगिनी," नतु कीर्त्तिदयावदारुरुत्तुरिति भावः ॥ ३ ॥

ष्पर्थ-- "तृतीया द्यौः" इत्यादि श्रुति के अनुसार अभिधावृत्ति से मकार का द्युळोक, सामवेद, रुद्र -देवता, जगतीछन्द, श्राहवनीयाग्नि, सुषुप्ति -अवस्था, बीजशरीर; और लचणावृत्ति से चन्द्रलोक, अथर्ववेद, विराट्देवता, भास्वतीछन्द, संवर्त्तकाग्नि, तुरीयावस्था, साक्षिचेतन विपय हैं। इस प्रकार चमादेवी शङ्करजी की ध्वजा पर बैठी हुई स्थूल-सूक्ष्म-शरीर को, तथा जागृत स्वप्नश्रवस्था को त्याग कर, सुपुप्ति घ्यवस्था और बीज शरीर को धारण करती हुई मोच सिद्धि के कारणभूत मकार का ध्यान करती है। क्यों कि "मिनोतीति मकार." इस श्रुति बोधित = युस्पत्त्य नुसार मकार की उपासना करने वाला योगी प्रकृति पुरुष-मय संसार के स्वरूप को अच्छी तरह जान कर प्राकृतांश को त्याग कर केवल चेतन सम्बन्धी चिदानन्द का आस्वाद करता है। श्रौर पुत्र कलत्रादि— सर्व मायिक पदार्थों में घृणा मानता है। इसी लिये श्रमारेवी ने तृतीय सोपान ( सीढ़ी ) आदि मुक्तिपरम्परा का प्रहण उत्तम रीति में कर लिया है, अर्थात् इस तृतीय मूमिका से गिरने का भय इसिछिये नहीं हो सकता, कि जब संसार के पदार्थों को ''परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः'' इस योग सिद्धान्त से दु:खमय समम लिया है, तब उनकी तरफ पतन कदापि नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

## अर्द्धचन्द्रमुपास्ते धृतिदेवी---

कामानतीता धृतिरिन्दुलोक-मुखात्मकेन्द्रद्वीनमग्निता। निर्देग्धवीजा प्रणवध्वनीनां मेघाम्बुधारेव यघाऽन्ववेशि॥४॥

व्याख्या—"याऽवसानेऽस्य चतुर्ध्यर्हुमात्रा सा सोमलोक स्रोंकारः सोऽधर्वर्शिर्मन्त्रैरधर्ववेदः संवर्तकोऽग्निर्मस्तो विराहेक ऋषिर्मास्वती सा साम्नश्चतुर्थः पादो भवति" इति स्रुतिप्रामा- ग्यात्सोमलोका-ऽथर्ववेद-संवर्त्तकाग्नि-विराड्देवता-भास्वतीद्ध-न्दस्तुरीयावस्था–सान्निस्वरूपेऽर्द्धचन्द्रे ब्रह्मणि पूर्वसोपानत्रयो-त्तीर्गत्वेनानवकाशलक्षणावृत्तिका धृतिदेवी सर्वान्कामान् वाञ्चितार्थान् त्रतीताऽस्ति । नद्यस्याःकोपि कामःकाम्यता-माधत्ते; यतः "सर्वसंसारिगा सौरुयं संघीभूतं भवेद् यदि । न्नान जन्यस्य सौख्यस्य कलां नाहिति घोडग्रीम्" इत्येभिधा-नात्। ग्रस्या वीजं संस्रतिकारगं प्रारब्धं सन्चितं च कर्माऽपि-निर्देग्धम् । यया भृतिदेवया प्राणवध्वनीनां संसाराग्निनिष्टप्त-जन्तुदाहनिर्वापग्रैकस्वरूपमधुराऽव्यक्तींकारकलरवानां मेघा-म्बूनामिव धाराग्नववेशि मिर्भुक्ता । "हस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया दीर्घसंज्ञिता । तृतीया तु प्लुताऽद्वांख्या वचसःसा न गोचरा। निर्गम्या योगिगम्या च प्रयुक्ता मूर्भि सक्ष्यते पिपी-लिकागतित्पर्शा याऽनुचार्या विशेषतः" इत्युक्तेः। ननु प्रारब्ध कर्मणामपि ज्ञानाग्निना निर्देग्धत्वे कथं नित्यमुक्तानां ज्ञानिनाः शरीरस्थितिः ? कथंवानिकटसंसाराणां तेभ्यएवोपदेशमुपलभ्य निर्मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां "केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्" इतिसांख्योक्तः केवलज्ञानप्राप्तिः ? इतिचेद् ब्रूमः-सहस्त्रजन्मपरम्परार्जित-स्रकृतसम्भाराणामत्र जन्मनि मोक्ष<sup>े</sup> लप्स्यमानानां जिज्ञासूनां पुण्यसञ्चयो मा नाङ्क्षीदिति तत्पुण्यैरेव ज्ञानिनां ग्ररीर-स्थितिः। नहि कर्माभावे शरीराभाव इति व्याप्तिः, भगवदवतारे सर्वकर्मनाश्वीधक "द्वानाग्निः सर्वकर्माणि भरमसात् कुस्ते-ऽर्जुन !" इति भगवद्वाक्यमि संगच्छते। "प्राप्रव्धकर्मणां मोगादेव त्तयः" इतिश्रुतिस्तु संसरत्कर्मविषया। श्रन्यथा सर्वशब्दमनुपादाय "ज्ञानाग्निश्चितकर्माणि भस्मसात् कुरुते-Sर्जुन ! शक्तियेव वदेद् भगवान्कृष्णचन्द्रः । स्मृत्यर्थपर्यालोच-

नयेव श्रुत्यर्षव्यवस्थित्यिसयुक्ताः। प्रकृते तु वीजस्य लिङ्गशरीरस्य कार्मग्रशरीरापरपर्यायस्य निर्देग्थत्वेऽिष प्रारब्धकर्मः
हेतुक्रमेव धृतिशरीरं तिष्ठतु, श्रतः सिध्यतु च कीर्त्ति-दयासमा-देवीनामुपदेश इति का नः सितः?। प्रारब्धकर्मगां
वीजत्वं तु मोक्षप्रतिवन्धकत्वेन, श्रामोक्षात्मुखदुःखवेदनाजनकत्वेन च भाक्तमेव। जैनागमेऽिष "संसारिग्रो मुक्ताश्च"
इतितत्त्वार्थसूत्रे निर्देग्धघातिकर्मग्रामिष चरमशरीरिग्रां तीर्थकृतां संसारित्वाभिधानं दग्धप्रायत्वेनाऽिकिञ्चित्कराग्रामायुगीत्रनामवेदनीयकर्मगां मुक्तिमुखप्रतिवन्धकत्वेन भाक्तमेव।
कथमन्यथा "श्रनन्तविज्ञानमनन्तदर्शनम् श्रनन्तसीख्यत्वमननतपीहपम्। दधाति योऽनन्त चतुष्टयं विभुः स श्रान्तिनाथो
भवदुःखशान्तये" इति क्षेवलिसिद्धयोः साम्यबोधकं तीर्थकृतां
स्तवन संगच्छते । इति ॥ ४॥

अर्थ— "याऽवसानेऽस्य चतुर्थाईमात्रा" इस श्रुति के प्रामाण्य से सोमलोक — अथर्ववेद संवर्तकाऽग्नि-विराट्देवता—भास्वतीछन्द—तुरी-याऽवस्था-साश्चीचेतनस्वरूप अर्द्धचन्द्ररूपी ब्रह्म की उपासना करती हुई धृतिदेवी सम्पूर्ण काम्य पदार्थों को निरस्त कर चुकी है, और इसके प्रारुघ कम्म और सिच्चित कम्म ये दोनों ही ओकार ब्रह्म की उपासना से भरमीभूत हो चुके हैं। इसी लिये सांसारिक घृणित वस्तु पुत्र कल-त्रादि मे प्रेम लोवेपणा विद्येषणा आदि कोई भी पदार्थ इसके विद्या को आकर्षित नहीं कर सकते। किन्तु जिस प्रकार दावाग्नि से पीड़ित जङ्गल के जन्तुओं को मेच वर्ष परम शान्ति-प्रद और दाहिनम्मूलक होती है, और जिसका अनुभव करके वे अनिर्वचनीय आनन्द का आस्वाद करते हैं, उसी प्रकार धृतिदेवी भी संसार-दाह के शान्त होने से ओंकार की उस परमाऽमृत मधुर ध्विन का आस्वाद करती है। इसी को जीवन-मुक्त अतस्था कहते हैं। यद्यपि माया पिशाची बहुत दूर तक जीवों का पीछा करती है; परन्तु "मत्यों मृत्यु व्यालभीतः पलायन् सर्वांल्लोकान्

निर्भयं नाऽध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य सहच्छयाऽऽद्य । स्वस्थः रोते मृत्युरस्मादपैति" इस न्याय से जब समम लेती है कि यह जन परमान्त्मा की अभय शरणागित को प्राप्त कर चुका, और मायिक काम-क्रोध-लोम-मोह स्वादि धन्तः शञ्जुओं को भी ठोकर से छुकरा चुका है, तब माया भी उसके पास जाने में भयभीत होती है। क्यों कि चिकने घड़े पर ही धूली जमती है, पत्थर के जोंक नहीं चिपटती ॥ ४ ॥

उपासनाश्लोकचतुष्टयस्य तात्पर्थम्—

कीर्तिं द्यां च निजशिष्यतया विधाय । रौद्रे पदे स्थितपदा गतभीः क्षमेयम् ॥ संसारवीजमुपद्द्य धृतिस्त्वमुष्याः, । रौषं पदं परिदिद्यज्ञरिवैति मोक्षम् ॥१॥

डपासना के चारो स्होकों का तास्पर्य—

अर्थ — अकार के ब्रह्माजी देवता हैं, इस्रिलये अकार की उपासना करने वाली कीर्त्तिदेवी ब्रह्माजी के मन्दिर की ध्वजा पर बैठ कर अकार की उपासना करती है। ब्रह्माजी का शृष्टि रचना रूप विशेष आहम्बर होने से ब्रह्माजी का कीर्त्ति के साथ अधिक सम्बन्ध है। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य कीर्त्ति के लोभ से भी धर्माचरण करने को भारी परिश्रम एठाते हैं, वे भी मोझ की पहली सीढ़ी के अधिकारी हैं। दगों कि कीर्ति के लिये भी धर्माचरण करना छच्छे पुरुषों का काम है। यद्यिप कीर्ति वासना भी एक दोष है; परन्तु धर्म के प्रसाद से काला-न्तर में वह दोष भी निकल जायगा।

चकार के विष्णु देवता हैं, इसिलये उकार की उपासना करने नाली दयादेवी विष्णु के अवतार भगवान धन्वन्तिर के मन्दिर पर चैठ कर उकार की उपासना करती है। विष्णु भगवान अपनी दयालुता का अवलम्बन करके ससार का पालन करते हैं, और अमृत का घट हाथ पर रख कर लोक-कल्याणार्थ धन्वन्तिर रूप से अवतीर्ग हुए हैं, इस लिये धन्वन्तिरिजी का दया से अधिक सम्बन्ध है। ताल्पर्य यह है कि जो मनुष्य प्रतिष्ठा को सूकरीविष्टा समक्त कर जीवमात्र में द्या बुद्धि से धर्माचरण करते हैं, वे मोच की द्वितीय सीढ़ी के ध्यधिकारी हैं।

मकार के रुद्र देवता हैं, इसिलिये मकार की उपासना करने वाली श्रुमा-देवी रुद्र (शङ्कर) जी की ध्वजा पर विराज कर मकार की उपासना करती है। प्रथम दो सीढी (अकार उकार को उपासना रूप) तो ज्ञाररुश्च योगियों की थी। इस लिये वहाँ से कीर्तिंदेवी और दया-दवी को गिरने की भी शङ्का थी। परन्तु श्रुमादेवी को गिरने का विलक्षत भय नहीं है। इस लिये कीर्तिंदेवी और दयादेवी ज्ञमादेवी की शिष्य हैं। जैसे रुद्र-भगवान् अपनी ज्ञमता (सामर्थ्य) से ससार का संहार करके अपने आत्मा में रमण करते हैं; तैसे ज्ञमादेवी ने भी सर्व प्रपच्च जाल को काट कर मोच का मार्ग लिया है। इस लिये शङ्कर जी का श्रमा (सामर्थ्य) के साथ अधिक सम्बन्ध है। तात्पर्य यह है कि जो धर्मात्मा पुरुष कीर्ति और दया की अपेश्चा नहीं करके केवल अपना कर्त्त व्यासमा कर धर्माचरण करते हैं, वे मोच की द्वीय सीढ़ी के अधिकारी हैं। क्यों कि श्लमाशील पुरुष समस्तते हैं कि जब इमको परमेश्वर ने सामर्थ्यवान् बनाया है, तब हम अपनी सामर्थ्य से बाज क्यों आवें?।

अर्द्धचन्द्र के विराट् देवता हैं, इस लिये अर्द्धचन्द्र की उपासना करने वाली धृतिदेवी विराट् स्वरूप शेषावतार भगवान् पतः जलि (चरकाचार्य) के मन्दिर की ध्वजा पर वैठी हुई अर्द्धचन्द्र की उपा-स्ता करती है। "पोरपरार्द्धमनिशं पारिवम्भ्रमीति वह्याण्डमण्डलमधि अतिरोम यस्य। देवःस एव धृतानिर्भरमास्थितो य क्षेमङ्करः स भवताट् भगवाननन्तः" अर्थात् जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्माएड घूमते किरते हैं, उस परमेश्वर के उतने भार को लेकर और उतने बड़े ठाकुर को लेकर सोते है, और "शिष्यते शेषसंज्ञः" इस न्याय से प्रलयकाल में भी विद्यमान रहते हैं, वे महाविराट् मूर्ति भगवान् शेषजी आप छोगों के कल्याणकारी हों। इस सिद्धान्त से चरकाचार्य विराट् रूप हैं। धृति के अवलम्बन से हो शेष भगवान् सम्पूर्ण भूमएडल को घारण-करते हैं। इस लिये धृति का शेषजी के साथ अधिक सम्बन्ध है। धृति-

देवी ने संसार पर्यटन के बीजभूत सर्व कमों का चय करके अपने आत्मरमण को घारण किया है, और युक्तानयोगिनी क्षमादेवी को भी शेष पद का उपदेश देकर मोक्षपद को धारण किया है, इसिलये यह समादेवी से भी उत्कृष्ट "युक्तयोगिनी" है। तात्पर्य यह है कि जिन् पुरुषों की ससार वासना नष्ट हो गई है, और अपना कर्तन्य शिष्य-प्रशिष्यों को सौंप कर आप केवल मोक्ष प्राप्ति के ही उपाय में लगे हैं; वे नित्यमुक्त "युक्तयोगी" अर्द्धचन्द्र के उपासक सर्वोद्धिष्ट ब्रह्मस्वरूप महात्मा हैं।। १।।

#### धन्यास्तएव भिषजः समुपासते यान्,। कीत्त्यीद्यो यदुपयोगकृते व्यधायि,॥ एषां त्रिजन्मतऋषिप्रवरेरतस्ते,। नारायणत्वपदवीभिरलङ्कियन्ते॥२॥

धन्य है चन वैद्यराजों को जिनमें कीर्ति- दया-क्षमा-धृति आश्रयण

करती हैं। वात्पर्ध्य यह है कि "अथाियनेशप्रमुखान् निनिशुज्ञानिदेनताः। नुद्धिः-सिद्धिःस्मृतिमेधा धृतिः कीितः क्षमा दया" इस चरक प्रमाण से कोई नैद्य तो ऐसे होते हैं, जो अपनी कीित के लोभ से चिकित्सा करते हैं। वे भी अच्छे महात्मा हैं। परन्तु उनसे भी उचकोटि के नैद्य सममते हैं कि "प्रतिष्ठा सूकरीिनष्ठा" इस न्याय से हमें कीिर्त्त से क्या लेना है हि समको तो जीनमात्र के ऊपर दया करके चिकित्सा करनी चाहिये। जैसा कि— "अप्येक नीरुजं कृत्वा जन्तुं याहशताहशम्। आयुर्वेदप्रसादेन किन्न दत्तं भनेद्, भुनि। किपला-कोटिदानादिम यत्मलं परिकीितिम्। तत्मल कोटिगुणितमेकातुर-चिकित्सया"। परन्तु इन दोनों से भी उचकोटि के ने नैद्य हैं, जो किति— दया की अपेचा नहीं रख कर केवल यह सममते हैं कि हमारे जैसे चमताशील (सामर्थ्यवान्) नैद्य रहने पर भी रोगी लोग दुःखी क्यों रहें हैं और इसी भान को पूर्वोक्त दोनों नैद्यों को सिखलाते हुए मोच की तृतीय सोपान पर आरूढ़ होते हैं। परन्तु जिन नैद्यों के अपेक की तृतीय सोपान पर आरूढ़ होते हैं। परन्तु जिन नैद्यों के अपेक की से सामर्थवान् सैकड़ों शिष्य तैयार कर दिये, और अनेक

आयुर्वेदीय शास्त्र बना कर आयुर्वेद—मार्ग का अच्छी प्रकार परिशोधकः कर दिया, तब वे छत्तछत्य होकर धृतिमार्ग का अवलम्बन करके जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। आयुर्वेद-शास्त्र के ब्रह्मा, धन्वन्तरि, शङ्कर, शेषावतार चरकाचार्य पत्रज्ञित महिषे हैं, इस लिये कीर्ति की इच्छा करने वाले ब्रह्माजी के, दयाछ वैद्य धन्वन्तरिजी के, ध्रमाशील वैद्य शङ्करजों के और धृतिशाली वैद्य शेष भगवान के उपासक सममें जाते हैं।

कीर्ति, दया, क्षमा, श्रीर घृति के सम्बन्ध से ही महर्षि लोगों ने "जन्मना प्रथमं जाताः संरकारीर्द्वजा मताः। आयुर्वेदेदिजातीनां त्रिजन्मत्वामिति स्थितिः" इस न्याय से वैद्यों का त्रिजन्मत्व संस्कार कहा है। श्रीर इन ही चारों देवियों के सम्बन्ध से "वैद्यों नारायणो हिरः" "पीयूपपाणिः" "प्राणाचार्यः" ऐसी ऐसी पद्वियों से वैद्य लोग भूषित किये जाते हैं। श्रीर जिन वैद्यों में कीर्ति, द्या, चमा, घृतियों का सम्बन्ध नहीं है, उनके लिये "वैद्यराज! नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर! यमस्तु हरते प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च" "ये कियां विकियां कुर्वन्त्युपेक्षन्ते स्वलन्ति च। खादिन्त ते परप्राणान् निजानि सुकृतानि च" ऐसे वाक्य रखे हैं।।२।।

# ॐकारसृष्ट्युपासनयोबोधनप्रकारः-

ॐकाराचयवस्थाऽङ्कैरङ्कितावयवा नरः। गोहस्त्युष्ट्रमीनाचा वेदमन्त्रैः प्रद्शिताः ॥१॥

अर्थ — पूर्वोक्त श्रुति समूह ने जगत् को ॐकारमय बतलाया है। उसी पद्धित के अनुसार ॐकार के आठ हिस्से ॐ (अवयव) रखे हैं, और जिन जिन ॐकार के अवयवों से गौ, हाथी, ऊंट, पर्वत, नदी, शिव मंदिर, शह्ल, चक्र, गदा, पद्म, तिलक, शीशी, कमण्डल आदि आदि सृष्टि के पदार्थ बने हैं। उन अवयवों के संख्यांक देकर भी स्पष्ट रूप

क्ष ॐकार की सृष्टि को चित्र में देखों। जो इसी "रसायनसार" मन्थ के अन्त में रक्खा है। दूसरा ॐकारोपासना का चित्र भी उसी के पीठ पर है।

से सममाया है जिनके देखने से साफ माल्म होता है कि ॐकार में ही सर्व जगत बना है।। १।।

प्रणवोषासनायां च श्लोकैरष्टाभिरङ्कितम् । चित्रं स्वनामशासाभ्यां ग्रन्थान्ते परिदर्शितम् ॥२॥

''ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलमाचरणीयम्' इस न्याय से ॐकारोपासना वाले दूसरे चित्र में, मध्य में तो पद्मवन्धकों करखा है; जिसकी आठ किलयों के अन्तिम भाग पर "रस्रायनशाला काशि" ये श्राठ श्रचर निकाले हैं। श्रीर चक्र के -भाराश्रों में जो दो ऋोकों के घाठ पाद हैं, उनका आरम्भ भी क्रमशः इनहीं आठ अक्षरों से होता है। चक्र की नेमि के स्रोक में ४० असर हैं। यह श्लोक "श्री" से चठाया जाता है, श्रीर "श्या-म-सुं-द-रा-चा-र्य-" ये सात श्रक्षर दो दो वार वोले जाते हैं, तव "चम्पकमाला" नामक ऋोक "श्री" पर ही पूरा होता है। रहे अकार की उपासना के चार श्लोक, उनमें प्रथम श्लोक का पद्मगत "र" से आरम्भ "सा" पर विश्रान्ति, द्वितीय क्लोक का "य" से आरम्भ "न" पर विश्रान्ति होती है। एवं तृतीय स्त्रोक का "शा" से श्रारम्भ "ला" पर विश्रानित, चतुर्थ स्त्रोक का "का" से घारम्म "शि" पर विश्रान्ति होने से -ॐकारोपासना के चारों ऋोक समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का विचित्र बन्ध आज तक किसी कवि ने नहीं बनाया है। यह मेरा -कल्पित है ॥ २ ॥

しついろいろいろうくん

# ॐकारोपासकानामुपदेश:-

भो पान्थ ! निर्वाणपुरी यियासो ! कान्ताकुचं दुर्गमपास्य गच्छेः तत्र स्थितस्ते यदि कामचौरो दुर्द्धि हरेन्दं हृतसाधनःस्याः ॥१॥ अर्थ—ऐ मोश्चपुरी के जाने वाले मुशाफिर! ॐकारोपासना करते समय यदि स्त्रियों के कुचरूपी-पर्वत रास्ते में मिलें, तो उन पर नहीं चढ़ना। किन्तु उनसे बच कर चलना। क्यों कि उन पर्वतों पर कामदेव-रूपी एक चोर रहता है। वह यदि आपको बुद्धिरूपी सम्पत्ति को चुरा लेगा, तो रास्ते की खर्ची न रहने से मोज्ञपुरी के पहुँचने में बड़ी दिक्कत पड़ेगो।। १।।

भो मोक्षपान्थ ! प्रणवोषसेवां कुर्वन्न जिह्वामतिलालयेथाः । चित्तं तवाऽश्वं यदि ताडयेत लोभः कषाभिह्यतवाहनःस्याः ॥२॥

खीर, ऐ मोच मुशाफिर! जब ओंकारोपासना-रूपी—मोक्षमार्ग में खाप चलें, तब यदि भक्त लोग भक्ति में तत्पर होकर हलुआ, पूड़ी, मिठाई आदि अनेक पदार्थों को आपकी भेंट करें, तो जिह्ना का बहुत लालन नहीं करना। नहीं तो लोभरूपी— तस्कर आपके मनरूपी—घोड़े के ऊपर चाबुक फटकारेगातो आपका मनरूपी-वाहन भाग जायगा जिससे बिना सवारी के मोक्षपुरी में पहुँचना मुसकिल होगा।

तात्पर्य यह हैं कि जिसका आत्मा प्रवल है, श्रीर परमेर्वर की जिसके ऊपर अखण्ड कृपा है, वह ऐन्द्रियक पदार्थों को भोगता हुआ भी "कुर्वत्रिप न लिप्यते" इस भगवद्-वाक्य से संसारासक नहीं हो सकता। परन्तु शिश्र-जिह्ना के वश करने से मोच साधन में कोई-प्रत्यवाय उपस्थित नहीं होता।।२।।

ॐ शान्ति: । शान्ति: !! शान्ति: !!!

॥ इति स्रोंकारचित्रव्याख्या ॥

# रसायनसार के विषय में कतिपय विद्वानों श्रीर समाचार-पत्रों का मत



(१) महाराजा साहेब वहादुर बनारस का प्रमाण पत्र तथा अन्य रियासतों को सूचना



हम इस वात को प्रमाणित करते हैं कि "र्सायनसार" पुस्तक जिसका निर्माण व प्रकाशन पडित श्यामसुन्द्राचार्य वेश्य ने किया है, वास्तव में यह पुस्तक वहुत लाभदायक और आयुर्वेदिक प्रयोग की वहुमूल्य सिद्ध हुई है। और हम इसके प्रन्थकर्चा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे उपयोगी विषय पर ऐसी मनोरञ्जक पुस्तक का निर्माण किया है।

हिजहाइनेस महाराजा साहेव ने "र्सायनसार" की वहुत सी प्रतियें यन्यकर्ता को प्रोत्साहन देने के लिये खरीदी हैं, और महाराजा वहादुर इस वात को पूर्ण आशा करते हैं कि, देश के सर्वसाधारण जन और विशेष करके देशो रियासतें इसी प्रकार से इस पुस्तक की बहुत सी कापियाँ खरीद कर यन्यकर्ता के इतसाह को वढ़ावेंगे।

फोर्ट रामनगर } वनारस कर्नेल विन्ध्येश्वरी प्रसाद चोफ सेक्रेटरी, एव० एच महाराजा बनारस।

(२) में इस वात को प्रमाणित करता हूँ कि मैंने रसायनसार पुस्तक निसको शास्त्री श्यामसुन्दराचार्य ने निर्माण किया है। देखा ? मेरी समम में यह बहुत श्रच्छी पुस्तक है और बहुत सी कापियां च्चमकी मैंने खरीदी हैं। पुस्तक के सबन्ध में समाचारपत्रों ने व उन न्होंगों ने जिन्हों ने कि इसे पढ़ा है बड़ी प्रशंसा की है। प्रन्थकर्ता की बुद्धि प्रशंसनीय है, मैं चाहता हूँ कि इस कार्य्य में उनको -सफलता हो।

ञ्जजमतगढ़ पेलेस **रे** चनारस श्चानरेवुल राजा, मोतीचन्द् सी० आई० ई०, रईस व जिमीदार ।

- (३) पं० रामलाल मिश्र रणबीर पाठशाला सेंट्रल हिन्दू कालेज, बनारस से लिखते हैं कि:—रसायनशाली श्री श्याम- धुन्दराचार्य वैश्य की बनाई हुई रसायनसार पुस्तक अवश्य लोकोप- कारक है, और इसके विषय तीन चार वर्ष से श्रीवेंकटेश्वरादि समा- चार पत्रों में छपते रहे हैं, इस लिये इसके विषयों की सत्यता हम लोगों ने पुस्तक छपने के श्यमही निर्णीत कर ली है। यह पुस्तक सभी विद्या- लयों में पठन पाठन के उपयोगी है। इसमें श्रन्थकार के रचित श्लोक युक्ति और पाण्डत्य से परिपूर्ण हैं। इस ढग की सरल और अनुभूत- विषयक पुस्तक छाज तक कोई देखने में नहीं आई।
- (४) पं० रामरक्षपाल वैद्य शास्त्री, भिवानी, ज़ि० हिसार से लिखते हैं कि:—अनेक विद्या-विशारद सर्वोच-पदवी से भूषित अनेक अतिष्ठा-पत्रों से समलइकत श्रीयुत श्यामसुन्दराचार्य्य जी ! आशीर्बाद । श्रीमान् का मेजा हुआ रसायनसार रत्न देखा, इसके लिये में बहुत कुतज्ञ हूँ । आयुर्वेद की उन्नित का कारण इस प्रन्थ का परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है, धन्य है आपके आयुर्वेदानुराग को और आपका अनेक शाख-विषय का अभ्यास भी अत्यन्त आदरणीय हैं। कहां वक्त लिखें आयुर्वेद-प्रचारक, विद्वद्वर श्रीमान् को इस विषय में जितने अन्यवाद दिये जांय थोड़े हैं।

पं० महावीरपसाद द्विवेदी, सम्पादक "सरस्वती" प्रयाग—
से लिखते हैं स्थानाभाव से केवल सारांश दिया है। मूल पुस्तक संस्कृत
में है पर हिन्दी में उसकी ज्याख्या कर दी गई है अतएव संस्कृत न जानने
वाले भी इस पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं। पुस्तककार एक अच्छेसस्कृतज्ञ ही नहीं किन्तु अच्छे किव भी हैं। रसायन विद्याके तो वे शास्त्री ही हैं अतएव इस विषय में तो कुछ कहना
ही नहीं। आपने वड़ी अच्छी पुस्तक लिख कर प्रकाशित की है।
वैद्यों और रसायन वनाने के प्रेमियों को आपकी पुस्तक का संप्रह
अवश्य करना चाहिये। आपने पुस्तक के आवर्ग पृष्ठ पर पुस्तक
की प्रशंसा में लिखा है—"वर्षपट्कपरिश्रमेण दशसहसमुद्राज्ययेन च
जातानुभवफलक्ष्पो (रसायनसार:)" आशा है, इस पुस्तक की
कहर करने में चिकित्सक और प्रणयी लोग आपके इस इतने बड़े
खर्च का खयाल अवश्य ही करेंगे। इस सम्बन्ध में पिएडत श्यामसुन्दराचार्थ्यंजी से हमारी तो यह प्रार्थना है—"न हि कस्तूरिकामोदःशपथेन विभाज्यते"।

[६] "सुधानिधि" प्रयाग के संपादक वैद्य-पश्चाननः पं० जगनाथप्रसादजी शुक्क लिखते हैं कि:—

श्रीयुत रसायनशास्त्री पण्डित श्यामसुन्दराचार्यजी वैश्य के वर्षों से रसायनशास्त्र के प्रयोगों अनुभवों और परीचाओं में जो अनुभव प्राप्त किये हैं, वह सब रसायनसार पुस्तक में दर्ज किये गये हैं। इस पुस्तक के कुछ अंश का नमूमा इस मासिकपत्र में छप चुका है, इस लिये हमारे पाठकों को न तो रसायनशास्त्रीजी का नये सिरे से परिचय कराना है, और न उनकी इस पुस्तक का। इसमें कहे गये अनुभवों के प्राप्त करने मे रसायनशास्त्रीजी को छ वर्ष का समय और दश हजार रुपये की रकम लगानी पड़ी है। इसी से माछ्म पड़ेगा कि पुस्तक कितनी मूलववान हैं। यह इधर उधर की दश पाँच पुस्तकों से छाट कर प्रनथकार बनने की अभिलाषा पूर्ण करने के लिये नहीं। विश्व अपने प्राप्त अनुभव से अन्य भाइयों

प्विधियाँ और योग प्रंथकार के स्वानुभूत हैं। इसिलये यह बड़े छादर की चीज है। रसायनशास्त्री जी ने इस प्रथ को छिख कर सचमुच बड़ी छ्दा-रता का परिचय दिया है। इसके द्वारा वैद्यों का विशेष छपकार होगा। अनेक रसायन छोषधियाँ जिनको क्रिया की छिछता के सबब साधारण वैद्य छोग नहीं बना सकते थे इसकी विधि से बना सकेंगे। प्रथ सम्पूर्ण वैद्यों छोर रसायन प्रेमियों के छाश्रय देने और सप्रह करने योग्य है।

[९] "सर्द्धमंत्रचारक" हरिद्वार गुरुकुल में सम्पादक, महासा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द जी) लिखते हैं कि— रसायनसार प० श्यामसुन्दराचार्य्य वैश्य काशी निवासी ने बनाया। इसमें नाना प्रकार के रससिद्ध करने की विधियाँ स्वयंकृत कारिकाओं में वर्णन की हैं सर्वसाधारण के उपयोग के लिये सरल भाषा में भी बड़ी स्पष्टता से भस्मादि बनाने का प्रकार समकाया है। ऐसी पुस्तक एक न एक घर घर में खवश्य होनी चाहिये। इस पुस्तक में एक विशेषता यह है कि छादि में रसायनशाला और उसके उपकरणों के चित्र भी बड़ी स्पष्टता से दिये हैं। इतनी मृत्यवान और उपयोगी पुस्तक का मृत्य केवल ५) रक्खा है। इसकी प्रशंसा हम खपने मुख से नहीं करना चाहते। मँगा-कर लाभ उठाने वाले स्वयं प्रशंसा करने में भाग लेंगे।

[१०] "वैदिकपत्रिका" पूना का पत्र लिखता है कि:—
रसायनसार पुस्तक बनारस के रसायनशास्त्री प० इयामसुन्दराचार्थ्य वैश्य
की बनाई हुई है। इसके ५ भाग में से पहिला भाग यह है। इसमें भट्ठी
बगैर् के चित्र दिये हुये हैं। प्रन्थकार के रचे हुए श्लोकों की हिन्दी भाषा
टोका स्पष्ट रूप में लिखी हुई है और जहाँ जहाँ शास्त्र के कठिन कठिन
विषय उपस्थित हुए हैं वहाँ वहाँ पर उनका खुलासा घ्राच्छी तरह किया है
हमारे मत से इस पुस्तक के खरीदे वगैर किसी वैद्य को छुटकारा नहीं है।

きゃくからはいからって

<sup>[</sup>११] "आरोग्यसिन्धु" विजयगढ़ लिखता है— जिन्हों ने श्रीवेंक-टेश्वर समाचार, भारतजीवन, वैद्यकल्पतरु, सुधानिधि, प्रमृति पत्रों मे

शास्त्रीजी के रसायन विषयक लेखों को देखा है वे जान सकते हैं कि छाप कैसे किया कुशल तथा छानुभनी छौर निद्वान हैं। छापने रसायनसार नामक एक वड़ा प्रन्य रचना प्रारम्भ किया है। यह उसका प्रथम भाग है। इसमें पारद की बुसुझाविधि, चन्द्रोद्य, रसिसन्दूर, ताल-सिन्दूर छादि बनाने की किया हस्तामलकवत् लिखी है। स्त्रणी, तार, ताम्र छादि धातुओं का शोधन मारण, तथा उनके प्रयोग बड़े विचार से लिखे हैं। छापने छानुभव से कई प्रकार की भट्टियों की तथा निका-डमक छादि यन्त्रों की निर्माण प्रणाली लिखी हैं, जिससे आसानी से वैद्य धातुओं की भस्म कर सकें, और उनके साथ पारदादि की हानि भी न हो।

मूल श्लोक लिखकर उसकी व्याख्या की गई है। पुस्तक वड़े परिश्रम से लिखी गई है। हम इसके लिये धन्यवाद देते हैं। वैद्यों को शास्त्री जी का अनुकरण करना चाहिये। ।और पुस्तक से लाभ चठाना चाहिये। पुस्तक के देखने से शास्त्री जी की विद्वत्ता का पूरा पता चलता है। पुस्तक के अन्त में श्लोंकारोपासना जो पद्मवन्य श्लोकों में लिखी गई है श्लापके साहित्य ज्ञान का पूरा परिचय दिलाती है।

#### पं॰ रामप्रसाद दीक्षित वैद्य, नोहर वीकानेर । ( सुघानिधि वर्ष ४ संख्या ८ से चद्द्युत )

[१२] श्रीयुत रसायनाचार्य श्यामसुदराचार्य जी ने सुघानिधि में जो ताम्रभस्म करने की विधि लिखी थी उस पर श्रालीगढ़ के एक वैद्यरत्त्र जी ने कई प्रश्न श्रीर शङ्काएँ की थीं, परन्तु श्रापकी शङ्काएँ व्यर्थ हैं। स्सायनाचार्य जी की विधि के श्रतुसार हमने भी दो तीन वार भस्म तैयार की है श्रीर वह ठीक उतरी है। शुद्ध ताम्र पारद में घोटने से पारद ताम्र पर चढ जायगा श्रीर फिर गन्धक मिलाकर घोंटने से काला-पन श्रा जायगा, वही कंजली है। ताम्र के छीलन कराने की श्रावश्य-कता नहीं। मैंने इस प्रकार बनाया था—श्राध पाव ताम्र, श्राध पाव पारद श्रीर श्राध सेर गन्धक, तीनों को सात कपड़िमट्टी की हुई

धातशी शीशी में भर कर रसिसन्दूर की विधि से चार अहोरात्रि तीव भिन्न देकर बनाया। स्वाङ्गशीतल होने पर देखा तो आध पाव ताम्र-भस्म शीशी के पेंदे में मिली खौर खाध पाव पारद का रससिन्द्र शीशी के गर्दन में मिला। वास्तव में मैंने शीशी रसिसन्दूर के लिये चढ़ायी थी; किन्तु एक पन्थ दो काज वाली बात हुई। आतशी शोशी वही थी जो दिही में वैद्य लोग हरे रङ्ग की लेते हैं। हाँड़ी की जगह मैंने लोहे की कड़ाही ली थी। बालू जमुना जी की मोटी ली थी। कड़ाही के नीचे अग्नि मन्द, मध्य, तीव्र क्रम से चार श्रहोरात्रि तीव्र ही दिया। 'पाव भर पारद का चन्द्रोदय भी इसी लोहे की कड़ाही में बनाया था, जो ठीक पाव भर शीशी की गर्दन में भिला। इसमें ताम्र नहीं दिया गया था । चन्द्रोदय रधेन्द्रसार सप्रद्य के "पल मृदुस्वर्णदलं रसेन्द्रात्" इस पाठ के श्रतुसार बनाया था। ऐसी दशा में कैसे कहा जाय कि रसायनाचार्य जी की विधि अग्रुद्ध है। मेरी तीनो बार की क्रिया में न तो कोई शीशी फूटी और न गत्ती । परन्तु आँच ठीक चार आहो-रात्रि तीत्र ही लगनी चाहिये। चार पहर श्रम्भ का चन्द्रोद्य श्रथवा रसिसन्दूर कोई वैद्य चाहे बनाते हों; परन्तु मैंने कभी नहीं बनाया। नात यह है कि स्वयं किया कुशल वैद्य को कटिबद्ध होकर काम करना चाहिये, नौकरों के भरोसे काम नहीं चलता। मैंने तो उसी कड़ाही में ही एक बार तीन शीशी चढ़ायी परन्तु वह भी ठीक उतरों। रसायना-चार्य जी अपने अनुभव के प्रयोग सब वैद्यों को बता कर धन्यवाद के पात्र हो रहे हैं। क्ष

[१३] श्रीमत्सु दयादान्तिण्यादिगुणालंकृतेषु श्रधीतनिखिलनिगमनिकरेषु जीर्णशीर्णायुर्वेदोद्वारकेषु बुसुक्षित पारदाद्य श्रुतौषधिनिर्माणकन्तृषु रसायनशास्त्रिषु श्रीश्यामसुन्दराचार्य महोदय करकमलेषु सादरनिवेदम्। महानुमाव! यह लिखना श्रत्युक्ति होप से दूषित नहीं
समस्तना कि भारतवर्ष का जो उपकार गणनाथसेन प्रभृति प्रसिद्ध
वैद्यों से नहीं हुआ वह उपकार आपके द्वारा हो रहा है। आशा है

छ रीवाँ के राजवेंद्य चिकित्सक चूणामणि प॰ वाल्मीकि जी भी इसी मत का भानुमोदन करते है।

परमेश्वर भापको चिरजीवी करे। अविष्य मे पूर्ण उपकार होने की सम्भावना है। वैद्य कुलावतंस्र । रसायनसार पुस्तक को में वेद तुल्य मानता हूँ। अविक प्रशासा क्या छिलूँ में इस पुस्तक को अराधनीय देवता सममता हूँ। क्योंकि इस पुस्तक के लेखानुसार महाद्वरांकुश, गुग्गुलादि वटो, मल्लतेल (जो सोरा के योग से निकळता है) वङ्गभस्म श्वासकासहर अवलेह मण्डूरवटी इत्यादि अनेक योग बनाये गये हैं, और वे सभी लाभकारी सिद्ध हुए हैं। एतदर्थ आपको में असंख्य धन्यवाद देता हूँ। भवदीय—

पं॰ वैजनाथ त्रिवेदी, संस्कृत पाठशालाध्यापक । अलसीसर पो॰ झुमण जि॰ जयपुर ।



श्रीयुत् तेजसिंह वर्मा आयुर्वेद विशारद ( रसलामपुर, मथुरा )। सुवानिधि कार्तिक सं० ७२ । वर्ष ५ सं० ८ से च्द्घृत

[१४] मैंने काशी के श्रीमान् पं० श्यामसुन्दराचार्य जी वैश्य की रसायनशाला देख कर बहुत ही प्रसन्नता लाम की । विशेष कर "निलकाडमरूयंत्र का प्रकार बहुत प्रशंसनीय हैं। यह यंत्र पारद के साथगन्धक जीर्ण करने में श्रात्यन्त उपयोगी हैं। मेरे सामने एक यत्र से
पड्गुण गन्धक जीर्ण किया गया, विना किसी उपद्रव के बहुत आसानी
से एक श्रहोरात्र में गन्धक जीर्ण हो गया। हाँ, यह जरूर था कि जी
पारद ऊपर के पात्र में सिन्दूररस के श्राकार में लगा वह लाल नहीं
किन्तु इन्छ ललाई लिये काले रग का था। वजन, पारद के वजन से
कुछ ही व्यादा था। जब उसे हिंद्या से खुरच कर थोडी सो गन्धकश्रीर देकर शीशी में पाक किया तब बहुत उन्जल वर्ण का श्रीर मुलायम
रवादार रसिसन्दूर तैयार हुआ। इस यत्र द्वारा पड्गुण क्या शतगुण
गन्धक भी बहुत ही श्रासानी से जीर्ण किया जा सकता है। इस यंत्र,
का वर्णन आप की रसायनसार पुस्तक मे है। इस श्राविष्कार केलिये श्राप को श्रनेक धन्यवाद है।

[१५] काशी के रहने वाले पं० श्यामसुन्दराचार्य्य जी वैश्य घपनी रसायनसार नामक पुस्तक मेरे पास मेरे पढ़ने श्रीर समालोचना करने के लिये लाये हैं। में समालोचना करने के योग्य नहीं हूँ परन्तु आयु-वेंदियों ने इसको इस विपय पर एक बहुमूल्य पुस्तक कहा है। इस पुस्तक से माछ्म होता है कि इसके लेखक ने इसको कई वर्षों के परिश्रम श्रीर शास्त्रों के पढ़ने श्रीर अपने जॉच करने तथा बहुत काछ तक काम करने के बाद छिखा है। मुक्तको आशा है कि इस पुस्तक की उतनी ही उन्नित होगी जितनी कि होनी चाहिये श्रीर बहुत से रोगियों को इससे लाभ पहुँचेगा। इस पुस्तक में बहुत से संस्कृत के श्लोक हैं जो कि मुक्तको बहुत श्रन्हों के रचे हुये हैं यदि ऐसा है तो यह एक बड़े निपुण पंडित हैं।

डव्लू॰ जे॰ एस॰ लिप्टन॰ आई॰ सी॰ एस॰ लेट कलेक्टर खाफ मुरादाबाद, सेक्नेटरी बोर्ड खाफ रेवेन्यू (यू॰ पी॰)

[१६] श्रीयुत रसायनशास्त्री पं० श्यामसुन्दराचार्य्य जो वैश्य, काशी ।

आपकी लिखी हुई पुस्तक रसायनसार मिली । वास्तव में पुस्तक अपने ढंग की पहली है। इस प्रकार अनुभव करके आज तक ऐसी पुस्तक हिंदी ही क्यों अन्य देशीय भाषाओं में भी नहीं लिखी गई थी आपके इस सदुचोग और परिश्रम से आयुर्वेद का सारा संसार कृतज्ञ है। आशा है इसो प्रकार उद्योग कर अगले अंक भी प्रकाशित करें पत्र दें कृपा रक्खें योग्य सेवा में स्मरण करें—

भवदीय— व्यास पूरमचन्द तनसुख वैद्य, म्युनिसिपल कमिश्नर व्यावर ।

[१७] श्रीमत्सु विविधपदवीसमलंकृतेषु रसायनप्रक्रियासमुद्धारकेषु प्रख्याततमेषु श्रीश्यामसुन्दराचार्येषु मथुरातो लक्ष्मणकृताः शुभाशिषः शामुल्ळसन्तुत्राम् अयि महानुभाव । भावत्क्रमितरमणीयमिववैद्यमित-

वैभवं रसायनप्रक्रियापारमघिजिगिमपृणामनपेह्यकर्णधार रसायनसारं नाम प्रन्थमवलोक्य नंदित तिवरां मानसं नः । श्रय खडु वस्तुवः सारों रसायनशास्त्रस्य हुँदैविवपाकाकान्त्रस्य शिथिलीभूवसकलकलस्य भारतस्य गौरवास्पदम् । एप किल क्षारसार इव रसायनसारः । न वहुकाछानन्तर श्यामसुन्द्रसुखान्निर्गत चपनिपःसारो गीतेवासौ रसायनसारो विवर-स्वध्यास्मोन्नितं भारतीयाना सवतु पूर्णः प्राचारोऽस्य अनुभवतु च नैरुद्या-नन्द्ममन्द् लोक इत्यागास्ते लक्ष्मणाचार्यो मथुरावास्तव्यः ।

## निखिलभारतवर्षीय मद्रास के पष्ट वैद्यसम्मेलन की वार्षिक रिपोर्ट से उद्दध्त ।

[१८] श्रीयुत श्यामसुन्द्राचार्य जी ने गाँठ के हजारों रुपये लगा कर छ वर्ष तक रसायनशास्त्र के विविध प्रयोगों का स्वय अनुभव किया है और अनेक प्रकार की जाँच पड़ताल से जो सारांश निकाला है टसे अनुभव करके वर्णन सिहत इस पुस्तक में दर्ज किया है। इसके सिवाय समाचारपत्रों में भी आप की कृतियों के सम्बन्ध में आलोचना होती रही हैं, इसका भी आपने शका समायान किया है। इस प्रकार यह पुस्तक अनुभूत और प्रामाणिक प्रस्तुत हुई है। इस हिन्दी युग में ऐसी उत्तम पुस्तक तैयार नहीं हुई थी। आपने पुस्तक संस्कृत श्लोकों में लिख कर उसका भाष्य भी स्वयं ही किया है। रसायन सम्बन्धी भट्टी और यत्रों में भी आपने अच्छा प्रकाश डाला है उनका भी सचित्र वर्णन पुस्तक के साथ कर दिया है। पारद्प्रकरण चहुत विस्तृत है, घातुओं का शोधन मारण तथा चिकित्सोपयोगी कितने ही रसायन और रसौपिधओं का वर्णन है। दाम ५) रु०



(जगद्गुरः) श्रीवोताद्रि-रामानुजजीर स्तामी

श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्योभयवेदान्तप्रतिष्ठापनाचार्यैः श्रीमद्रामान् जुजापरावतारश्रीमद्वरवरम् नीन्द्राष्ट्रदिग्गजप्रथमपरिगणितैः श्रीमद्रम्य-जामात्त्रयतिवरकुपालव्धश्रीवरमङ्कासमेतश्रीदेवनायकान्तरङ्गकेङ्कर्येकधुरंधरैः श्रासण्डमहीमण्डलालकारमहीपालकोटोरकोटिघटितमणिकिरणपटलपाट — लितपादपीठपयन्ताचार्यैः परमपुरुषार्थलक्षणिवलक्षणमोक्षेक प्रयोजनार्थ पश्चकज्ञानेकसाधनश्रीमदृष्टाचरादिरहस्यत्रयजगदुज्जीवनाचार्यैः सकल् मुनिजनमानधारविद्यन्देष्टिसमुल्लाससमुल्लासत्श्रीराजहसावतारैः श्रीन्भगवद्रामानुजसिद्धान्तिवर्धारचार्यसार्वभोमैः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रेः।

श्रीतोताद्रिरामानुजयतीन्द्रैः

कृता श्रीकाशीधामवास्तव्ये रसायनशास्त्रिप्रमृतिपद्विभूषिते श्रीम-न्नारायगाकैङ्कर्यंपरायगे श्रीश्यामपुन्दराचार्य वैश्यमहोदये श्रीमन्नारा-यग्रस्मरग्राशी समुल्लसतु । कलिप्रभावात्प्रायः सर्वीसां विद्यानी लोप-इवलक्ष्यते विशेषतस्तु भागुर्वेदविद्याया.। परमायुर्वेदविद्याप्रधानं रसा-युनशास्त्रन्तु वैद्यवराः स्वपुत्रभ्योपि गोपयन्तीति कष्टस्थानं वैद्यातुर सुकृतसंभारैः प्रेरितः श्रीमान् श्यामसुन्दराचार्य वैश्यो महता-परिश्रमेण स्वकीयद्रव्यव्ययेन च कष्टतमसाध्यन्यि रसायनौबधानि भूयो भूयोऽनुभूयाऽऽयुर्वेदिवद्योत्रिनसया समाचार पत्रेष्विप प्रकाशयतीति पर परिताषे: । रसायनसार पुस्त्कं निर्माय सर्वजनताया यादश श्राश्वासो व्यथायिस परिचित एव सर्वभारतवर्ष इति नैवास्ति विशेपवक-श्रीश्यामसुन्दराचार्यवैश्याय परितुष्टा न्य मित्यस्मै धार्मिकाय ''रसायनभारकर'' इति पदवीं सुवर्णपदक च प्रयच्छामः श्राशास्महे श्रीमन्नारायणोऽस्य दीर्घमायुर्देत्तादिति शम् ॥ ता० १९।१।१९१६

॥ डपास्त्व वैष्णवान्नित्यमसतो मोपसीसरः॥

# श्रीवते रायानुजाय नमः

श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः।

श्रीमान्करिगिरिनिलयः कमलाद्यितःकरोतु कल्याणम् । श्रीदेवराजनामा परः पुमान् परमकारुणिकः ॥ मायिमतङ्गजमस्तककोटीपाटनपाटलपाणितलो यः । श्रुत्यटवीक्वहरेषु समिन्धे स मतिवादिमयङ्करसिंहः ॥

यज्ञरव

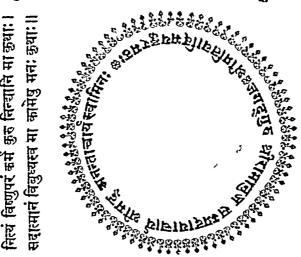

श्रीमद्वेद्मार्गंत्रतिष्ठापनाचार्योभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्यः— जग-द्रगुरु श्रीभगवद्रामानुजमुनीन्द्रसस्यापितचतुरसप्रतिपीठाधिपति-मध्यपरिगणित श्रीमन्मुङ् चैनिन्यवंशमुक्ताफलानाम् —श्रीमद्रामा-नुजयित्यावंभौमापरावतार श्रीमद्वरवरमुनीन्द्रप्रतिष्टापिताष्ट्रदिऽगाज-प्रधानानाम् —श्रीमहोकगुरुमहावशसम्भूतानाम् — श्रीभाष्यसिंहासना-धिपतीनाम् — श्रोमद्रम्यजामान्त्यतिवरकरुणालच्धश्रोवेणुगोपाला-न्तरङ्गकेङ्कर्यधुरन्धराणाम् — श्रनन्यसाधारणप्रतिवादिभयद्वरविरुद्-भाजाम् —श्रीमदिललाएडकोटिन्नह्याण्डनायक श्रीवेद्वटेशप्रसाद- लञ्चछत्रचामरकाहलीमद्रासनादिपरिच्छदादानाम् — श्रीहस्यद्रिनाथदेशिकेन्द्राणां सिहासनमधितिष्ठन्तः परमपुरुषार्थलक्षणविलचण
मोक्षेकप्रयोजनाऽर्थपञ्चकज्ञानकसाधन श्रीमदष्टाचरादिरहस्यत्रयतद्थीपदेशपविज्ञीकृतनिखिलजगदुज्जीवनाचार्याः—श्रीभगवद्रामानुजसिद्धान्तनिधीरणघूर्वहाः—श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्करश्रीमद्

### अनन्ताचार्य देशिकेन्द्राः—

काशीनगर वासिने रसायनशास्त्रियो श्रीश्यामसुन्दराचार्य महा, शयायाऽनेक मङ्गलान्याशासते । महाशय । भवता प्रणीतो रसा-यनसारनामा प्रथोस्माभिर्देष्टः । नूनमयमपूर्वोप्रन्थो निर्मितो भवता वहूपकरिष्यति वैद्यकसपस्य। यद्यपि सन्ति प्राचीना नवीनाश्च रसायनमन्याः केचन भारते, श्रयंतु ततोपि सत्यं विश्वासाही भवति, यतोऽत्र लिखितास्त्रवेषि प्रयोगाः स्वानुभवेन महता परि-श्रमेणा विष्कृता इति न मात्रयाप्यन्यथा सम्भावनाही भवन्ति। श्रद्य खलु चिकित्सासम्बन्धिमन्थमणेतारः प्रायः पूर्वेप्रन्थान् इष्ट्वा तत्सार मात्रं सगृह्वन्ति, नच स्वयमनुभवेन तेषां प्रयोगणां परीक्षणे प्रयतन्ते । परमञ्ज्ञानदीयो-रसायनसारः स्वानुभतार्थप्रकाशन-मान्नरूप इति तेभ्यो विल्र्चणो भवति। प्रन्थस्यास्य गद्यपुद्या-त्मकस्य संस्कृतहिन्दी भाषामयस्य च भाषाऽत्यन्तसरला, तेन मृदुलमतीनामप्यर्थंबीधे न विशेषपरिश्रमस्सम्भान्यते । मन्यामहे च भारतवासिन आयुर्वेदपक्षपाति नस्सज्जना नानारूपेण साहा-च्याधानेन भवन्त प्रोत्साह्यिष्यन्ति, येनेतोष्येवमपूर्वार्थाविष्कररोन जनानामुपकाराधाने भवान्समर्थो भविष्यति । वयं चानेन भवतः कार्येण नितरां परितृष्टाः "नव्यनागार्ज्ञन" इत्युपाधेः सुवर्णपद-प्रदानेन भवन्त सम्भावयार्भः। प्रार्थयामञ्ज भगवन्तं कमलापति-दीघीयुष्यादिदानेनानुगृह्यतां भवानिति । श्रनलसंवत्सरे सिंहमासे कृष्णदशम्यां लिखितमिद पत्रम्।

मुकाम- काशी ह० स्वामी अनन्ताचार्यः ता० २३-८-१६ (काञ्ची मठाधोश्वरः)

到時期的時期時期時期時期時期時期時期時期時期時期

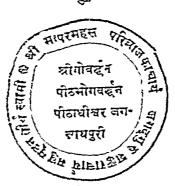

#### श्री जगन्नाथो विजयतेतराम्

—-67. &'36·—-

#### पदवीभदानपत्रम्-

श्रीनत्तरमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्ष-पद्वाक्यप्रमाणपरावारपरिणयमिन यमामनप्राणायामप्रत्याद्वारघारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्टानिष्ट तर-श्चर्याचरणचक्रवर्ष्यनाद्यविष्टननगुरुपरम्पराप्राप्तपण्मतस्यापनाचार्य संस्थ्यभ्य यमतिपादकमार्गप्रवर्षक निक्तिनियमागमसारहदयश्रीमरसुधन्त्र साझाज्य-प्रतिष्टापनाचार्य श्रीमञ्जाकाधिराजगुरु — भूमण्डलहुङ्ग्रेष्ट्र चातुर्वर्ण्यशिक्षक-महोद्यवितीरवास श्रीक्रग्रन्तायपुर्य्यधीश्वर पूर्वर्गस्यश्चीमद्रगोवन्द्रनेपीटाधी-प्रवर्णकामद्राजगानेद्रवर श्रीकृद्धराचार्यद्र्भीद्रश्वीर्थस्यामिवर्यचरणक्रमल-च्छायमान श्रीमधुस्द्रनतीर्थे स्वामिमिः —

श्रीकाशीवास्तव्य श्यामसुन्दराचार्य वैदयं प्रति प्रत्यन् यहौक्यानुसन्धान नियत् नारायणस्मरण —संस्चिताशिषः समुद्धसन्तुत्राम् अगद्ग्रुरुणौ सहैश्वरापरावतारश्रीमध्यक्ष्यस्मगवत्प्यपादपादाधार्यणौ प्रधानन्स्यानजननायपुरोस्य श्रीमद्गोवद्दैनपीठगोचरा मिक्तत्विष्वश्रश्योनिदान् मिति सार्वजनोनमेतद् ।

साम्मवं धोरे कटाविष काले पूर्वाचार्यसन्तियद्वैदयहुलमयांदापरि-रक्षणे षद्वपरिकरस्य, न्यायः शक्सणादिम्रन्येषु लव्बक्षीशलस्य, प्राचीनः निषन्यानां चरकसुमुत वाग्मदेनां दृढाम्यासेन "रसायनसार" मन्यप्रणः यन्त च विद्वद्वरसमाजेषु प्राप्तप्रदिष्टस्य, भवतः (वेदय द्यामसुन्द्र राचाः पस्य) प्रीटगुणनामयशोविशेषसमृद्धा सुरन्तपरम्परा सन्वरत सनुसन्दर्भानाः प्रसुदिवान्तः करणा वयम् "आयुर्वेद्भूपण्" इति पद्वी-नवते प्रयः च्छान । सा च विद्यद्वमावनया परिक्षणीयृति नुम् तिसेद्विक्रममहाराजस्य १९७२ अटेडे श्रादण हृष्णत्रयोद्दर्शनाः क्लिवास्य (ट्रिक्यपुररीक्ष्मान्याम्)।